

# दिगम्बर जैन साधु परिचय

लेखक व सम्पाटक . ब्राठ पंठ धर्मचम्द्रजी शास्त्री ज्योतियाचार्य थ . साराधं श्री धर्मसागरजी महाराज !

ø

श्री लाला श्यामलालजी ठेकेंद्र एवं : स्वामलाल एण्ड सन्स डिस्सी

सेठ श्री पूनमचन्दजी गंगवाल भरिया वाने पचार ( गंकर ) राज०

Ø

#### ग्राचार्य धर्मश्रुत प्रन्थमाला

ŏ

ग्रन्थ प्राप्ति स्थान .

(१) **ब॰ धर्मचन्द्रजी शास्त्री जैन** गोधा सदन समारचन्द्र रोड अलसीमर हाउम जयपुर (राज०)

(२) श्री इयामलालजी ठेकेदार ४. टोडरमल रोड. नई दिल्ली

(३) श्री पूनमचन्दजो गंगवाल धर्मशाला राड, भरिया (बिहार )

Ö

२० अवस्वर १६०१ अधम सम्बन्ध अधि १९००

O.

मन्य ५१)

Þ

मृदका **पाँचूलाल जैन** कमल किटसं मदनगज∽किटानगढ (राज०) फोन: ⊑3

# HAMMIZEUI

इंद्रसद्वंदियाणं तिडुअणहिदमधुरिनसद्ववक्काणं १ अंतातीद्रगुणाणं जामो जिजाणं जिबभवाणं ॥ १॥

त्रिकोकस्य जीवो के विरो दितकारी सार्ड एक विश्वद बचनो **से युक्त, अनन्त गुणों के** अन्यक्रित स्वरापिका स्वार के विजेगा, शतन्त्र बन्दनीय जिन-अर**हन्त अर्गनन को मै** असकार करता के।

होतु - अद्दृष्टिकम्ममुक्के,अस्ग्रुणङ्के अणोवमे सिद्धे । अद्दृमपुरुविणिबिद्दे , णिदियकजुने युग्वदिमो णिच्यं ॥ २॥

अरुअपी हा मुक्ति अरुएएए साएक्त, अनुप्रम, अरुमपुरकी में स्थित, कृतकृत्य (करके योग्य कार्य को ४ : ४(६) हैं ) सिद्ध भणवान को में किया नमस्कार करता 🛍 र

क्ष वर्षः व्यापासिक जिल्हामा अक्कोहा सायस्व्य मुणिवसहा १ एरिस्मगुणणिलयाणं पायं पणमामि सुद्रमणो ११३॥ १८७० वर्षा वर्षा वर्षा सम्बन्धः वर्षाः स्वर्षः स्वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः

का रवणनयज्ञती णिच्चं धम्भोवदेसणे णिरदी । सी अवज्ञाओ अप्पा जदिवरवसही णमी तस्साराहरी

ीनो ए ति व्यक्तीच्यात्रकः तार्वः, न्युनेवरः क्षेत्रकानः, इत्वरत्रयः उत्तर्यक्रमः उपादक्रमसः एकत्यः नो क्षणः नातः स्वतः

राष्ट्र दोदोसविप्पमुक्के निदंडविरदे 'निसल्लम्बरिसुद्धे। निण्णिमगारबरिद्धे, पंचिदियणिज्जिदे वंदे ११४॥ सम्बन्धः वर्षः अध्यक्तः, (१४४) वर्षः कृषः की पूर्वन् स्व रेविटः से बिरिहतः, (साम

रामाः इतः न विकासकत् (मारा कामें क्रीय की पावित कार) मिद्राई की **विरक्तिन्(मारा** -विकास मिद्राई र ए.) विकास सं विकास सं विकास किरितः) (स्व. कृद्धिः मार्थक्यान विकास सं स्वारा मुक्कित पित्रेस स्वितायो कर ने नामस्वाय क्रसारा है ।

च्यांबी - अरुहा सिद्धाइरिया अवज्ञाया साहु पंचपरमेट्टी। स्याण णामुक्कारो भवे भने मम सुद्दं दितु ॥६॥ अरुहान (वेड. अरावी, अर्थाया और सान्य, इस ब्ययसीकी के लिए भन्य जना समस्कार मेर्ग भव अर्थ में राज्यों वेड

## ॰ समर्पण ॰

जो तीर्थंकर परम्परा के समुज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिनका अद्भुत जीवन अध्यात्म की पवित्र प्रेरणा प्रदान करता है, जिनके नियत विचार भूले भटके जीवन-राहियों का पथ-प्रदर्शन करते हैं, उन्हीं श्रद्धालांक के देवता, आचार्य प्रवर दिगम्बर जैनाचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के कर-कमलों में समर्पित करते हुए मैं अपने आपको धन्य समक्ष रहा हूं। आचार्यश्री ने जन कल्याण की भावना से हजारों भव्य जीवों को सुमागें में लगाया है, आपके माध्यम से जैनागम को निर्मल ज्यांति सदा-तदा जलती रहे ऐसी कामना करता हूं। आचार्यश्री के अनत्य अनुगा, आधीर्वाद, अनुकम्पा और औदार्थ के कारण ही मुक्ते लौकिक भंभटों से मुक्त हांकर श्रात्मोत्थान करने वाली उज्ज्वल अभिलावा के अनुसार जैन धर्म और संस्कृति को सेवा का मौभाग्य प्राप्त हुआ है।

द्यापके चरणों में नमोरन करते हुए, निर्यन्थ गुरुक्षों के जीवन परिचय की यह ज्योति रूप प्रथम भेंट आपके कर-कमलों में सविनय सादर समिपत है।



ग्रारिवन गुक्ला ७ बाँ० नि० स० २५११ लृगावाँ (नागीर) श्रद्धावनतः :

**ब्र० धर्मचन्द्र शास्त्री** स्योतिषाचार्य

#### परमपूज्य प्रशान्त मुद्राधारी आचार्यवर्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज



धर्मसागर धाचायों धर्मसागर बढ़ेने । चन्द्रवत वर्त्तते योऽसौ नमस्यामि त्रिणुद्धतः ॥

## चारित्रचक्रवर्ती समाधिसमृाट परमपूज्य श्री १०८ दिगम्बर जैन ग्राचार्य शान्तिसागरजी महाराजका

🕸 अन्तिम दिव्य सन्देश 🕸

--**Ø**--

आों नमः सिद्धे क्यः । ओं नमः सिद्धे क्यः । पञ्च भरत, पञ्च ऐरावतके भूत भविष्यत्-वर्तमान काल सम्बन्धी भगवानको नमस्कार हो । तीस चौबीसी भगवानको नमस्कार हो । सीमन्धर आदि बीस तीर्थंकर भगवानको नमस्कार हो । ऋषभादि महाबीर पर्यंग्त चौदहसी बावन गणधर देवाय नमः । चारण ऋदि धारी मुनियोंको नमस्कार हो । चौंसठ ऋदि-धारी मुनीक्वराय नमो नमः । ग्रन्तकृत्केवलिक्यो नमो नमः प्रत्येक तीर्थंकरके सीर्थंमें होने वाले १०, १० घोरोपसर्गं विजेता मुनीक्वरोंको नमस्कार हो ।

(महाराजने पूछा) - मराठी मध्ये बोलूँका? (जनताने कहा हां,)।

११ सक्त १४ पूर्व प्रमाण बास्त्र महा समृद्र है। उसका वर्णन करनेवाले श्रुतकेवली भी नहीं हैं। उसके जाता श्रुत केवली भी नहीं हैं। उसका हमारे सहवा तुष्क्र मनुष्य क्या वर्णन कर सकते हैं। जिनवाणी, सरस्वती देवी, श्रुत देवी अनन्त समृद्र नुष्य है, उससे मेहन थे जिन समें को सारण करता है, उसका करवाण होता है। सनन्त नुष्क मिलता है। उससे भोजकी प्राप्ति होती है, ऐसा नियम है। क्ष सकर, एक भों सकर, एक भों सकर तहने लड़के सम्मेदिशब्द से स्वर्ग गये। केठ सुदर्शनने सर्वात करवाण हुसा है। दो बन्दर लड़के लड़के सम्मेदिशब्द से स्वर्ग गये। केठ सुदर्शनने सर्वात पार्च । सत्त क्यसन्त पार्च अञ्चन चीर मोक गया। कुत्ता महा नीच जातिका जीव जीवन्य स्मृत-जीवन्यर कुमारके उपदेशते देव हुआ इतनी महिमा जैन समंक्षी है किन्तु जैनियोंकी श्रुद्धा अपने समें महीं है। अनन्त काल से जीव पुरगलसे भिन्न है, यह सब लोग जानते हैं। यर विश्वास नहीं करते हैं। पुरगल जड़ है। उसके जान नहीं है। ज्ञान दर्शन चीक पहनेसे जीवकी है। स्वर्ग, रस, गच्य, वर्ण पुरगलमें है। दोनोंके गुण समें प्रलग र हैं। दुरगलका पिछे पहनेसे जीवकी हानि होती है। मोहनोय कर्म जीवकी स्नित करता है। जीवके पक्षसे पुरगलका प्रहित है। पुरगलसे जीवका चात होता है। अनन्त सुष्कर मोक्ष जीवकी व्हाता है, पुरगलका नहीं, सब जन इसको भूला है। जीव चञ्च पार्में पड़ है। दर्शन मोहनीयके उदयने सम्बन्धका चात किया है सुष्क प्रतिक्र में व्यवित है स्वयन सम्बन्धका चात किया है सुष्क प्रतिक्र में स्वित केव स्वर्ग सम्बन्धका चात किया है सुष्क प्रतिक्र में स्वर्ग स्वर्गन सम्बन्धका चात किया है सुष्क प्रतिक्र से स्वर्गन सम्बन्धका चात किया है सुष्क प्रतिक्र में स्वर्गन सम्बन्धका चात किया है सुष्क प्रतिक्र में स्वर्गन सम्बन्धका चात किया है सुष्क प्राप्तिकी

इच्छा है तो दर्शन भोहनीयका नाश करो । सम्यक्त्य घारण करो । चारित्र भोहनीयका नाश करो, संयम घारण करो । दोनों मोहनीयका नाश करो । धारमाका कत्याण करो हमारा यह धादेख है, उपदेश है । मिथ्यात्व करोके उदयसे जीव संसारमें फिरता है । मिथ्यात्व को नाश करो, सम्यक्त्यको प्राप्त करो, सम्यक्त्यको प्राप्त करो, सम्यक्त्यको प्राप्त करो । सम्यक्त्य क्या है ? सम्यक्त्यका वर्णन समयात्र , नियमसार पञ्चातिकाय, ध्रष्टपाहु, गोमम्यार प्राप्ति वडे राम्पोमें है । पर कर पर अद्यान कौन करता है ? आरम कत्याण्य करो वाला ही इसपर श्रद्धान करता है मिथ्यात्रको घारण मत करो यह हमारे धादेश है, उपदेश है । ओं सिद्धाय नम । तुम्हें क्या करना चाहिए ? दर्शन मोहनीय कर्मका क्षय करो धारम्पान्तनसे दर्शन मोहनीयका क्षय होता है । निजरा भी धारम चिन्तनसे होती है ।

दान-पुजासे, तीर्थ यात्रासे पुण्यबन्य होता है । हर धर्म कार्यसे पुण्य बन्ध होता है । किन्तु केवलज्ञानका साधन आस्म-चिन्तन है । ध्रान्त कर्मोंकी निर्जराका साधन आस्म-चिन्तन है । ध्रास्म-चिन्तन केवलज्ञान हिंता । केवलज्ञान विना मोक्ष नहीं होता । केवलज्ञान विना मोक्ष नहीं होता । क्या करें ? बाश्चोंमें आस्माका ध्यान उत्कृष्ट से ६ घडी है, मध्यमसे ४ घडी है और जबन्यते २ घडी है । क्या करें ? बाश्चोंमें आस्माका ध्यान जरुन हो ६ घडी है, मध्यमसे ४ घडी है और जबन्यते २ घडी है । क्या केवलज्ञान विना भ्रास्म नहीं होता । क्या करें । अग्रस-चिन्तन करो । इस केवलज्ञ करो । इस सम्वस्थ नहीं होता । सम्यन्यव के बिना साम ध्रमण नहीं हुता । जम्म-जरा-मरण नहीं छूटता । सम्यन्य नहीं होता । सम्यन्यव के बिना स्थान ध्रमण नहीं हुता । जम्म-जरा-मरण नहीं छूटता । सम्यन्य घारण करें । सम्वन्यवके होने पर चारित्र भोहनीय के उत्य होनेसे ६ सागर रहोंगे । चारित्र भोहनीय का क्षय करनेके लिये संयम घारण करना चाहिए । उसके बिना चारित्र मोहनीयका क्षय नहीं होता । संयम धारण करना चाहिए । इरो मत । संयम धारण करें बिना धार किये बिना ७ वां गुणस्थान नहीं होता । वस्त्रमें ७ वां गुणस्थान नहीं होता ।

समाधि दो प्रकारको होती है— १. निविकल्प समाधि और २. सविकल्प समाधि । एहस्थ सविकल्प समाधि धारण करता है। मुनि हुए बिना निविकल्प समाधि नहीं होती। बाबानो भीऊ न का (भाइयों, डरो भत)। मुनि पदबी धारण करो। इसके बिना निविकल्प समाधि नहीं होती। निविकल्प समाधि होतो तो सम्यक्स होता है ऐसा कुन्दकुन्द स्वामो ने कहा है। व्यवहार सम्यक्स लरा नहीं है। पूल जैसे फलका कारण है वेसे ही व्यवहार सम्यक्स आपास कारण है। आस्म जनुमब होनेपर खरा सम्यक्स होता है। निविकल्प समाधि मुनि पद धारण करने पर होती है। ७ वें से १ २ वें गुणस्थान पर्यंग्त निविकल्प समाधि होती है। १ वें गुणस्थान पर्यंग्त निविकल्प समाधि होती है। १ वें गुणस्थान पर्यंग्त निविकल्प समाधि होती है। १ वें गुणस्थानमें केवलज्ञान होता है, ऐसा बास्त्रमें कहा है। आप लोग बरो महा । क्या करें ? संयम धारण करो, इसके

सिवाय कल्याण नहीं है। सम्पन्तव और संयमके बिना कल्याण नहीं है। पुर्गल और आत्मा भिन्न हैं, यह ठीक-ठीक समक्ती। तुम सामान्य रूपसे जानते हो। माई-बन्धु, माता-पिता पुरानले सम्बन्धित हैं। उनका जीव से कोई सम्बन्ध नहीं। जीव अकेला है। बाबा, जीवका कोई नहीं है। जीव भव-भवमें प्रकेला जायेगा।

#### (मशीन बन्द हो गई)

देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम तप धौर दान ये ६ क्रिया कही हैं। असि, मसि, कृषि, सिल्प, विद्या, वाणिज्य ये ६ धन्ये कहे गये हैं। इनसे होनेवाले पार्थोंको क्षय करनेके लिये उक्त धर्म क्रिया कही गई है। इनसे मोझा नहीं मिलता। मोझा किसको मिलेगा? केवल आस्मिचननसे मोझा मिलेगा और कोई क्रियासे मोझा नहीं होता। भगवानकी वाएपीचर पूर्ण विदवास करो। इसके एक शब्दके विववाससे मोझा जाओंगे। सर्यवास्पी कौन है? एक शब्दके विववाससे मोझा जाओंगे। सर्यवास्पी कौन है? एक शब्दके विववाससे मोझा जाओंगे। सर्यवास्पी कौन है? एक मामिजनसे सब साध्य है। क्षोर कुछ नहीं है, बावा! राज्य सुझ, सम्मित, सन्तित सब मिलते हैं, मोझा नहीं मिलता। मोझका कारण एक धारम-चिन्तत है, इसके सिवाय वह यति प्राप्त नहीं होती।

सारांश 'धर्मस्य मूलं दया' प्राणीका रक्षाण करना दया है, जिन धर्मका मूल क्या है? सत्य धौर अहिसा है। मूखसे सब सत्य-अहिसा बोलते हैं। मूखसे भोजन-भोजन कहनेसे क्या पेट भरता है? भोजन किये बिना पेट नहीं भरता। किया करना चाहिये। बाकी सब काम छोड़ो। सत्य आहिसा पालो, सत्यमें सम्यक्त्व है और अहिंसामें दया है। किसीको कष्ट मत दो, यह व्यवहारकी बात है। सम्यक्त्व द्वारण, घारण करो, इसके बिना कस्यारण नहीं होता। (सल्लेखनाके २६ वें दिवस, पृथवार दिनांक ६-८-५१) को श्री कुन्यसारिति सिद्ध क्षेत्रपर आवार्य श्री द्वारा दिया गया धन्तिम सन्देश)



#### जैन कुलभूषण

## श्री लाला महावीरप्रसादजी ठेकेदार

- संक्षिप्त जीवन परिचय:-



देहली समाज के गएमान्य लब्ध-प्रतिष्ठित जैन कुलभूषण स्व० लाला महावीरप्रसादजी टेकेदार ऐसे ही पुष्पात्मा और धार्मिक नर रत्न थे। किस-प्रकार उन्होंने अपने पुरुषायं ग्रीर बुद्धि चातुर्यं से धर्मस्यश और सुख की प्राप्ति की। नवसुवकों को उनका जीवन अनुकरणीय है।

उनका जन्म बंसाख बदी १४ विक्रम सम्बत् १६३५ में हुआ। माता पिता धार्मिकवृत्ति नीति— वान धोलवान है तो बच्चे उसे देखकर वेसे ही बन जाते हैं। बाल्यकाल से मनुष्य को प्रपने जीवन के प्रारम्भ में धार्मिक शिक्षा, अच्छी संगती, खुभ संस्कार सदुरयोग-सदुरदेश का लाभ मिला तो उसका मधुर फल आगामी जीवन में चखने को मिलेगा। बचपन में आपको धार्मिक शिक्षा निली गुरुधों का उपदेश मिला फलस्वक्षप जीवन एक आदर्श बन गया।



पहले आपने स्यूनिस्पल कमेटी के टैक्स डिलार्टमेट में बीस रुपये माहबार पर कार्य किया वहां डिपार्टमेंट में गवन हो जाने के कारण झापने सर्विस छोड़ दी और स्वतःत्र रीति से ठेकेदारी का कार्य करना आरंभ कर दिया।

महावीर प्रसाद एण्ड संस के नाम में १६१२ में दुकान खोलकर शुष्क सीमेंट सतना लाईन जोहें व चीनी के पानी के नल टाईल मारबल सेनेटरी सामान का कार्य किया जिससे घापको काफी आर्थिक लाम हुग्ना। भवन बनवाने और सड़क निर्माण में भी घापकी रुखि थी। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागरजी महाराजका संघ सहित १६३० में दिल्लीमें पदार्थएं हुआ। आपने जनको आहार देने के लिए अगुद्ध जल का त्याग कर दिया और समस्त मुनि-राजों की शक्तिमर वैयावित्त की जिससे आपको अधिक आनंद आया और अवार्य श्री के उपदेश से ठेकेदारी छोड़ दी। एहस्य जीवन में चार विवाह किये दो से कोई सम्तान नहीं हुई। तीसरी घर्मपरनी से श्री द्यामलालजी और एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का असमय में ही स्वर्गदास हो गया।

चोधो धर्मपरनी से दस सन्ताने हुईं ६ लड़किया और चार लड़के उत्पन्न हुये। इनमें से एक बहिन की मृत्यु हो गई। शेष सभी प्रपने पिताओं के गौरव और प्रतिष्ठा के अनुकूल धार्मिक कार्यों में उत्साह से भाग लेते हैं और दिल्लों के सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की देख रेख करते हैं।

लाला महाबीरप्रसादजी टेकेटार ने सम्मेटशिखर, गिरनार, ग्रादितीयों की सप्रिवार बन्दना की महाबीरजी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन टहरती नहीं थी। आपने प्रतिमाह २५-३० टिकटें लेकर और सरकार को प्रेरणा देकर महाबीरजी पर एक्सप्रेस ट्रेन टहराने का पूर्ण प्रयत्न किया। जिसमें आपने पूर्ण सफलता प्राप्त की। आप समाज के पंच वर्षों तक रहे। जैन मित्र मंडल जो दिल्ली को सुप्रसिद्ध साहित्य सस्या है उसके भी अध्यक्ष रहे।

भारतवर्षीय दि० जैन अनाथ रक्षक सोसायटी के अन्तर्गत जो जैन बाल आश्रम है उसे हिसार से यहाँ लाने और उसकी समुजित ब्यवस्था करने में ग्रापका पूर्ण सहयोग रहा।

जब आप अस्वस्थ हुए ध्रौर बोमारी बढ़ती गई तो आपके मन में आचार्य रतन श्री देशभूषराजी महाराज से जो उस समय दिल्ली में विराजमान थे। उनसे धर्म उपदेश सुनने का भाव उत्पन्न हुआ आचार्य श्री ने घर जाकर आपसे राबोधन घौर धर्मोपदेश दिया। ऐसा सीभाग्य विरले ही जनों को प्राप्त होता है। १० जून १९५७ में समाधिमरए। पूर्वक आपका स्वर्गवास हो गया।

दिल्ली समाज के लोकोपकारी पुरुषों में आप श्रग्रणी थे। सौभाग्य की बात है कि श्रापक सभी पुत्र और पुत्रियां इसीप्रकार धार्मिक कार्यों में भाग लेकर मुक्तहस्त से सामाजिक संस्थाओं को दान देते हैं तथा देवगुर शास्त्र के प्रनन्य भक्त हैं।

#### जैन कुलभूषण-धर्म परायण श्री लाला श्यामलालजी जैन ठेकेदार <sub>किली</sub>

संक्षिप्त जीवन परिचय-

जीवन को सुख शांतिमय बनाने का मुख्य साधन धर्म है। धर्म के कारण यह प्राणी संसार के कच्टों को दूरकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। परियुद्ध जाति, कुल उत्तम, वंश निरोग, शरीर दीर्घा-युद्ध्य, परोपकार निरत बुद्धि, देवशास्त्र गुरु को संस्कार सर्म बृद्धिकी चिन्ता आदि बाते मनुष्य को पूर्व संस्कार से प्राप्त होती हैं और गुरुवनों के आशोबंदि और सम्यक् पुठवायं से उत्तम गुणों की वृद्धि होती है।

धर्म का पालन दो प्रकार से होता है मुनिधर्म और पृहस्य धर्म। जैसे तप त्याग और प्राध्यात्म विकास का साधन मुनिधर्म है ऐसे ही दान शील पूजा स्वाध्याय आदि का साधन गृहस्य धर्म है। मुनिधर्म का प्रधान लक्ष्य मोक्ष पुरुषांष्ठ है। उसीप्रकार गृहस्य



म्राश्रम में रहकर धर्म भ्रयंकाम इन तीन पुरुषायों को भनी प्रकार पालन किया जा सकता है। सफल जीवन धर्मयण और सुख के पालन करने से ही हो सकता है।

दिल्ली महानगरी एक महत्व पूर्ण स्थान है। व्यापारिक नगरों में मुख्य तथा सांस्कृतिक गित विधियों का केन्द्र है। यहां पर जैन धर्म पालन करने वाले आवकों में अनेक प्रतिभाशाली उदार और लोक सेवी धनी परोपकारी भावना सम्यन्त राज्य मान्य स्त्री पुरुष हुए हैं। जिनके द्वारा देश धर्म और समाज की बड़ी सेवा हुई है। स्वनाम धम्य सेठ सुगनचन्द्रजी जिन्होंने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया, हिस्सनापुर में मगवान शानिताथ का, दिल्ली में कला धीर सौन्यर्य का प्रतीक अस्यन्त भव्य भगवान आदिनाथ का नया मन्दिर निर्माण कराया जिसकी कारीगरी और पच्चीकारी का काम देखकर लाष्ट्रचर्य होता है। इसीप्रकार रायवहादुर सेठ पारसदासजी हुए जिनके द्वारा जैनधर्म ग्रीव समाज की बड़ी सेवा हुई।

यहीं पर बप्रवाल वंबोद्भव सिंगल गोत्रीय सद गृहस्य द्वारकादावजी हुए उनके पुत्र ला० बनारसीदासजी हुए उनके सुपुत्र श्रीमान् ला० महावीरप्रसादत्री ठेकेदार हुए वे बडे धर्मारमा, उदार, देवसास्त्र गुरु के अनन्य भक्त ये, उनकी पर्यमिष्ठा सभी प्रकार से प्रशंसनीय रही ।

भाग्य पुरुषार्थं और सुभद्रुभ से दिनों दिन लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और उसको वार्मिक कार्यों में खर्च करके उन्होंने गृहस्य जीवन को सुखमय बनाया।

स्रापने चार विवाह किये दो धर्म परिनयों से कोई सन्तान नहीं हुई तीसरी से एक पुत्री स्रीक्ष एक पुत्र का जन्म हुआ । पुत्र क्यामलाल का जन्म आसीज वदी ४ विक्रम सम्बत् १६६४ तदनुसार २७ सितम्बर १६०७ ई० को हुआ दो वर्ष पत्रचात् माताजी का स्वर्गवास होगया चौथो धर्मपरनी स्री कलादेवी से चार पुत्र स्रीर छह पुत्रियां हुईं।

पुत्रों में श्री अजितप्रसादजी श्री महेन्द्रप्रसादजी श्री विजेन्द्रप्रसादजी झीर नरेन्द्रप्रसादजी हैं जो अपने पिता के यक्ष और गौरव के झनुसार व्यापारिक कार्यों को भली प्रकार सम्पन्न करते हुए सामाजिक संस्थाओं की उन्नति में प्रयस्त शील रहते हैं।

श्री स्यामलाल जो का विवाह १९१६ में ला० छड़ जुमल जो कपडे वालों की पृत्री चम्पावतीजी के साथ हुआ जिससे श्री जिनेन्द्रप्रसादजी ग्रीर सत्येन्द्रकुमारजी दो पुत्र और मुशीला, सरला, कनक ये तीन पुत्रियां हुईं।

लालाजी का भरा पूरा परिवार है पुत्र ग्रीर पौत्रों से ग्राप सम्पन्न हैं।

ला॰ स्यामलालजी में बचपन से धर्म के विशेष संस्कार पड़े । बचपन के संस्कार जीवन पर्यन्त विकास के साधन बन जाते हैं ।

गृहस्य के दैनिक कर्तव्यों में ६ कर्तव्य बताए हैं जिनमें दो मुख्य हैं पूजा करना और दान देना देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेव को पूजा सभी प्रकार के दु:खों को नाश करने वाली है मन के विकारों को दूर करती है और मनोभिलषित पदायों को देने वाली है। यही विचार कर आप प्रतिदिन जयसिंहपुरा नई दिल्ली के मन्दिर में पूजन करते हैं नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं। स्रापने समस्त भारत के अने तीयों की यात्रा सपरिवार की है आवार्य वान्तिसागरकी महाराज जब दिल्ली प्रधारे तो उनसे अगुद्धजल के त्याग का बत लिया और अब व्यापारिक कार्यों को स्रोहकर सावार्य धर्मसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा का नियम लिया।

जिन बतों को बाप भनीप्रकार पालन कर रहे हैं। बाप ठाकुरदास बनारसीदास दृस्ट, श्री महावीरप्रसादजी दृस्ट, स्थामलाल जैन चेरीटेबल दृस्ट के अध्यक्ष हैं। जिनके माध्यम से वार्मिक संस्थाओं को दान देते रहते हैं।

घर पर ही श्री महावीरप्रसाद जैन ग्रामुर्वेदिक ग्रीववालय स्थापित कर रखा है, जहाँ ३१ वर्षों से ग्रानेक रोगी प्रतिदिन औषिष लेकर आरोग्य लाभ प्राप्त करते हैं।

#### सामाजिक सेवा :

आप सामाजिक संस्थाओं का कार्य उत्साह से करते हैं। मा॰ दि॰ जैन धर्म सरिक्षणी महासभा, भा॰ दि॰ जैन संघ के आप सदस्य हैं। जिलोक घोष संस्थान हस्तिनापुर के अध्यक्ष जेन सभा नई दिल्ली, बीरसेवा मन्दिर आदि संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। मुनि-संघ कमेटो के अध्यक्ष हैं। दिल्ली में पथारे आयो तिसागरजी महाराज, आयार्य देवभूष्यएजी महाराज, अध्यक्ष हैं। दिल्ली में पथारे अव्यक्ष सातिसागरजी महाराज, अध्यक्ष य पर पथारे अव्य स्थामी जनों को उत्साह से वैयावृत्ति करते हैं। दि॰ जैन मन्दिर अयोध्याजी, ग्रीनपार्क फरीदाबाद पांडव नगर श्वादि स्थानों के मन्दिरों का शिलास्यास ग्रापके ही कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुग्रा है।

#### धर्म शिक्षाः

दिल्ली के जैन स्कूलों में पहले धर्म शिक्षा दी जाती थी फिर बन्द होगई। जब प्रापसे इस बात की चर्चा की तो आपने श्री जैन सभा जिसके प्राप गत वर्ष तक ग्रध्यक्ष वे धर्म शिक्षा सुरु कराई। बी जैन शिक्षा बोटं जिसके ग्रन्तगंत दो हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं जिनमें २४०० लड़के लड़कियां शिक्षा गाती हैं उनमें धर्म शिक्षा सुरु कराने का श्रेय आपको ही है। जैन प्रेम सभा के प्रयस्त से धर्म शिक्षा का कार्य चालू हुआ है। जिसकी हर एक ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इसके बाद कई स्कर्नों में धर्म शिक्षा चुरु हो गई है।

जीवन में कभी कमी ऐसा मोड़ आता है जो व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन कर देता है। उसे उन्नत ग्रीर शक्तिशाली बना देता है। दक्षिण भारत से सेठ पूनमचन्द वासीलालजी ने चारित्र चकवर्ती आवार्य शांतिसागरजी महाराज के संघ को उत्तर भारत में विहार कराया उस समय जनता



लाला महाबीरप्रसादणी खैन [ पिटा थी स्थामलालथी ठेकेदार, दिल्ली



इस्य दाता

मुनिभक्त सेठ थी लाला श्यामलालजी [ सुपुत्र थी महावीरप्रसादजी ठेकेहार, दिल्ली ]



كالمتلاك كالمتلاك والمتاب كالمتاب والمتابع المتنافض كالمتاب وسنرس بسنوس يسترسم الميتونية المتناب

كملافظ مناملا ساملا سارمل سارمل سرسل سريمل سارمل سريمو يبيويسريميان يبويهو وسوما









**स्व<b>े श्री कलावती जैन** [धर्मपृत्ती स्व*े लाला महावीर*प्रमादजी जैन]

मे झपार उत्साह था, लालाजी का यह सोभाग्य हुन्ना कि उन्होंने सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पर आचार्य सांतिसागरजी श्री वीरसागरजी और नेमसागरजी महाराज के दर्शन किये आपके पिताजी, माताजी और आपने तथा झनेक भाई बहिनों ने नियम किये।

भ ० महाबीर स्वामी के २५०० वें शिविण महोत्सव पर एक छोटी सी पृस्तक लिखी जिसमें दिल्ली में पवारे वारों सम्प्रदाय के मुनिराज भीर झावारों का परिचय वा परमप्रथ ऐलावार्य विद्यानंत्रजो महाराज ने उस पुस्तक को पसंद किया और कहा कि जिसमें समस्त दि० जैन समाज के झावार्य जीनगण स्वामियों का परिचय हो ऐसी पुस्तक छरानी चाहिये। इस सम्बन्ध में लालाजी की प्रवल आवना थी कि आवार्य वातिसागरजी महाराज में लेकर आजतक हमारे जितने मुनिराज हैं उन सभी का परिचय एक पुस्तक में हो। तदमुक्त्य ग्रन्थ तैयार किया गया भीर उसके प्रकाशन का भार लालाजी की और से ही वहन किया गया। हमारी भी जिनेन्द देव से प्रार्थना है कि लालाजी ततत जिन शासन की सेवा करते रहें।



### दिगम्बर जेनाचार्य परम पूज्य १०८

# श्री धर्मसागरजी महाराज

का आशीर्वाद

दिगम्बर चर्या अपने आप में इतनी महान और कठोर है कि सहज कोई व्यक्ति इसको धारण करने का साहस नहीं कर पाता और इस कलिकाल में तो रत्नत्रय धारी दिगम्बर साध की चर्या का प्रतिपालन और भी कठिन होता जा रहा है, फिर भी ऐसी पुण्य आत्माएँ हुई हैं, हो रही है और पचम काल के तीन वर्ष साढ़े आठ माह शेष रहने तक होती रहेगी।

मानव स्वभाव अनुकरणीय है इसी कारण हम अतिणीघ्र पाइचात्य देशों के वैभव एवं वैज्ञानिक प्रसाधनों का अनुसरण कर अपनी गति को दिन दुनी रात चौगूनी बढ़ा रहे है।

दिगम्बर साधु मोक्ष के मूक साधक होते है, ये अपनी ऋद्धियां. शक्तिया, ज्ञान, वैभव एव विशिष्ट चारित्र आदि का प्रसार करने मे उदासीन रहते हैं और उसके फलस्वरूप साधू के समाधिस्थ हो जाने के बाद उनके अनुपम गुणों का प्रायः विलोप सा ही हो जाता है उन महान तपोनिधि तपस्वी की धर्म, धर्मात्मा एवं समाज को जो देन है उसे चिरस्थाई बनाए रखने के उद्देश्य से ही ब्र० धर्मचन्द्र शास्त्री का यह प्रयास प्रशंसनीय है। इनने परिश्रम कर वर्तमान में जितने भी साध्, साध्वियाँ, क्षाल्लक, क्षाल्लिकाये आदि हैं उनकी विशेष उपलब्धियाँ एवं जीवन परिचयादि का संकलन लेखन कर इसे तैयार किया है।

इस संस्करण से दिगम्बर तपस्वी भी जीवन्त के सदृश प्रत्यक्ष हो रहे हैं। समाज के धर्मप्रेमी बन्धु इसका अनुकरण कर साधु बनने का प्रयास कर सकेंगे, और वे परिवार भी जिनके घर से कुछ पीढियों पहले ये महात्मा निकले हैं उनकी भावी पीढ़ी इस ग्रन्थ के माध्यम से अपने स्मृति पटल पर उन महापुरुषों को अंकित कर स्वयं भी उनका अनुकरण करते हुए उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। इन सभी दृष्टियो से यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । इसके संकलनकर्ता, लेखनकर्ता एव प्रकाशक आदि के लिए हमारा यही आशीर्वाद है कि ऐसे उत्तमोत्तम प्रकाशन समय समय पर कराते रहे धौर मानव प्रकृति के अनुसार, उन्हीं महापूरुषों का अनुकरण कर मोक्ष मार्ग के पथिक बनें।

# अनुक्रमणिका --X-

|                                            | पृष्ठ सं•  | प्र                                        | ठ सं•        |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|
| प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव                      | 8          | मुनि नेमिसागरजी                            | 99           |
| चौबीसवें तीर्थंकर महावीर                   | १२         | धा <b>० कु</b> न्यसागरजी                   | C 0          |
| बाचार्यं भद्रबाहु स्वामी                   | 9.9        | श्राचार्यं पायसागरजी                       | <b>c</b> 3   |
| <b>धाचार्यं ध</b> रसेन                     | २०         | मुनि मल्लिसा <b>गरजी</b>                   | <b>= </b> \$ |
| ,, पुष्पदन्ताएव मृतविक्                    | २१         | ,, चन्द्रकीर्तिजी                          | ε¥           |
| ,, कुन्दकुन्द स्वामी                       | २२         | ,, वर्द्धमानसागरजी (दक्षिण्)               | = 5          |
| ,, उमास्वामी                               | २३         | ,, धर्मसागरजी                              | = 9          |
| ,, समन्तभद्रस्वामी                         | २४         | धाचार्यं सुधर्मसागरजी                      | 55           |
| ,, धकलक स्वामी                             | २६         | मुनि नेमसागरजी                             | 13           |
| ,, पूज्यपादस्वामी                          | ₹<         | धु • चन्द्रकीतिजी                          | 99           |
| ,, जिनसेन                                  | २९         | <b>क्षु० घर्मेसागरजी (</b> कुराव <b>ड)</b> | £Х           |
| ,, रविषेगा                                 | 30         | श्रामिका विद्यावतीजी                       | εę           |
| भारतीय संस्कृति मे दिग० साधुम्रों का स्थान | र ३१       | ध्र।यिका चन्द्रवतीजी                       | 69           |
| जैनाचायों का समाज व राष्ट्र को योगदान      | 31         | मायिका सिद्धमतीजी                          | ٤5           |
| दिगम्बर मुनिराज स्तवनांजलि                 | Y.         | क्षु॰ गुरामतीजी                            | 33           |
| मुनियो काजीवन                              | ४२         | <b>अ</b> ० ग्रजितमतीजी                     | 101          |
| ग्रादि मुनि भगवान ऋषभदेव के प्रति          | ¥۲         | ब्राचार्यं श्री वीरसागर स्तुति:            | १०२          |
| भाषायं श्री मातिसागर स्तुति:               | 4.0        | द्या. भी वोरसागरजो द्वारा दोक्षित शिष्य    | १०३          |
| भाः भी शांतिसागरकी महाराज द्वारा           | 1          | ग्राचार्यं श्री गिवसागरजी                  | १०५          |
| बीकित साधुबृग्द                            | ध्रश       | ,, श्रीधर्मसागरजी                          | 220          |
| भाचार्यं भी सांतिसागरजी                    | 43         | मुनि पद्मसागरजी                            | १२९          |
| ,, श्रीवीरसागरजी                           | <b>ę</b> ۰ | ,, सन्मतिसागरजी                            | <b>१</b> २९  |
| मुनि श्री चन्द्रसागरजी                     | 47         | ,, भादिसागरजी                              | 980          |
| <b>बाजार्यं</b> श्रीनमिसागरजी              | 40         | ,, सुमतिसागरजी                             | 111          |

#### [ १६ ]

|                                      | गृष्ठ सं∘    | ]                                        | च्छ सं०     |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| मुनि श्रुतसागरजी                     | <b>१</b> ३१  | भायिका बुद्धमतीजी                        | १८८         |
| मूनि ग्रजितकीर्तिजी                  | ₹₹?          | ,, धादिमतीजी                             | <b>१</b> == |
| ., जयसागरजी                          | १३२          | ,, झरहमतीजी                              | १८६         |
| भाचार्यकल्प श्रुतसागरकी              | 133          | ,, चन्द्रमतीजी                           | 180         |
| क्ष॰ सिद्धसागरजी                     | 3 🕫 🕏        | ,, राजुलमतीजी                            | 111         |
| ,, सुमतिसागरजी                       | 121          | ,, नेमीमतीजी                             | \$6.A       |
| वार्यिका इन्दुमतीजी                  | 4.8.4        | ., भद्रमतीजी                             | 984         |
| ,, वीरमतीजी                          | \$¥\$        | ,, दयामतीजी                              | 184         |
| ,, विमलमतीओ                          | <b>\$</b> 88 | ,, कनकमतीजी                              | १६६         |
| भ्रा <b>० कु</b> त्थुमतोजी           | <b>\$</b> 84 | ,, जिनमतीजी                              | 03\$        |
| घा∘ सुमतिमतीजी                       | <b>\$</b> &€ | ,, सम्भवमतीजी                            | 185         |
| मा० पाश्वंमतीजी                      | १४७          | ,, विद्यामतीजी                           | ₹&=         |
| म्रा <b>॰</b> सिद्धमतीजी             | १४८          | ,, सन्मतीमाताजी                          | 335         |
| श्रा∙ ज्ञानमतीजी                     | १५०          | ,, कल्यारमतीजी                           | ₹00         |
| द्रा <b>० सुपाश्वंमतो</b> जी         | <b>१</b> ५२  | ,, श्रीयासमतीजी                          | २०१         |
| द्या॰ वासुमतीजी                      | <b>9</b> % Ę | ,, श्रेप्ठमतीजी                          | २०२         |
| ग्रा० ग्रान्तिमतीजी                  | १५७          | ,, सुत्रीलमतीजी                          | २०३         |
| भी शिवसागराचार्यं स्तुतिः            | १४८          | ,, विनयमतीजी                             | २०४         |
| ग्रा० शिवसागरको द्वारा बोक्षित शिब्य | १५६          | क्षुण सुवातमतीजी                         | २०४         |
| मुनि ज्ञानसागरजी                     | <b>१</b> ६१  | ग्राचार्य बन्दना                         | २०६         |
| ,, वृषभसागरजी                        | १६६          | ग्राचार्य श्री धर्मसागरजी द्वारा दीक्षित |             |
| ,, ग्रजितसागरजी                      | १७१          | साधु बुन्द                               | २०७         |
| ,, सुपाप्रवंसागरकी                   | <b>१७</b> ¥  | मुनि दयासागरजी                           | २०€         |
| ,, सुबुद्धिसागरजो                    | १७८          | ,, पुष्पदन्तसागरजी                       | २१०         |
| , भव्यसागरजी                         | ₹=0          | ,, निर्मलसागरजी                          | 711         |
| ,, श्रेयाससागरजी                     | 1=1          | ,, संयमसागरजी                            | 717         |
| क्षु० योगीन्द्रसागरजी                | <b>१</b> =४  | ,, स्रभिनन्दनसागरजी                      | 213         |
| म्नामिका विशुद्धमतीजी                | ₹ = ¥        | ,, शीतलसागरजी                            | २१४         |

| पुति सम्भवतागरकी  , बोबसागरकी  , सेव्हिंद्रसागरकी  , सेव्हेंद्रसागरकी  , संग्रमताजि  , संग् |                      | पृष्ठ सं०   | 1                   | वृष्ठ सं• |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|
| विकासरजी   २१७   वाधिका वनस्तमतीजी   २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मुनि सम्भवसागरजी     | ₹15         | सु० परमानम्दसागरजी  | 200       |
| , महेन्द्रसागरजी २६६ ,, प्रथमसीजी २४६ ,, विद्यामतीजी २४६ ,, विद्यामताजी २४६ ,, विद्यामतीजी २४६ ,, विद्यामताजी २६६ ,, विद्यामता | ,, बोधसागरजी         | २१७         | 1 '                 |           |
| , वर्ड मानतागरको , वर्ड मानताको , वर्ड स्वामताको , वर्ड स्वामताका , वर्ड स्वमताका , वर्ड स्वमताका , वर्ड स्वमताका , वर्ड स्वमत | ,, महेन्द्रसागरजी    |             | 1                   |           |
| , वारिकतागरकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, वद्धंमानसागरजी    | २१२         | i                   |           |
| , महतागरकी , हिंद्रसागरकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,, चारित्रसागरजी     | २२०         | 1                   |           |
| , बुदिबागरजी , पूर्णसागरजी , पुर्णसागरजी , पुर्णसागरजी , पुर्णसागरजी , पुर्णसागरजी , समाविबागरजी , समाविबागरजी , समाविबागरजी , समाविबागरजी , समाविबागरजी , समाविबागरजी , समाविखागरजी ,  | ., भद्रसागरजी        | २२१         | ,, विमलमतीजी        |           |
| अपरेक्सागरकी   २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, बुद्धिसागरजी      | २२२         | ,, सिद्धमतीजी       |           |
| , विवासतीओ २११ , विवासतीओ २१ , विवासतीओ २१ , विवासतीओ २१ , विवासतीओ २१ , विवासती |                      | २२३         | ,, जयमतीजी          |           |
| , प्रशासकारकी २२६ , समाधिमतीजी २२६ , समाधिमतीजी २८६ , समाधिमतीजी २६६ , समाधिमतीजीजी २६६ , समाधिमतीजीजी २६६ , समाधिमतीजीजी २६६ , समाधिमतीजीजी २६६ , समाधिमतीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीज                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | २२४         | , शिवमतीजी          |           |
| , न्नीतिसारजी २२७ , निर्मलमतीजी २४२ , निर्मलमतीजी २४३ , माधिमतीजी २४३ , माधिमतीजी २४३ , माधिमतीजी २४४ , माधिमतीजी २४६ , माधिमतीजी २६६ , माधिमतीजीजी २६६ , माधिमतीजीजी २६६ , माधिमतीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             | ,, नियममतीजी        |           |
| अस्ति विशेषकार वित   |                      |             | ,, समाधिमतीजी       |           |
| , तमाबिसायरजी २२६ , समयमतीजी २१४ , प्रान्दसायरजी २२६ , प्रान्दसायरजी २२६ , प्रान्दसायरजी २२६ , प्राप्तायायजी २२६ , प्राप्तायायजी २२६ , प्राप्तायायजी २३६ , प्राप्तायायजी २६६ , प्राप्ताया |                      |             | ,, निर्मलमतीजी      |           |
| ,, मनत्वसावरजी     २२६     ,, वसतावावरजी     २४६       ,, वसतावावरजी     २२६     ,, वसतावावरजी     २४६       ,, वसतावावरजी     २३०     ,, खुसमतीजी     २४०       ,, निर्वाखसावरजी     २३२     ,, खुसमतीजी     २४६       ,, प्रवसावरजी     २३४     ,, खुसमतीजी     २५६       ,, जुणसावरजी     २३६     ,, खुसमतीजी     २६६       ,, जुणसावरजी     २३६     ,, खुसमतीजी     २६०       ,, जुणसावरजी     २३०     ,, रत्वसतीजी     २६०       ,, स्वेपसावरजी     २३६     ,, खुमतीजी     २६२       ,, स्वेपसावरजी     २३०     ,, खुमतीजी     २६२       ,, स्वेपसावरजी     २४०     ,, खुमतीजी     २६२       ,, स्वर्णसावरजी     २६०     ,, खुमतीजीजी     २६२ <td< td=""><td></td><td></td><td>,<b>,</b> समयमतीजी</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             | , <b>,</b> समयमतीजी |           |
| ,, समतासागरजो २२६ ,, प्रवचनमतीजो २५६ ,, स्तमतीजो २६६ ,, स्तमतीजो ,, स्तमत | ,, मानन्दसागरजी      |             | ,, गुरमतीजी         |           |
| , जनमसागरजी २३० , भूतमतीजी २,४७ , मृतमतीजी २,४७ , मृतमतीजी २,४० , मृतमतीजी २,४० , मृतमतीजी २,४० , मृतमतीजी २,४० , प्रमानाजी २३४ , भूतमतीजी २,४० , जनम्बागरजी २३४ , भूतमतीजी २६० , मृतमतीजी २६० , मृतमतीजीजी २६० , मृतमतीजी २६० , मृतमतीजीजी २६० , मृतमतीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, समतासागरजी        | 9           | ,, प्रवचनमतीजी      |           |
| , निर्वाशसायको २३१ ,, सुरत्नमतीको २४६ ,, मिलसागरको २३१ ,, सुमसतीको २४६ ,, सुमसतीको २४६ ,, सुमसतीको २४६ ,, जुरुसागरको २३६ ,, अत्रामसतीको २६० ,, सुरुसागरको २३६ ,, सुरुसागरको २३६ ,, स्वामसतीको २६० ,, रत्नसतीको २६० ,, रत्नसतीको २६० ,, रत्नसतीको २६९ ,, स्वामसतीको ,, स | ,, उत्तमसागरजी       | ₹३•         | ., श्रुतमतीजी       |           |
| ,, सिल्सागरजी २३२ ,, हुभमतीजी २५६ ,, रिक्सागरजी २३४ ,, जिनेन्द्रसागरजी २३४ ,, जिनेन्द्रसागरजी २३६ ,, जिनेन्द्रसागरजी २३६ ,, जिल्लागरजी २३६ ,, जिल्लागरजी २३६ ,, रलमतीजी २६६ जुल्ला दूरसामागरजी २३६ ,, स्विनसामरजी २३६ ,, स्विनसामरजी २३६ ,, स्विनसामरजी २३६ ,, स्विनसामरजी २३६ ,, स्वेनसामरजी २६६ ,, स्वेनसामरजी २६६ ,, स्वेनसामरजी २६६ ,, स्वेनद्रसामरजी ,, स्वेनद्रसामरजी २६६ ,, स्वेनद्रसामरजी |                      | २३१         | ,, सुरत्नमतीजी      |           |
| , रिवसागरजी २३४ , बर्ग्यमतीजी २५६ , वितनसतीजी २६६ , विद्यासरजी २३६ , वितनसतीजी २६६ , विद्यासरजी २३६ , विद्यासरजी २३६ , विद्यासराजी २३६ , राज्यसतीजी २६६ , विद्यासराजी २३६ , व्यासतीजी २६६ , विवसागरजी २३६ , व्यासतीजी २६६ , व्यासतीजीजी २६६ , व्यासतीजीजी २६६ , व्यासतीजीजी २६६ , व्यासतीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, मल्लिसागरजी       | २३२         | ,, खुभमतीजी         |           |
| , जिनेन्द्रसागरजी २३४ ,, बेतनमतीजी २६० ,, गुरुकासगरजी २३६ ,, बिगुलमतीजी २६० ,, रत्नमतीजी २६० ,, स्विग्रसागरजी २३६ ,, बोनेग्रसागरजी २३६ ,, ब्रुक्रसतीजी २६० ,, ब्रुक्रसतीजी ,, ब्रुक्रसतीजीजी ,, ब्रुक्रसतीजी ,, ब्रुक्रसतीजीजी ,, ब्रुक्रसतीजीजी ,, ब्रुक्रसतीजीजी ,, ब्रुक्रसतीजीजी ,, ब्रुक्रसतीजीजी ,, ब्रुक्रसतीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | २३४         | ,, धन्यमतीजी        |           |
| , गुरुषासायजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, जिनेन्द्रसागरजी   | २३४         | ,, चेतनमतीजी        |           |
| (नन बेरायसावरणी २३७ , रत्नवतीबी २६१ मुल्कक पुरस्सवावरणी २३६ मुल्कक पुरस्सवावरणी २३६ मुल्कक पुरस्सवावरणी २३६ ,, यणीमतीजी २६१ ,, यणीमतीजी २६१ में प्रतिक्रमावरणी २६१ में प्रतिक्रमावरणी २४० में प्रतिक्रमावरणी २४६ मुन्न स्वित्सवावरणी २४६ ,, देवेन्द्रसावरणी २४६ ,, देवेन्द्रसावरणी २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | २३६         | ,, विपुलमतीजी       |           |
| मुल्बक प्रराशकात्राराणी २३६ सुब्दायातीणी २६६ सुक्तायाताणी २६६ सुन्दायाताणी २६६ सुन्दायाताणी २६६ सुन्दायाताणी २६६ सुन्दायाताणी २६६ सुन्दायाताणी २६६ सुन्दायाताणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ऐलक वेराग्यसागरजी    | २३७         | ,, रत्नमतीजी        |           |
| , संवेगतावारजी २३६ ,, बजीमतीजी २६२ ,, बुंडमतीजी २६३ ,, बुंडमतीजी २६३ ,, बुंडमतीजी २६३ ,, बुंडमतीजी २६३ ,, बुंडमतीजी २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | त्रुल्लक पूरए।सागरजी | २३=         | क्षु॰ दयामतीजी      |           |
| , सबतागरको २३९ ,, बुबसरीको २६२ ,, बुबसरीको २६ ,, बुबसरीको २६ ,, बुबसरीको २६ , | ,, संवेगसागरजी       | २३ <b>द</b> | ,, यमोमतीजी         |           |
| " योगेन्द्रसागरबी २४० व प्यारी बाई २६३ " करुणासागरजी २४२ प्रति मनितसागरजी २६६ " देवेन्द्रसावरबी २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ., सिद्धसागरजी       | २३९         | ,, बुद्धमतीजी       |           |
| ,, करुणासागरजी २४२ मुनि प्रमितसागरजी २६४<br>,, देवेन्द्रसागरजी २४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, योगेन्द्रसागरजी   | २४०         | -                   |           |
| ,, दवन्द्रसावरजी DX8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, करुणासागरजी       | २४२         | मुनि ग्रमितसागरजी   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, देवेन्द्रसायरजी   | २४३         | ,, समकितसागरची      |           |

| पृष्ठ सं०                               | पृष्ठ सं॰                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| था. कल्प भी भृतसागरको द्वारा दीक्षित    | क्षु॰ प्यारमतीजी २६६                          |
| शिष्य २६५                               | बा. क. सन्मतिसागरजी द्वारा बीक्षित शिव्य २८७  |
| मुनि समतासागरजो २६६                     | मुनि नेमसागरजी २८६                            |
| भाषिका सरलमतीजी २६९                     | ,, विमलसागरजी २८८                             |
| ,, झीतलमतीजी २७०                        | ,, पदमसागरजी २८६                              |
| ., दयामतीजी २७१                         | ,, कुन्यसागरजी २६९                            |
| मुनि दयासागरकी द्वारा दीक्षित शिष्य २७२ | ग्रायिकाचन्द्रमतीजी २६०                       |
| ,, सुदर्शनसःगरजी २७३                    | ,, शान्तिमतीजी २६१                            |
| ,, रवसासागरजी २७३                       | शु• सुपाश्वंसागरजी २ <b>६२</b>                |
| ,, ऋषभसागरजी २७४                        | ,, हेमसागरजो २६३                              |
| ,, समाधिसागरजी 1 २७४                    | ,, विजयसागरजी २९३                             |
| ,, समाधिसागरजी II                       | ,, चारित्रसागरजो २९४                          |
| ,, समाधिसागरजी III २७४                  | ,, मानसागरजी २९४                              |
| ,, निजानन्दसागरजी २७५                   | मुनि श्रेयांससागरजी द्वारा दीक्षित शिष्य २६५  |
| ,, पार्श्वकीर्तिजी २७९                  | ्र, धर्मेन्द्रसागरजी २९६                      |
| क्षु॰ समतासागरजी २८०                    | मार्थिका सुगुरामतीजी २६६                      |
| ,, निरजनसागरजी २८०                      | मा. श्री ज्ञानसागरजी द्वारा दीक्षित शिब्य २१७ |
| ,, उदयसागरजी २८०                        | श्रा० विद्यासागरजी                            |
| द्यायिका सुप्रकाश्चमतीजी २०६१           | मुनि विवेकसागरजी २९६                          |
| ,, प्रज्ञामतीजी २८१                     | <b>शु॰ स्वरू</b> पानन्दजी २९६                 |
| ,, सुवैभवमतीजी २८२                      | मुनि सुपारवंसागरजी द्वारा वीक्षित शिष्य ३००   |
| , निसगमतीजी २८२                         | ., विनयसागरजी ३०१                             |
| ,, भरतमतीजी २६३                         | ,, विजयसागरजी ३०१                             |
| क्षु० वैराग्यमतीजी २८३                  | क्षु॰ सुरस्नसागरजी ३० <b>२</b>                |
| मुनि पुष्पदन्तसागरजीः २८४               | आ विद्यासागरकी द्वारा बोक्षित शिष्य ३०३       |
| ,, पदमसागरजी २८४                        | मुनि समयसागरजी ३.४                            |
| ग्रार्थिका पार्श्वमतीआ-3<br>र⊏×्        | ा, योगसागरजी ३०४                              |
| <b>शृ</b> ० पदमसागरजी २८६               | . नियमसागरजी ३०५                              |

|                                    | पृष्ठ सं•     | 1                             | पृष्ठ सं•    |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| मुनि चेतनसागरजी                    | , <b>३०</b> ५ | मुनि सुमतिसागरजी              | <b>३</b> २२  |
| ,, श्रोमसागरजी                     | ३०४           | ,, सान्तिसागरजी               | 323          |
| ., क्षमासागरजी                     | ३०६           | ,, निर्वासभूषसाजी             | 929          |
| ,, गुप्तिसागरजी                    | ३०६           | शुल्लक चन्द्रभूषराजी          | 398          |
| ,, संयमसागरजी                      | ३०६           | ,, नन्दिषेगाजी                | 37×          |
| ऐलक मावसागरजी                      | ₹•७           | ,, पदमसागरजी                  | ₹२4          |
| ,, परमसागरजी                       | ₹०७           | ,, भद्रबाहुजी                 | # <b>?</b> X |
| ,, तिशंकस।गरजी                     | ७०६           | ,, भादिसागरजी                 | ₹ ₹          |
| ,, ममतासागरजी                      | ३०७           | ,, इन्द्रमूपस्पत्ती           | ₹₹७          |
| ,, स्वभावसागरजी                    | ₹•७           | ,, वृषभसेनजी                  | ₹₹=          |
| ,, समाधिसागरजी                     | ३०⊏           | ,, जिनभूषसाजी                 | 3२€          |
| ,, करुणासागरजी                     | ३०६           | भायिका सुव्रतामतीजी           | 3₹€          |
| ,, दयासागरजी                       | ३०⊏           | ,, शान्तिमतीजी                | 33.          |
| ,, श्रभयसागरजी                     | ₹•⊏           | ,, यशोमतीओ                    | 330          |
| मुनि निजानन्दसागरजी द्वारा दीक्षित | 3∘€           | ,, दयामतीजी                   | 356          |
| ,, त्यागानन्दजी                    | 3∘€           | ,, धनन्तमतीजी                 | 333          |
| मुनि सुमतिसागरजो द्वारा दीक्षित    | ३१०           | शुल्लक जिनमतीजो               | 333          |
| ,, नेमिसागरजी                      | 380           | ,, चारित्रमतोजी               | 334          |
| ,, सुप।श्वंसागरजीदक्षिरग           | ₹१            | ,, मादिमतीजी                  | 33X          |
| ,. सोमन्धरसागरजी                   | 3 ? \$        | ,, भजितमतीजी                  | ₹ ₹          |
| ,, नेमीसागरजी                      | ₹१२           | ,, कमलश्रीजी                  | ३३७          |
| बा० भी देशभूषराजी द्वारा दीक्षित   | ₹₹₹           | ,, जयश्रीजी                   | 330          |
| मुनि सुबलसागरजी                    | 388           | ,, चन्द्रसैनाजी               | ३३⊏          |
| ,, ज्ञानभूषराजी                    | <b>3 8 X</b>  | , क्रुध्समतीजो                | ₹₹=          |
| , सम्मतिभूषस्जी                    | ₹१७           | द्यार्थिका वीरमतीजी           | 388          |
| ,, विद्यानन्दजी                    | ₹१=           | खु• राजमतीजी                  | 779          |
| ,, सिद्धसैनजी                      | 370           | ,, श्रेयांसमतीजी              | ₹¥•          |
| ,, बाहुबलीजी                       | <b>३</b> २०   | ग्रा० सहाबीरकोतिको तारा तीकिक | 370          |

|                               | पृष्ठ सं० | 1                       | पृष्ट सं•                  |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| वाकार्य विमनसागरजी            | \$85      | मुनि सुवतसागरजी         | ₹७१                        |
| <b>नुनि कुन्युसागर</b> जी     | \$80      | ,, भरहसागरजी            | · •                        |
| ,, नेमिसागरजी                 | 3¥0       | , बाहुबलिसागरजी         | ३७ <b>२</b><br>३७ <b>२</b> |
| ,, सुधर्मसागरजी               | 346       | , सम्भवसागरजी           | इ.७इ                       |
| 🗯 बासुपूज्यजी                 | \$ ¥ o    | ,, भरतसावरजी            | ३७३                        |
| ,, व <b>र्द्ध</b> मानसागरजी   | 3 % \$    | ,, पार्श्वसागरजी        | 30¥                        |
| , <b>म</b> ंदिसागरजी          | ३४२       | ,, उदयसागरजी            | ₹ <b>७</b> %               |
| ,, सम्भवसागरजी                | 344       | ,, मतिसागरजी            | ¥0¥                        |
| ,, निवसागरजी                  | 3 14 15   | , पुष्पदन्तसागरजी       | 30€                        |
| ,, आनन्दसागरजी                | ३४६       | ,, भूतवलीजी             | ३७७                        |
| शृल्लक ग्रादिसागरजी           | 315       | ,, सुषर्मसावरजी         | ३७८                        |
| ,, नमिसागरजी                  | 386       | , मानन्दसागरजी          | 3⊌€                        |
| , सम्भवसागरजो                 | ३४९       | ., पाक्ष्वंकीतिजी       | 34.                        |
| ,, नेशिसागरजो                 | 350       | ,, <b>श्रव</b> णसागरजी  | ३८०                        |
| ,, चन्द्रसागरजी               | 368       | ,, वर्द्धमानसागरजी      | ३ <b>८१</b>                |
| » शीतलसागरजीः                 | 358       | ,, समाधिसागरजी          | ३ ⊏ १                      |
| कार्यिका वियोसमतीओ            | 368       | ्,, पार्श्वसागरजी       | 3=3                        |
| ,, वीरमतीजी                   | 352       | ऐलक चन्द्रसागरजी        | ξε¥                        |
| ,, शीतसमतीजी                  | 363       | ,, कीर्तिसागरजी         | ₹<¥                        |
| » सुपाश्वंमतीकी               | 343       | ,, विजयसागरजी           | şe¥                        |
| सुल्लिका भादिमतीजी            | 358       | ., वृषभसागरजी           | ξα¥                        |
| ,, जिनमतीजी                   | 358       | क्षुल्लक अनेकान्ससागरजी | 3=5                        |
| ,, नेमिमतीजी                  | 354       | ,, मतिसागरजी            | ₹≂€                        |
| , चन्द्रमतीजी                 | 354       | ,, चन्द्र सागरजी        | ₹≒€                        |
| मा० विमलसागरको द्वारा दोक्षित | 356       | ,, समतासागरजी           | ३६७                        |
| ,, सन्मतिसागरजी               |           | » रतनसागरजी             | ३५६                        |
| मुनि वीरसागरजी                | ३६८       | ,, नंगसागरजी            | 3=6                        |
| ,, भनन्तसागरजी                | ₹७•       | ,, उदयसागरजी            | 3=6                        |
|                               | ₹७१ }     | , ज्ञानसागरजी           | 990                        |

|           |                     | पृष्ठ सं०           | 1                                     | पृष्ठ सं० |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| क्षुस्ल   | क धर्मसागरजी        | 136                 | ञ्चल्लिका कीर्तिमतीजी                 | 80€       |
| 19        | जि नेन्द्रवर्गीजी   | 388                 | ,, श्रीमती माताजी                     | 808       |
| ,,        | प्रबोधसागरजी        | ₹£¥                 | ,, वीरमतीजी                           | 800       |
| 17        | बिज यसागरजी         | \$6.k               | ,, विमलमतीजी                          | 800       |
| ,,        | वृषभसागरजी          | ३९४                 | मुनि ग्रनन्तकीतिकी द्वारा बोक्षित     | 805       |
| "         | सुमतिसागरजी         | ₹९५                 | ,, जयकीतिजी                           | 809       |
| ,,        | शान्तिसागरजी        | <b>३</b> ९ <b>६</b> | थु॰ महाबीरकीर्तिजी                    | 880       |
| ,,        | नेमिसागरजी          | ३९६                 | धा० जयकीतिको द्वारा दीक्षित           | 866       |
| ,,,       | <b>धा</b> दिसागरजी  | ३९७                 | द्याचार्य देशभूषराजी                  | ४१२       |
| 19        | समाधिसागरजी         | ३९७                 | मृति देवेन्द्रकीर्तिजी                | 816       |
| मापि      | काविजयमतीजी         | ₹8=                 | ,, क्लभूषसाजी                         | 888       |
| ,,        | गोम्मटमतीजी         | ३९८                 | श्चायिका धर्ममतीजी                    | YEX       |
| 11        | भादिमती जी          | <b>३</b> ९९         | भा० क० चंद्रसागरको द्वारा दीक्षित     | ४१६       |
| ,,        | जिनमतीकी            | 33€                 | भा पार्श्वमतीजी                       | ४१७       |
| "         | नन्दामतीजी          | ३९९                 | मुनि सिद्धसागरजी                      | ४१७       |
| 19        | नगमतीजी             | ¥0.                 | ,, जयकीर्तिजी                         | 88=       |
| ,,        | स्याद्वादमतीजी      | You                 | ,, ज्ञानसागरजी                        | 88=       |
| "         | पाश्वंमतीजी         | 808                 | ः, शानसागरजा<br>क्ष० नेमसागरजी        | -         |
| *         | ब्रह्म मतीजी        | 806                 | *                                     | 88=       |
| ,,        | <b>निमं</b> लमतीजी  | ४०२                 | ,, कीर्तिमतीजी                        | 88€       |
| ,,        | <b>सूर्यं</b> मतीजी | ४०२                 | मुनि नेमसागरकी, दिल्ली द्वारा दीक्षित | 850       |
| •:        | शास्तिमतीजी         | ₹•₹                 | क्षु० वर्द्धमानसागरजी                 | 855       |
| "         | सिद्धमतीजी          | 808                 | भा० पायसागरको द्वारा बीक्षित          | ४२२       |
| ,,        | सरस्वतीमतीजी        | Y•¥                 | मुनि नेमसागरजी                        | ४२३       |
| क्षु हिसा | ग <b>ातिमती</b> जी  | 8.8                 | माचार्यं ग्रनन्तकीर्तिजी              | **        |
| ,,        | <b>संयममती</b> जी   | Хох                 | द्या॰ चारित्रमतीजी                    | RSR       |
| ,,        | चेलनामसीजी          | You                 | क्षु० जयकौर्तिजी                      | ४२५       |
| ,,        | पद्मधोजी            | You                 | ,, चन्दनमतीजी                         | *24       |
| **        | विषुद्धमतीजी        | <b>∀•</b> €         | ,, राजमतीजी                           | ४२६       |

| 5                                       | <b>ृष्ठ सं</b> ० |                                 | पृष्ठ सं•  |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|
| मुनिश्री बद्धं मानसागरजी द्वारा दीक्षित | ४२७              | मुनि पिहिताश्रवजी               | ४५४        |
| ,, नेमिसागरजी                           | ४२७              | ,, वीरसागरजी                    | ४४४        |
| ,, समन्तभद्रजी                          | ४२८              | ,, भ्रजितसागरजी                 | ४१७        |
| ,, म्राविमागरजी                         | ४२९              | ,, श्रुतसागरजी                  | ४५७        |
| मुनि नेमिसागरको द्वारा बीक्षित          | ४३०              | द्या० स्वर्णमतीजी               | ४५७        |
| ,, जम्बूस।गरजी                          | ४३१              | क्षु० चन्द्रमतीजी               | ४१८        |
| ,, भ्रादिसागरजी                         | *41              | भा० सन्मतिसागरजी द्वारा बीक्षित | ४५६        |
| ., सन्मतिसागरजी                         | ४३२              | मुनि महेन्द्रसागरजी             | 46.        |
| क्षु० पदमसागरजी                         | ४३२              | ,, यजेन्द्रसागरजी               | ¥4.        |
| ,, वर्द्धमानसागरजी                      | 833              | ,, श्री पार्श्वसागरजी           | ४६०        |
| ,, क्रान्तिसागरकी                       | X33              | ,, योगेन्द्रसागरजी              | ४६१        |
| ,, गुराभद्रजी                           | AŽX              | ,, शृषभसागरजी                   | ४६१        |
| मुनि भी महावलकी द्वारा दोक्षित          | RžX              | ,, गुरगसागरजी                   | ४६२        |
| ऐलक जयभद्रजी                            | ¥35              | ,, चारसागरजी                    | ४६३        |
| इनुः गुराभद्रजी                         | ¥30              | ,, मेघसागरजी                    | ४६२        |
| ,, मिल्भद्रजी                           | 830              | ,, गौतमसागरजी                   | ¥ĘĘ        |
| ,, विजयभद्रजी                           | ¥ 3 c            | ,, रयसागरणी                     | ४६३        |
| मुनि वज्रकोतिजो द्वारा दोक्षित          | 3,€%             | ,, तीर्यसागरजी                  | 863        |
| ,, धर्मकीर्तिजी                         | 358              | ,, हेमसागरजी                    | 858        |
| था. शांतिसागरको (छाएगी) द्वारा दीक्षित  | 880              | ,, रविसागरजी                    | ४६४        |
| मुनि ज्ञानमागरजी                        | 888              | ऐलक भावसागरजी                   | ४६५        |
| ,, ग्रादिसागरजी                         | 866              | क्षलक बीरसागरजी                 | ¥€ €       |
| ,, नेमिसागरजी                           | 864              | ,, पूर्णसागरजी                  | ४६६        |
| ,, वीरसागरजी                            | 860              | ,, चन्द्रकीतिजी                 | 840        |
| द्याचार्यं सूर्वमागरजी                  | 810              | ,, बीरसागरजी                    | ¥5=        |
| ग्रा॰ ग्राविसागरजी द्वारा दीक्षित       | 388              | ,, समतासागरजी                   | ४६व        |
| षाचार्यं महावीरकीर्तिजी                 | 840              | मायिका विजयसतीजी                | ४६६        |
| मुनि वृषभसागरजी                         | ¥¥3              | ,, नेमवर्ताजी                   | ४६९<br>४६९ |

|                                          | पृष्ठ सं०   | 1                                         | पृष्ठ सं•  |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|
| द्यायिका सजितमतीजी                       | ¥ <b>E</b>  | मुनि विजयसागरजी                           | 32¥        |
| क्षु० दर्शनमतीजी                         | ¥90         | ,, भादिसागरजी                             | ४८९        |
| ,, जिनमतीजी                              | 800         | ,, वीरसागरजी                              | ४९०        |
| ,, निर्मलमतोजी                           | <b>४७</b> ∙ | ,, विनयसागरजी                             | 781        |
| मुनि सुवारवंसागरजी द्वारा दीक्षित        | ४७१         | ,, शीतलसागरजी                             | 888        |
| ,, सुबाहुसागरजी                          | 808         | ,, शम्भूसागरजी                            | ¥£2        |
| मुनि समन्तभद्रजी द्वारा वीक्षित          | ४७२         | ,, भरतसागरजी                              | ¥83        |
| ,, ग्रार्यनंदीजी                         | ४७३         | ,, ग्रजितसागरजी                           | ¥83        |
| ,, महाबलजी                               | ४७४         | शुरूलक सिद्धसागरजी                        | 888        |
| <b>ग्रा॰ सुप्रभा</b> मतीजी               | ४७४         | ,, भ्रानन्दसागरजी                         | 838        |
| क्षु∘ जिनभद्रजी                          | ४७५         | ,, कैलाशसागरजी                            | *61        |
| मुनि श्री मुनेन्द्रसागरजी द्वारा बोक्षित | ४७६         | ,, गुएसागरजी                              | ४६५        |
| ,, श्रुतसागरजी                           | <b>¥</b> ७€ | ,, चन्द्रसागरजी                           | ¥££        |
| द्या॰ विमलसागरजी, मिण्ड द्वारा दीक्षि    | ात ४७७      | ,, सन्मतिस।गरजी                           | ४९६        |
| द्याचार्यं निर्मलसागरजी                  | ¥95         | म्रायिका चन्द्रमतीकी                      | ४९७        |
| ,, कुन्थ्सागरजी                          | ४७३         | ,, पाश्वंभतीजी                            | ४९७        |
| मुनि सुमतिसागरजी                         | ¥50         | ,, राजमतीजी                               | ¥९=        |
| ,, ग्रजितसागरजी                          | ¥=7         | ,, ज्ञानमतीजी<br>,, ज्ञानमतीजी ईडर        | ४९=        |
| ऐलक ज्ञानसागरजी                          | ४६२         | ्र, शाननताजा <b>६६र</b><br>शुरुणुद्धमतीजी | ४९९<br>४९९ |
| ,, सन्मतिसागरजी                          | ¥=?         | ,, शान्तिमतीजी                            | 899        |
| क्षु <b>ं घमैस</b> ।गरजी                 | ४८३         | क्षु० विद्यामतीजी                         | X00        |
| मुनि भी कुन्युसागरजी द्वारा दोक्षित      | 858         | नुनि निर्मलसागरजी द्वारा दीक्षित          | ४०१        |
| भा॰ मान्तिमतीजी                          | ¥5¥         | मुनि वर्द्ध मानसागरजी                     | ४०२        |
| क्षु० सुशीलमतीजी                         | 848         | ,, शान्तिसागरजी                           | X∘₹        |
| मुनि भी सुमतिसागरको द्वारा बोक्षित       | 858         | ,, वीरभूषराजी                             | ४०४        |
| ,, श्रेयांससागरजी                        | 856         | ,, निर्वाणसागरजी                          | ४०४        |
| ,, पाद्यंसागरजी                          | 850         | ,, विवेकसागरजी                            |            |
| ,, श्रुतसागरजी                           | Yee         | ,, दर्शनसागरजी                            | ४०६        |
| • •                                      |             | 1) 40.00.00                               | ४०७        |

| 9                                         | ष्ठ सं०      |                                       | ष्ट सं०      |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| मुनि सन्मतिसागरजी                         | ধ্৹৩         | मुनि श्री विवेकसागरजी द्वारा दीक्षित  | ४२७          |
| ,, वर्धमानसागरजी                          | ४१०          | ,, त्रिनयसागरजी                       | ४२७          |
| ऐलक सुमतिसागरजी                           | ५११          | ,, विनयसागरजी                         | ४२७          |
| क्षु० विद्यासागरजी                        | ५११          | मुनि श्री विजयसागरजी द्वारा दीक्षित   | ४२=          |
| मुनिधी जयसागरजी हारा दीक्षित              | प्र१३        | ु विमलसागरजी                          | ४२८          |
| ,, पुष्पदन्तसागरजी                        | x 8 3        | मुनि श्री मल्लिसागरजो द्वारा बोक्षित  | 4.5E         |
| क्षु० सुमतिसागरजी                         | X ? ₹        | l -                                   |              |
| ,, विजयसागरजी                             | 7.68         | क्षु० विजयसागरजी                      | ४२९          |
| मुनिश्रीपदमसागरजी द्वारा दीक्षित          | * { *        | मुनिश्रीजम्बूसागरजी द्वारा दीक्षित    | ४३०          |
| क्षु० चन्द्रमागरजी                        | ¥ ? <b>X</b> | ,, जयसागरजी                           | ४३०          |
| मुनि भी श्रेयांससागरजो द्वारा दोक्षित     | प्र१६        | मुनि श्री ज्ञानभूषएाजी द्वारा दीक्षित | ४३१          |
| ऐलक चन्द्रसागरजी                          | ४१६          | ग्रा० सरस्वतीमतीजी                    | ५३१          |
| क्षु० विश्वनन्दीजी                        | प्र१६        | मुनि श्री पाश्वंसागरजी द्वारा वीक्षित | <b>x</b> ३२  |
| मुनिश्री मुद्रतसागरजी द्वारा दीक्षित      | ५१७          | ,, निर्वाणसागरजी                      | ५३२          |
| मुनि निर्वाणसागरजी                        | ५१७          | ,, उदयसागरजी                          | 432          |
| क्षु० महावीरकीर्तिजी                      | ४१⊏          | क्ष॰ पदमसागरजी                        | <b>433</b>   |
| मुनिश्रीविजयसागरजो द्वारा दीक्षित         | ४१€          | मृनि श्रो शांतिसागरजो द्वारा दीक्षित  | X38          |
| ,, विमलसागरजी                             | યશ્લ         | · •                                   |              |
| क्षु० ज्ञानानन्दसायरजी                    | ४२०          | क्षु० कुलभूषराजी                      | X \$ &       |
| मुनि भी सम्भवसागरजी द्वारा बीक्षित        | प्र२१        | मुनि भी वृषभसागरजी द्वारा दीक्षित     | XXX          |
| ,, सुवर्णंभद्रसागरजी                      | ५२१          | ऐलक वीरसागरजी                         | <b>x ३</b> x |
| मुनि श्रो कुन्युसागरजी द्वारा दीक्षित     | ४२२          | मुनि श्रो सीमंधरसागरजी द्वारा दोक्षित | ४३६          |
| ,, बीरसागरजी                              | <b>४२२</b>   | ,. सिद्धसागरजी                        | ¥ \$ ¢       |
| क्षु० कनकनन्दीजी<br>                      | ধুবুৰ        | <b>धु० सुमतिसागर</b> जी               | ४३७          |
| द्या० चन्द्रमतीजी<br>क्षु० कूलभूषस्पमतीजी | X ? \$       | श्रा० राजुलमतीजी                      | ¥३७          |
| ्र, कामविजयनन्दीजी                        | ४२४<br>४२३   | मुनिश्रो सन्मतिसागरजो द्वारा वीक्षित  | ४३८          |
| मुनिश्रो सन्मतिसागरजी द्वारा दोक्षित      | ४२४          | क्षु० वीरसागरजी                       | <b>₹</b> ₹⊏  |
| मुनि ज्योतिभूषणजी                         | ४२४          | ,, निर्माणमतीजी                       | X1=          |
| मुनि भी निर्वाणसागरजी द्वारा दीक्षित      | प्र२६        | मुनिश्रो कुन्यसागरको द्वारा दीक्षित   | 382          |
| <b>जु॰ घर्म</b> मतीजी                     | ४२६          | ,, श्रुतसागरजी                        | 29E          |
|                                           |              |                                       | 476          |

|                                          | पृष्ठ सं०   | 1                                      | पृष्ठ सं॰   |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| मुनि शान्तिसागरजी                        | ×.          | शुक्लिका जिनमतीजी                      | <b>¥</b> ६३ |
| ,, चन्द्रसागरजी                          | 4.80        | मु॰ भी पारवंसागरजी द्वारा वीक्षित वि   | तब्य ५६४    |
| क्षु० वर्द्धमानसागरजी                    | ४४१         | मुनि उदयसागरजी                         | ४६४         |
| ,, ग्रादिसागरजी                          | ४४२         | ,, बाहुबलीसागरजी                       | ४६४         |
| द्यायिका सुपार्श्वमतीजी                  | 首大島         | ,, ग्रमृतसागरजी                        | ४६४         |
| ,, मान्तिमतीजी                           | *83         | ,, वासुपूज्यसागरजी                     | ४६४         |
| षा. भी सूर्यकीर्तिजी द्वारा दीक्षित      | ४४४         | मुनि श्रो निमसागरकी द्वारा दीक्षित     | ४६६         |
| मुनि गणेशकीतिजी (क्षु० गणेशप्रसादजी वर   | र्गी) ५४४   | लु∍ निर्वाणसागर <b>जी</b>              | ४६६         |
| क्षु॰ पूर्णसागरजी                        | <b>५</b> ५० | धार्यिका विद्युद्धमतीको द्वारा दीक्षित | ४६७         |
| मुनि भी गरोशकीर्तिजी द्वारा दीक्षित      | **          | क्षुत्लिका विनयमतीजी                   | ४६७         |
| ऐलक पन्नालालजी                           | ४५१         | द्याः ग्रनन्तमतीजी द्वारा दीक्षित      | ४६८         |
| क्षु॰ मनोहरलालजी वर्गी                   | ४४२         | क्षुल्लिका कुन्यमतीजी                  | ४६८         |
| ,, विदानन्दजी                            | * * *       | स्वयं दीक्षित                          | ४६६         |
| मा सुवर्णमतीजी द्वारा दीक्षत शिष्य       | xxx         | मुनि वीरसागरजी                         | ४६९         |
| द्यार्थिका वीरमतीजी                      | ***         | ,, सिद्धसागरजी                         | ४७०         |
| मुनिश्रीसिद्धसागरजी द्वारा दीक्षित शि    | व्य ४४६     | ,, वर्द्धमानसागरजी                     | ५७१         |
| श्राधिका ज्ञानमतीजी                      | ५५६         | ,, कुन्धुसागरजी                        | ४७१         |
| मुनि श्री सुपार्श्वसागरजी द्वारा दीक्षित | ४४७         | मुनि नेमिसागरजी                        | ४७१         |
| मुनि सुवलसागरजी                          | <b>4</b> 4% | धु <b>॰ जम्बूसागरजी</b>                | ধ্তম        |
| क्षु० शान्तिमतीजी                        | ध्र⊏        | ग्राचार्यं योगीन्द्रतिलक्ष शांतिसागरजी | ४७४         |
| म्रा. श्री सुबलसागरजी द्वारा दीक्षित शिष | ध्य ५५६     | मुनि मल्लिसाग <b>रजी</b>               | ४७६         |
| मुनि विजयसेनजी                           | ४६०         | ,, ग्रानन्दसायरजी                      | ४७७         |
| ,, धरसेनसागरजो                           | ४६०         | मुनि चन्द्रसागरजी                      | <b>૧</b> ૭૭ |
| क्षु॰ भव्यसेनजी                          | ४६१         | ,, सुधर्मसागरजी                        | ₹95         |
| मार्थिका सुमतिमतीजी                      | ४६१         | ,, ध्रभिनन्दनसागरजी                    | <b>২</b> ৩= |
| मायिका बाहुबली माताजी                    | <b>५</b> ६२ | मुनि सिद्धसागरजी                       | ሂሪ።         |
| भायिका सुवतामाताजी                       | ४६२         | ऐलक धर्मसागरजी                         | ४७६         |
| क्षुत्लिका कुन्युमतीजी                   | ΧĘĘ         | मुनि पिहिताश्रवजी                      | ४७६         |

|                                                                                          | पृष्ठ सं०                                        | पृष्ठ सं०                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ण्डनि विजयसागरजी<br>;, पारससागरजी<br>ज्ञायिका सुमतिमतीजी<br>सुस्सिका राजमतीजी            | ⊻ড <b>হ</b><br><b>খ</b> দ≎<br>খদ•<br><b>খ</b> দ• | ,, श्री पायसावरजी ससंब ५८६<br>,, श्री वर्द्धमानसावरजी ससंब ६८६<br>,, श्री बीरसावरजी ससंब ६८७<br>,, श्री विवसावरजी ससंब ६८८                                 |
| ,, विद्यालमतीजी<br>,, ग्रूएमतीजी<br>,, चन्द्रसैनाजी<br>,, वृषभसेनाजी                     | ध्रद <b>१</b><br>ध्रद <b>१</b><br>ध्रद२<br>ध्रद२ | ,, बीधमंसागरजी ससंघ १९०<br>,, बीमहाबीरकीर्तिजी ससंघ १९१<br>,, बीबिमलसागरजी ससघ १९२                                                                         |
| खु॰ सुनित्सागरजी प्रापिका गुरामतीजी ,, वांतिमतीजी ,, कुप्रामतीजी क्रास्तिका जयप्रमामतीजी | ****<br>****<br>****<br>****                     | धन्य मुनिराज, धार्यिका, स्नुत्तक, श्रुत्तिका के  वित्र जिनका परिचय प्राप्त नहीं हो सका ४६३ से ६०४  व० यमसावाई श्रीमहाबीरजी  ६०५  व० रच्छावेन (भावनगर)  ६०५ |
| ,, विजयप्रभामतीजी<br>चित्रमाला<br>ग्राचार्यं श्री कातिसागर जी ससंघ                       | ४८४<br>४८४                                       | त्र० थी कीशसजी ६०६<br>त्र० लाडमलजी वर्षी ६०७<br>त्र० पसंचादजी शास्त्री ६०९                                                                                 |



## र् सम्पावकीय सम्पावकीय

पुरातन भारत के इतिहास का प्यंवेक्षण करने पर जात होगा कि यहा अवस्ण और वैदिक संस्कृति रूप दिविध विवास प्राप्त विद्यामान भी। जैन विचार पद्धति का उदय इस अवस्पिएगी काल में भगवान ऋषभदेव के द्वारा हुवा जिन्हें जैन धर्म अपना प्रथम तीचेकर स्वीकार करता है। जैन खागम के ध्रनुसार जैन तत्विंतन प्रणाली ध्रनादि है, फिर भी इस युग की अपेक्षा जैन धर्म की स्थापना का गौरव मगवान ऋषभदेव को प्रदान किया जाता है। चौबीस तीचेंकरों में ऋषभदेव प्रयान तीचेंकर माने गये हैं।

जैन घमं अपनी मौजिकता और वंज्ञानिकता के कारण ग्रापने अस्तिस्य को शादवत धमं के रूप में अभिव्यक्ति दे रहा है। भगवान महावीर इस ग्रुग के अन्तिम तीर्थंकर थे। उनके बाद आवार्थों की एक बहुत जावी श्रृंखला कही से कड़ी जोड़ती रही है। सब आवार्थ एक समान वर्षस्य वाले नहीं हो सकते नदी की घारा में जैने शीएता और व्यापकता भ्राती है वसे हो आवार्थ परम्परा में उतार-वड़ाव आता रहा है। किर भी उस श्रृंखला की अविच्छित्रता अपने आपमें एक ऐतिहासिक मूल्य है। उच्चीस सौ वर्षों के इतिहास का एक सवांगीए विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे दूरदर्शी आवार्थों ने प्राप्त श्रेग्यों में सूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री को संरक्षित कर रखा है अन्यथा जैन धर्म के इतिहास को कोई ठोस आधार नहीं मिल पाता।

दिगम्बर मुद्रा सथम, तप, त्याग ग्रोर आहिंसा की भूमिका पर अधिष्ठित है अनन्त आलोक पुञ्ज महाबली तीर्थंकर की ग्रनुपस्थिति में इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन आचार्य करते हैं।

आचार्यव मुनिवृन्द विद्युद्धतम आचार सम्पदा के स्वामी होते हैं। वे छ्तिस एवं मृद्राईस सूलगुष्पों से अलंकुत होते हैं। दीपक की तरह स्वयं प्रकाशमान बनकर जन-जन के पथ को आलोकित करते हैं मीर तीर्षंकरों की पतवार को लेकर सहस्रों सहस्रों जीवन नौकाओं को भवान्धि के पार पहुंचाते हैं। बहुत से लोगों की यह घारएग है कि वर्तमान पत्रम काल में मुनि ही नहीं हुत्रा करते हैं। परस्तु उनका विचार स्ववत्रन व झागम बाधित है वे भाई जरा आगमों की तरफ ध्रपनी दृष्टि डालें तो उनको मालूम होगा कि यह श्रद्धा झागम से विचरीत है। पंत्रमकाल में गौतम गए। धर सुकि को सबे हैं। गौतम स्वामी के बाद सुधमें, स्वामी ने कैवल्य धाम को प्राप्त किया है। तदनन्तर कमसे विच्लु, नेविमित, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांच श्रुतकेवली इस पंत्रमकाल में हुए हैं। गौतम स्वामी व सुधमांवार्य का काल पंत्रम काल प्रारम्भ होने के बाद ६२ वर्ष तक का है। अर्थात् पांच श्रुतकेवियों के धरिताद तक पंत्रमकाल में १६२ वर्ष बीत गये।

भद्रबाहु के बाद में आा० घरसेन स्वामी, आ० पुष्पदन्त, आ० भूतवली, आ० कुन्दकुन्द, आ० यतिवृषम, आ० उमास्वामी, आ० पदानंदि, आ० पृष्यपाद, आ० जिनसेन, आ० संमतभद्र, आ० स्रकलंक, आ० नेमीचन्द्र, आ० गुणभद्र, आ० गुमचन्द्र आदि शान्तिसागराचार्य पर्यन्त सँकड़ों आचार्य एवं मृति हो गये हैं जिन्होंने अपने दिव्य विहार से धर्म का अपूर्व उच्चोत किया है।

भगवान भद्रबाहु के परम शिष्य सम्नाट चन्द्रगुप्त को जो सोलह स्वप्त हुए थे, उनमें एक स्वप्त यह था कि एक बछड़ा बड़े रथ को सींच कर ले गया। इसका फल आ० भद्रबाहु ने बतायाथा कि पंचम काल में तारुण्यावस्था में ही मुनिदोक्षा लेकर महावत रथ का सचालन किया जावेगा। बढ़ाबस्था में उसके लिए सामर्थ्य का ग्रभाव रहेगा।

गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराग् में कल्कियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट बतलाया है कि एक हजार वर्ष मे एक कलकी होगा इस प्रकार २० कलकी होगे। अस्तिम कलकी राजा जलमंद्रन के सासन में चन्द्राचार्य के शिष्य बीरांगज नामक मुनि होंगे। ये प्रतिम मुनि होंगे। इसी प्रकार अंतिम आंजिका सर्व श्री, श्रावक प्रगिनल एवं श्राविका फाल्गुनेना होगो। ये चारों ही एंक्स काल के ३ वर्ष दा। माह बाकी रहते हुए सुभ भावना से भर कर पहले स्वर्ग में चले जावेंगे। बया इससे स्पष्ट नहीं होता है कि पचम काल के अत तक चतुःसंघ विद्याना रहेगा। इसलिए इसके विपरीत पंचमकाल में मृनि हो हो नहीं सकते, इस प्रकार की श्रद्धा आगम कष्य से विपरीत है।

पू॰ ग्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलियुग में भी सतयुग के समान ही मुनि हो सकते हैं। इस पंचमकाल के मुनियों का भी पूर्व मुनियों के समान ही आदर करना चाहिए।

आगम में लिखा है---

विन्यस्यैदं युगीनेषु, प्रतिमासु जिनानिव । भक्त्या पूर्व मुनीनचेत्, कुतः श्रेयोति चिनाम् ॥ द्वाशाधरजी ॥ जिस प्रकार रत्न पाषाणादिक की मूर्ति में साक्षात् जिनेन्द्र की स्थापना कर उपासना करते हैं इसी प्रकार इस काल के जैन मुनियों को भी पूर्व के मुनियों के समान ही मान कर भक्ति से उपासना करनी चाहिये।

आवार्ष श्री शांतिसागरजी के विहार से दिलाए के कोने से लेकर उत्तर प्रान्त प्रस्थेक स्थान पर जो धर्म जागृति संघ के प्रसाद से हुई वह स्वणीकरों में तिखने योग्य है आवार्ष भी के द्वारा ताखीं अध्य जीव संस्कार से संस्कृत हुए । हजारों ने रात्रि भोजन का स्थान किया, संकृत्रों ने मिध्यात्व का स्थान किया, हजारों जोवों ने वत नियम संयम लेकर आत्म विद्युद्धि की । इस प्रकार के विधासक वारित्र का प्रचार संकृष्टों विद्वान मिल कर सैकड़ों वशें तक करते तो भी शायद हो सफल होते । क्यों कि चारित्र व जान का जो प्रभाव पड़ता है, वह केवल जान से नहीं पड़ता है । भगवान महाबीर की विद्याल संघ सम्पदा को जेनाचार्यों ने सम्भाला । जैनाचार्य विराट् व्यक्तित्व एवं उदात्त कृतित्व के धनो थे । वे सूक्ष्म चिनक एवं सस्पद्दश्च थे । धर्म, कौदार्य और गाम्भीयं उनके जीवन के विशेष गुण थे । सहस्रो-महलों श्रुत-सम्पन्न भूनियों को लोल लेने वाले विकारल काल का कोई भी कूर झाचात एवं किसी भी वार्याचक का तीव पहार उनके मनोबल की जलती महाल को ने मिटा सका न शुक्ता सक्ता और न उनकी विराट ज्योंति को मंद कर सका । प्रसन्नचेता जैनाचार्यों की शृति मंदराचन की तरह सकत थी।

परमागम प्रवीरा, भवाव्यिपतवार, कहारा कुवेर एव जन जन हितंथी जैनाचार्यों की असाधारए योग्यता से एवं उनकी दूरगामी पद यात्राधों से अनेक राज्य एव जन मानस प्रभावित हुए। सासन सक्तियों ने उनका भारी सम्मान किया। विविध मानद उपाधियों से जैनाचार्य विभूषित किये गये पर किसी प्रकार की पद-प्रतिष्ठा उन्हें दिग्धान्त न कर सकी। पूर्व विवेक के साथ उन्होंने साधना जीवन की मर्यादा के अनुक्ष जितना साहित्य लिखा जा सका लिखा। जैन शासन का महान् साहित्य जैनाचार्यों की भौलिक सुफ्र-वृक्ष एवं उनके अनवरत परिश्रम का परिएाम है।

वर्तमान जैन शासन की परम्परा भगवान महावीर से सम्बन्धित है महावीर स्वामी का निर्वाण हुए २५ १० वर्ष हो गये। १६-२० वीं शताब्दी में भ्राचार्य शान्तिसागरजी ने जो वृक्ष लगाया बहु आज भी भाषके ही पट्टाचार्य शिध्य भाषाये श्री धर्मसागरजी बरावर संभाल रहे हैं। ध्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज मोकोत्तर महापुरुष व जगद्वंच आदशे महाराग थे। भ्रापक सनेकों शिष्यों ने भारत वर्ष में सर्वत्र विहार कर धर्मध्वजा कहराई है। आचार्य श्री के प्रथम दीक्षित शिष्य भाषाये वीरसागरजी एवं चन्द्रसागरजी, कुन्युसागरजी, सुषमंसागरजी, पायसागरजी श्राप्त वृत्ति वृत्त्यों से धर्म जागृति हुई वह सवर्णनीय है। इसी श्रुंखना में आचार्य श्री शान्तिसागरजी छाणी व आचार्य श्रिव-

सागरकी, आ । महाबोर कोरिजो आदि आचार्य एवं मुनि वृत्य हुए हैं। वर्तमान में आचार्य शिरोमिए श्री सर्वसागरकी, आचार्य देशभूषणजी, साचार्य विमनसागरकी, माचार्य विद्यासागरकी, आ० सनमित-सावरकी, आ० कः श्रुतसागरजी, ऐलाचार्य श्री विद्यानगरजी, मुनि दयासागरजी मुनि वर्षमानसागरकी सादि सैकड़ों साधु वृत्य हैं जो झात्म साधना के साथ जन कल्याए। भी कर रहे हैं। धन्य हैं ऐसे बीतरागी साधुगए।

हमारे देश में आज से १०० अयं पूर्व जैन मुनियो के दर्शन उतने ही दुसंभ थे जितने कि एक नियंन के लिए भूभाग से निकला धन । उसका कारएा था कि जैन सम्प्रदाय अपनी दुर्बलताओं के कारएा अपने कर्तव्य के साथ धर्म की मर्यादा को जुप्त करता जा रहा था। लोगों में धर्म के प्रति आस्था कम होती जा रही थी। मुनियो के दर्शन हुसंभ थे। लोग त्याग शब्द से कोसों दूर रहते थे। ऐसे समय मे भ्रावायंवर श्री चारित्र चक्रवर्ती तपोनिधि परम पू० समाधि सम्राट श्री चारित्र चक्रवर्ती तपोनिधि परम पू० समाधि सम्राट श्री चारित्र चार से सम्र से महाराज ने अनेको दिपस्पियों. उपसर्गों को सहन करते हुए जान, चारित्र छोर तप के माध्यम से धर्म की मर्यादा को सुद्ध और कायम बनाकर जैन सम्प्रदाय में ऐसे आत्म कल्याएकारी मन्त्र को पूर्वा जितके द्वारा औन सम्प्रदाय की बढ़ रही पर प्रश्न हा भ्रावर्थ की भ्रोर अग्रसर होने लगी। लोगों में जिन, जिनवाएगी, दिगम्बर साधुओं एवं जैन धर्म के प्रति सच्ची भ्रास्था जाधृत हुई।

धर्म प्रचार की हष्टि से भी ब्राचार्य शास्तिसागरकी ने महान कार्य किया दक्षिण भारत से उत्तर-भारत मे उनका ब्रागमन हुमा। यह उनकी दिगम्बर इतिहास में उत्लेखनीय यात्रा थी। इस यात्रा से पूर्व कई शताब्दियों तक दिगम्बर मुनियों का मुख्य बिहार-स्वल दक्षिण भारत ही बना हुआ था। अतः उत्तर भारत में वर्षों से प्रवस्त दिगम्बर मुनियों के आवागमन के मार्ग को उद्वादित करने का श्रेय ग्राचार्य भी शास्तिसागरजी महाराज को ही है।

न्नावार्यं शान्तिसागरजी के तपोमय जीवन ने दिगम्बर परम्परा को तेजस्थिता प्रदान की है एवं उनके श्रमनिष्ठ जीवन से नए इतिहास का निर्माण हुन्ना है ।

आचार्यश्रीकी कठीर तप-साधना के साथ आदर्श वारित्रकी छाप का प्रभाव अनेकों भव्य आस्माओं पर पडा। फलतः आचार्यवर वीरसागरजी जैसे पुण्य पुरुषों ने भापकेश्री चरसों में भुक्कर उस पथ का प्रमुसरण किया जिस कस्यास्मकारी पथ पर आप चल रहेथे।

मुरु परम्परानुवार ग्राचार्यवर श्री बोरसागरजी महाराज ने जिस ग्रावर्श ज्ञान और चारित्र की नियंत्रता को स्वयं धारण कर ग्रमं को ज्योति को चमल्कृत किया उसका मूर्तिमान रूप आज उनके द्वारा दीक्षित परम पृथ्य दिगम्बर जैनावामं श्री चिवसागरजी महाराज से देखने की मिला था। चारित चक्रवर्ती तपीनिषि परम पूज्य दिगम्बर जैनाचार्य भी शान्तिसागरजी महाराज ने जिस झान सौर चारित की उज्ज्वलता को सपनी तप: साधना के द्वारा दर्शीया या उसीको तदरूप बनाये रखने वाले इस परस्परा के तृतीय आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज हैं।

संयमी जीवन की निर्मल साधना, विनय-विवेक का जागरएा, सहनजीलता, गम्भीरता ग्रादि विविध विशेषताओं की ग्रीमध्यक्ति के साथ भाषायें श्री धर्मसागरजी महाराज दिगम्बर जैन समाज को ग्रसाधारए। नेतृत्व प्रदायक एव उनके प्रगतिगामी कर्तव्य के परिचायक हैं।

दिगम्बर साधु परिचय यथ्य की रूप रेखा पूर्व में कई बार बनाई गई पर कार्य अपूरां रहा। भा० दि० जैन महासभा ने प्रथम बार आज से २४ वर्ष पूर्व योजना बनाई पर कार्य बीच में ही रुक गया, करुणा दीप के सम्पादक श्री जिनेन्द्रकुमारजी ने भी इस कार्य में रुक्ति लो परस्तु बहु कार्य भी मन्द हो गया। भगवान महाबीर स्वामी के र्श्तों वे निवास्त्रं वर्ष के समय प्रावार्य धर्मसागरणी महाराज ससंघ दिल्ली विराजमान थे उस पुष्प भनसर पर दिल्ली के समाज शिरोमिए मुनिभक्त सेठ श्री द्यामलालगी ठेकेदार ने भी प्रयास किया पर यह प्रयास भी बोच में रुक गया। तत् पद्मात् औरंगावाद से साप्ताहिक पत्र के सम्पादकजी ने भी पूर्ण प्रयत्न किया किन्तु प्रयोगाव के कारण का या। श्री त्रितांक एक संस्पादकजी ने भी पूर्ण प्रयत्न किया किन्तु प्रयोगाव के कारण का अधूरा रहा। गांव बीच सिद्धांत संरक्षारी सभा की और से भी प्रकाशित करने की योजना बनी पर कार्य अधूरा रहा। गांव बीच सिद्धांत संरक्षारी सभा की और से भी कार्य करने की योजना बनी पर प्रकूरी रही। श्री लाला द्यामलालजी ठेकेदार ने पुनः प्रयास किया, पंच सुरेक्त की योजना बनी पर प्रकूरी रही। श्री लाला द्यामलालजी ठेकेदार ने पुनः प्रयास किया, पंच सुरेक्त को योजना बनी पर स्वूरी रही। श्री लाला द्यामलालजी ठेकेदार ने पुनः प्रयास किया, पंच सुरेक्त की योजना बनी पर स्वूर्ण स्वी । श्री काला द्यामलालजी ठेकेदार ने पुनः प्रयास किया, पंच सुरेक्त की योजना बनी पर स्वूर्ण स्वाप्त के साम किया, पंच सुरेक्त की स्वाप्त काली साम की स्वाप्त काली स्वाप्त की सुर्क करने के लिये कहा, उनके विशेष धायह से मुक्त स्वीकृति देनी पड़ी।

मैंने सारी सामग्री अवलोकन की तो उस समय कुल ८२ साधुयों के जीवन परिचय प्राप्त थे। मैंने परिचयों को देखने पर विचार किया तथा मेरी जानकारी के अनुसार ५०० से घ्रमिक साधु-वृग्द हो गये। मैंने भी यह महसूस किया कि घाज भारत वर्ष में सेकड़ों साधु वृन्द यत्र तत्र विहार करके जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं इनके जीवन परिचय छुपें ताकि घाणामी पीढी को घी जानकारी हो सके कि हमारे देश में कीन-कीन आचार्य हुए तथा उनके द्वारा कितने शिष्य दीक्षित हुए तथा छाज के युग में कितने साधु वृन्द हैं।

पूर्व तथा वर्तमान के ५०० से अधिक साधु वृत्द हो गये इनका जीवन परिचय लिखना कठिन वा सारे देश में फैले हुए मुनिराजों और स्थागियों का परिचय पाना सरल कार्य नहीं वा परन्तु विभिन्न स्थानों के मुनि संघ कमेटियों के मंत्रियों और समाज के मूर्णस्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह इस्ति तैयार की जा सकी। धर्म की मर्यादा को अञ्चल्ण बनाये रखने का श्रेय इन प्रपरिग्रही बीतराणी मुनिवरों को ही है जिन्होंने सिद्धरव को प्राप्ति के लिए विणुद्ध दिगम्बरस्व को प्रांगीकार किया। प्राज्ञ जब कि इस किलिकाल में भौतिकबाद का ताडव हो रहा है। परम तपस्वी बीतराग स्वरूप संत सांसारिक भौगा-कांक्षा, यद्योलिस्ता आदि प्रिय प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों से बिरत हो आरम कत्याण हेतु आध्यारिमक अवक्षण्ड ज्योति के सहारे धर्म प्रयूप र चलकर जग के अज्ञानी एवं मोही जीवों को कत्याण का मार्ग दर्शा रहे हैं।

मृतिवर स्वयं उदाहरण रूप संसार के सामने आकर ससार की नश्वरता एवं वस्तुस्थिति का प्रस्थक्ष दर्शन करा रहे हैं। इनका यह उज्ज्वल चरित्र कह रहा है कि बारोर का सौंदर्य क्या, यह तो नश्वर है। अपने आरास सौदर्य की ओर तो दृष्टिगत करो। इसकी म्रान्य सिक्त को तो पहिचानो। केकिन हम सहमा ही जीवों की म्रांक्षों पर रागद्वेष एव स्वायं का इतना मोटा परदा पड़ गया है कि हम सम्मा की बांछा हो नहीं करते। इसका चित्र मानव जीवन की पराकाश्वा की महानतम म्यांकी है, विससे प्रराग लेकर हम अपने चरित्र को जंबा उठा सकते हैं। सच्चे सुख के अन्वेषक, म्रास्य-शान्ति के पुजारी ऐसे पूज्य मुनिवरों के जीवन चरित्र हमारे लिए उस पुष्य पुस्तक की भाति है जिनमें हमारे कत्याण के अनत मत्र, अध्यायों के रूप में लिखे हुए हैं।

मुनिश्री एवं त्यागी वृन्द के चरणों में बैठकर जो सुना, संघस्य ब्रह्मवारी गणों से जो जाना एवं पुस्तकों प्रयया पत्रिकाधों में मृति जीवन के सम्बन्ध में जो देखा, इन सबके योग से ही इन परिचयों का लेखन सम्प्रत हुया। मेरे द्वारा इस परिचय ग्रंथ को रूखे- सूखे भोजन की भांति ही तैयार किया गया है। यय जैसा जिस रूप में प्रकाशित है वह पाठकों के हाल में है। इसमें बहुत सी त्रृटियां रही होगी, जैसे कोचन परिचय सही है या नहीं, उलाक सही लगा है या नहीं, पर हमने प्रथमों जानकारों के मनुवार सही समक्रकर निखा है यदि कुछ तृटियां रही हों या मिथ्या लिखा गया हो तो पाठक गए। क्षमा करेंगे।

जिन जिन महानुमाओं को परिचय पत्र. पत्राविलयां और पत्रादि भेजे नये थे उन्हें स्मरण पत्र. प्रतिस्मरण पत्र. अतह पत्र भीर वार वार विनय पत्र लिख लिख कर भेजे । समाज के दैनिक साप्ताहिक पत्रों में अनेक बार सुचनाएं प्रकाशित कराई फिर भी अनेक साधुवृन्दों के परिचय ग्राप्तार रहें। अतः मात्र पत्राचार के माध्यम से ही सटकता रहा। बहुत संबध्यों ने पुराने सन्दर्भों को दूराने हुए उन्होंने हमें मना भी किया, बहुत बन्बुभों ने सम्बो-चौड़ी भूमिकाएं विज्ञापित कर परि-चयारमक संव प्रस्पन की योजना बनाई पर बीच में ही रह गया। यह संव तैयार हो जाने पर तो

प्रकाशन व्यवस्था उत्तनी टेड़ी खीर नहीं रहजाती जितनी उसके निर्माण में ग्राने वाले प्रारम्भिक कार्यकी।

परिचय पत्राविलयों के झाधार पर गणात्मक लेखन करने में हमें कठोर श्रम और प्रधिक समय व्यय करना पड़ा। एक साधु के परिचय को पत्राविल के बाधार पर पढ़ना-अंकित संकेतों को कमवड लगाकर गणात्मक रूप में लिखना पुन: आवश्यक संबोधन, परिवर्धन करके तैयार करना। मेरा अनुमान है कि जितने श्रम, साधना भ्रीर समय में यह मात्र परिचय ग्रंथ तैयार हुआ है उतने श्रम में २-४ ग्रंथों का सम्पादन वही ही सुगमता से हो सकता था।

दिगम्बर साथु महान आदर्श महापुरुष व उच्चकोटि के साथू हैं-जिन पर हम सबको महान गौरव है भौर ऐसे ही महासतों से श्रमण सस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहेगी। हमने यथा शक्य प्रयत्न किया है कि इस प्रथ में सभी साधुम्नों के भाव चित्रों का दर्शन पाठकों को सिले प्रस्तु प्रयत्न करने पर भी कुछ साधुओं के चित्र हमें प्राप्त नहीं हो सके इसके लिये हमें बेद है।

#### कृतज्ञता के सर्वोत्कृष्ट भाजक समाज रतन !

यथ के प्रकाशन का कार्य पूर्ण होने पर विचार आता है कि श्री स्यामलालजी टेकेदार मा० की भावना कितनी उत्तम है जो ऐसे महानतम कार्य के सम्पादन कराने का कार्यभार अपने कधों पर लिया। आपने दीर्घकाल तक समाज सेवा की है और कर रहे हैं आप कोटि कोटि घन्यवाद के पात्र हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु होकर समाज एवं धर्म की सेवा करे।

साधु परिचय ग्रंथ का कार्य प्रगति से चल रहा था कि बीच में पुनः इस कार्य को अर्थाभाव के कारण रोकना पढ़ा। इस यन्य का प्रकाशन होना ही था। यतः इक मोतीचन्दजी शास्त्री हस्तिना-पुर वालों ने ग्रंथ को पूर्ण रूप से सहयोग देने की स्वीकृति दी परन्तु कुछ दिनों बाद मुभे कई वार पत्राचार करने के परचात् उनको असहमित ही जाहिर हुई तथा कार्य जो प्रगति पर था पूर्ववत पुनः रुक गया। यह कार्य लगभग ४ माह तक रुका रहा तत्रपरचात् मुभ संयोग से इस ग्रंथ के प्रकाशन होतु श्रीमान् सेठ पुनमचन्दजी गंगवाल अरिया वालों से सम्यकं किया। श्रीमान् सेठ पुनमचन्दजी गंगवाल अरिया वालों से सम्यकं किया। श्रीमान् सेठ पुनमचन्दजी गंगवाल आत्र ने इस महाननम ग्रंथ जो आधिक परिस्थितों वश काफी समय से रुका हुआ था। उसे स्व इस्य से संपूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान की। ग्रंथ प्रकाशन की विषम परिस्थितियों में आपका आवांछनीय सहयोग पाकर में स्वरूप हार्य हार्य हार्य प्रकाशनेय सहयोग पाकर में प्रस्थन्त हार्य हार्य प्रकाशनेय सहयोग पाकर में प्रस्थन्त हार्य हार्य कर की साधु परिचय ग्रन्थ का कार्य झार्यूणं न रह जाय। इस आधिक

संकट में आप जैसे दानवीर समाज सेवी धर्मानुरागी मृति भक्त व्यक्ति का मैं घरवन्त आमारी हूं जिनके साधिक सहयोग से काफी समय से रका हुआ इस प्रत्य के प्रकाशन का कार्य पूर्ण हो सका।

इसी प्रसंग में ग्रंब के मुझ्क श्री पीचूलालजी मालिक कमल प्रिन्टसै को कोटिया: यन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विद्याल ग्रन्थ को कला पूर्ण ढंग से मुद्रित किया है श्रेस की अपनी कुछ समुविधाएं रहती हैं तथा वायदे के प्रनुसार प्रस्य मुद्रशा कार्य भी करने होते हैं उन सबसे समय निकास कर इस ग्रन्थ को उन्होंने प्रकाशित किया प्रीर हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का कार्य सबके सहयोग से हुआ है अतः प्रस्थक्ष व परोक्ष सभी महानुभावों का साधुवाद करता हूं भविष्य में भी इसी प्रकार सबका सहयोग मिलता रहेगा ऐसी कामना करता हूं।

> विनम्न : **त्रः धर्मचन्त्र शास्त्री** ज्योतिषाचार्य ( संघस्य : ग्राचार्य धर्मसागरजो महाराज )



# करता-गाडुका स्व० १०८ मुनि श्री सिद्धसागरजी महाराज्ञ पवार वाले

मोहन बाड़ी, जयपुर स्थित





चरण-पाडुका स्व**ः कुल्लक श्री नेमीसागरजो** पवार वाले कुचामन मिटी, पुरानी नशियांकी स्थिन

द्रव्य दाता

दानदीर सेठ श्री यूनमचत्दजी गंगवास भरिया प्रवाशि पत्रार (गंजर ) गतक

श्रीमती कमलादेवी जैन धर्मात्मी श्री पुतमचस्त्री गग्नाल पचार ( सोकर ) राज०

## आदर्श जीवन के धनी श्रीमान् पुनमचन्दजी सा० गंग**दारू**

#### -200801-

श्रीमान् समाजरल दानवीर श्रेष्ठि श्री पूनमचन्दजी गगवाल पचार तिवासी से जैन समाज का ऐसा कौनता व्यक्ति है जो अपरिचित होगा आपका जन्म फाल्गुन गुक्ला १५ वि० सं० १८६५ में राजस्थान प्रान्त के अन्तर्गत सीकर जिले के सुप्रसिद्ध पचार नगर में जैन धर्म परायण श्रेष्टिबर श्री नेमीचन्दजी सा० गगवाल की धर्मीनुरागिनी धर्मपरनी लादी बाई की कुक्षि से ऐसे परिवार में हुवा है, जो दान धीर त्थाग में आदर्शमयी रहे हैं।

आपके पूज्य पितामह धर्मवस्सल देव शास्त्र गुरु उपासक श्रीमान् स्व॰ श्री गौरीलालजी साहृब ने न्यायोपाजित द्रश्य कमाते हुये धर्म ध्यान में समय व्यतीत किया ग्रीर अन्त में परमपूज्य धोर तपस्वी आपम प्रवीण ग्राचार्य कल्प भी १०८ चन्द्रसागरजी महाराज से मृति दीक्षा लेकर ग्रास्स कस्याए किया तथा जयपुर में समाधिमरए। कर उत्तम गति को प्राप्त किया, जिनको पावन स्मृति में श्रीमान् पूनमचन्दजी सा० ने मोहृत वाश्री जयपुर में बहुत सुन्दर छत्ररी बनवाई है। इसीप्रकार आपके पूज्य पिता श्री नेमीचन्दजी सा० का भी पूर्ण धार्मिक जोवन रहा, वे भी पूर्ण धार्मिकण में समय अवतीत करते थे—जिसप्रकार न्यायोपाजित द्रश्य कमाने का लक्ष्य था उसीप्रकार दान और स्वाप्य में भ्रामक वृद्ध अभिवत्त वा अपने स्वाप्य में भ्रीमापकी पूर्ण अभिवत्त थी—आपने प्रपुत्त मानिक्य में अनेक वार्मिक और लौकिक संस्थाओं को स्थापना की तथा अपने पिता श्री के पद चित्रों पर चलते हुये पृह विरत हो सुरुक्क दीक्षा महरूष कर ग्रास्स कल्याण का मार्ग ग्रपनाया। आपकी पुण्य स्मृति में भी श्रीमान् श्रीक्टबर पूनमचन्दजी साहृब ने कुषामन सिटी पुरानी नसियां में एक भव्य छत्तरी का निर्माण कराया है।

श्रीमान् सेठ पूनमचन्दजी ने कुचामन में शिक्षा प्राप्त की-प्रापने अपना व्यवसाय व्यापारिक क्षेत्र को चुना, १६ वर्ष की युवावस्था में झासाढ़ शुक्ला ६ सं॰ २००१ में कुचामन निवासी श्रीमान् धर्मभवण सेठ रिषमचन्दजी पहाड़िया की सुपूत्री श्रीमती कमला बाई के साथ ग्रापका शुभ विवाह संस्कार होगया । आप व्यवसाय में लग गये-पति पत्नी दोनों पूर्ण धार्मिक वक्ति के होने के कारए। तीर्थ बंदना, मनि संघों के दर्शन और जगह २ दान आदि में भी आपका विशेष उत्साह रहा। आपने बिहार में बहुत विशाल स्तर पर कीयला उद्योग प्रारंभ किया जो श्रव तक पूर्ण श्रमिवृद्धि के साथ चल रहा है धार्मिक भावनामों से जीत प्रीत इस दम्पत्ति ने सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सदैव निरिभमानता के साथ धार्मिक कार्य किये हैं और कर रहे हैं भापको श्चमता संघों का परा २ आशीर्वाद रहा है। धर्म दिवाकर १०५ स्व० क्षुल्लक रत्न श्री सिद्धसागरजी महाराज के आप अनन्य भक्त रहे है उन्हों की सद प्रेरणा से श्री बाहुबली सहस्राब्दि समारोह पर श्री शांतिक मारजी बडजात्या और श्रो उम्मेदमल जी पांड्या (शांति रोडवेज ) के परामर्श और सहयोग से एक हजार यात्रियों का २ माह का यात्रा संघ पूज्य क्षुल्लकजी महाराज के सानिध्य में पूर्ण सफलता के साथ निकाला जिसमें समस्त यात्रियों के मार्ग व्यय भोजनादि को सारी व्यवस्था उक्त श्रीमानों की कोर से थी-इस शताब्दों का यह एक ऐतिहासिक यात्रा संघ था इसमें भी जगह २ श्री पूनमचन्दजी ने बखेल दान दिया ग्रोर इसीप्रकार श्री झांतिकमारजी कामदार तथा श्री उम्मेदमलजी पांड्याका योगदान रहा । श्रीमान श्रेष्ठिवर श्री पूनमचन्दजी ने ग्रपनी चचला लक्ष्मी का धार्मिक कार्यों में ग्रधिक से ग्राधिक उपयोग किया है और कर रहे हैं। श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र लणवां में तो आप तन मन धन से पूरा २ सहयोग कर ही रहे हैं - साथ ही आपने श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी स्थित भादर्श महिला विद्यालय के अन्तर्गत मंदिर में काच का कलात्मक कार्य इतना सन्दर कराया है जो दर्शनीय है। इसीप्रकार श्री दि॰ जैन अतिशय क्षेत्र तिजारा, पदमपुरा, सीकर देवीपुरा में, और अनेक क्षेत्रों में आपने कई कार्य कराये हैं श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र लुगावां में दि० १५-११-८० से २७-११-५० तक पूज्य झ्ललक श्री सिद्धसागरजी महाराज के सानिध्य मे श्री सिद्धचक विधान का विशाल भायोजन कर उसी मागलिक स्मावसर पर पीछे की दोनों वेदियो की वेदी प्रतिष्ठा रथयात्रादि महान कार्य कराये और भी भ्रतेक स्थानों पर बड़े २ विधानादि भ्राप कराते रहे हैं कई पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में प्रापने सौधर्मन्द्रादि पदो को भी प्राप्त किया है। आपके चारों भाई श्री ताराचन्द्रजी, प्रकाशचन्दजी, धरमचन्दजी, कैलाशचन्दजी और पुज्य रत्न श्री हसदाजजी, गजराजजी, दिलीप-कुमारजी, प्रदीपकुमारजी, और ललितकुमारजी एवं दो प्रत्रियां सौ ∙ अंजनाकुमारी और सौ ० मंज्-कुमारी भी द्यापके विचारानुसार धर्मानुरागी हैं।

जिसप्रकार आपकी घामिक भावनाएँ हैं उसीप्रकार आपका साहित्य प्रकाशन में भी पूरा २ योगदान रहता है। ग्रापने—मानव मार्गदर्शन के तृतीय चतुर्य एवं स्वास्थ्य बोघामृत धादि झनेक साहित्य प्रकाशन में योग दान दिया है।

#### स्व० १०६ मृनिश्रो सिद्धसागरजी महाराज

**长黑松黑紫黑紫黑紫黑紫黑紫黑紫黑紫黑紫黑** 



पूर्वनामः श्रीगौरूलालजीगंगवाल पदार (मीकर) राजस्थान

जन्म : पचार ( सीकर ) समाधि : जःपुर

以此,他也是一种,他也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们也是一种,他们

दीक्षागुरु: आ० क० चन्द्रसागरजी महाराज



वर्तमान समय में इस वर्ष वि० सं० २०४२ का वर्षायोग परम पूज्य झालार्य झिरोमिण आतः समरस्गीय १०८ झालार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के विश्वाल संघ का (जिसमें १२ मुनिराज और १८ आर्थिका माताणी हैं) श्री वि० जंन अतिशय क्षेत्र कुरावां में होरहा है। आपका सपरिवार पूरा २ सहयोग है—आहार दानादि देकर महान पुण्य बंघ कर रहे हैं। श्रीष्ठवर श्री पूनमचन्दजो सा० को समाज की ओर से दानवीर, समाजरत, गुरु भक्त आदि पदों से अलंकृत किया है। झापने सपरनीक पर्यू वर्ण पर्व के दश लक्षा उपवासोधवत उद्यापन के पुण्य झवसर पर शास्त्र दान स्व स्व इस साधु परिचय संब का प्रकाशन कराया है। हम स्रापने दोषों सुखी स्रोर धार्मिक जीवन की मंगल कामना करते हैं।

ब्र० धर्मचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य



## दिगम्बर जैन साधु परिचय

## प्रथम तीर्थंकर

## ₌ऋ़षभदेव

स्मन-तानन्त प्राकाश में मध्य के ३४६ राजु प्रमाण पुरुषाकार लोकाकाश है। इसमें जीव, पुरान, धर्म, प्रधमें ग्रीर काल ये द्रव्य पाये जाते हैं। यह लोक स्कृतिम सनादिनिधन है। इसके तीन भेद है— प्रधोलोक, तियंग्लोक ग्रीर उठवंलीक। इस लोक के मध्य में तियंग्लोक में जम्बूद्वीप फ्रादि स्रसंख्यात द्वीप ग्रीर समुद्र एक दूसरे को वेष्टित किये हुए हैं। प्रारम्भ में एक लाख योजन विस्तृत जम्बूद्वीप है। उसको वेष्टित करके दो लाख योजन व्यास वाला लवए समुद्र है। इसके धनन्तर धातकी खंड द्वीप, कालोदिध समुद्र श्रीर द्वार में स्वयंग्र्सण समुद्र है। इसके घनन्तर स्वयंग्र्सण समुद्र है।

इस जम्बुद्वीप के बीच में एक लाख चालीस योजन ऊँचा और दस हजार योजन विस्तृत सुमेरु पर्वत है। अन्त में इसका अग्रभाग चार योजन मात्र रह गया है। इस जम्बूद्वीप में हिमबन, महाहिमबन, निषध, नील, रुक्ति और शिखरों ये छह पर्वत हैं। इनसे विभाजित भरत, हैमबत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरप्पवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। सबसे प्रथम भरतक्षेत्र का विस्तार ४२६,६ योजन है आगे विदेह तक दूना-दूना होकर उससे आगे आधा-आधा होता गया है। विदेह के बीचोंबीच में मेर पर्वत के होने से विदेह के पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह ऐसे दो भेद एवं मेरु के दक्षिण में देवकृष्ठ और उत्तर में उत्तर कुर माने गये हैं।

भरत ऐरावत में कर्मभूमि, हैमवत भीर हैरण्यवत क्षेत्र में जचन्यभोग भूमि, हरि भीर रम्मक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि तथा देवकुर भीर उत्तर कुरु में उत्तम भोगभूमि होती है। पूर्व विदेह एवं पश्चिम विदेह में शाववत कर्मभूमि की व्यवस्था है।

खह प्रध्यः —जीत, पुर्नाल, घर्म, अधर्म, झाकाश और काल ये खह द्रव्य हैं। इसमें जीव इक्य चेतन है वाकी पाँच झचेतन हैं। काल द्रष्य :-- प्रत्येक द्रव्य में परिणमन के लिये निमित्त भूत वर्तना लक्षण काल द्रव्य है। समय, श्रावली, घड़ी, घंटा झादि व्यवहार काल की पर्यायें हैं। उस व्यवहार कालके दो भेद हैं—-श्रवसर्पिष्षी, उत्सर्पिणी। इन दोनों कालों के छह-छह भेद हैं। श्रवसर्पिष्पी के---सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दु.षमा, दु:षमा सुषमा, दु:पमा श्रोर दु:पमा दु:पमा। उत्सर्पिष्पी के---हु:पमा दु:पमा, दु:पमा, दु:पमा।

प्रथम सुषमा सुषमा काल :—चार कोड़ा कोड़ी सागर का, द्वितीय काल तीन कोड़ा कोड़ी सागर का, तृतीय काल दो कोड़ा कोड़ी सागर का, चतुर्य काल ब्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ो सागर का, पंचम इक्कीस हजार वर्ष का और छठा इक्कीस हजार वर्ष का है। ऐसे अवस्पिणी के दस कोड़ा कोड़ी एवं उत्सपिएी के दस कोड़ा कोडी मिलाकर बीस कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ये दोनों ही काल चक्रवत् चलते रहते हैं। यह काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र के भार्ष खण्ड में ही होता है, अग्यत्र नहीं।

भोगभूमि: — जम्बूडीप के भरत क्षेत्र के मध्य में झार्य खंड है। उसमें जब झवसपिरणी का प्रयम काल चल रहा या तब यहाँ देवकुरु सद्य उत्तम भोगभूमि की व्यवस्था यो। मनुष्यों की झायु तीन पत्य, सरीर को ऊँचाई तीन कोस, वर्णा स्वर्ण सद्य था। वे भोगभूमिया मल, मूत्र, पसीने से रहित तीन दिन के बाद कल्पवृक्षों से बदरी फल बराबर भोजन ग्रहण करते थे। बहाँ दस प्रकार के कल्पवृक्ष वे—मद्याग, त्याँग, खूषरांग, मात्यांग, ज्योतिरंग, दीपाग, गृहांग, भोजनांग पात्रांग छौर बस्त्रांग थे अपने ना के धनुसार इंच्छित फल देने वाले थे। ये गुगल ही जन्म लेते और ग्रुगल ही वस्ते हैं। अगु के मन्त में पुरुष को जभाई, स्त्री को छींक झाने से मरकर देवगित में चले जाते हैं।

कम से मनुष्यों का बल आयु घटते-घटते ब्रितीय 'सुषमा' काल आता है इसमें मध्यम भोगभूमि की व्यवस्था रहती है। आयु दो पत्य, ऊँचाई दो कोस झीर वर्ग चन्द्र सदश होता है। दो दिन बाद बहेड़े बराबर भोजन प्रहुण करते हैं।

कम से झायुबल के घटते-घटते तृतीय काल में जघन्य भोगभूमि रहती है। झायु एक पत्य, ऊँनाई एक कोस और शरीर वर्ष हरित होता है। ये एक दिन के झन्तर से झांवले बराबर भोजन लेते हैं।

#### कुलकरों की उत्पत्तिः

इस तृतीय काल में पत्य का झाठवाँ भाग शेव रहने पर कल्पनृक्षों की सामर्थ्य घट जाने से, 'ज्योतिरंग' कल्पनृक्षों का प्रकाश झस्यन्त मन्द पड़ गया। किसी समय झाषाढ़ सुदी पूणिमा के दिनं सायंकाल में झाकाश में पूर्वेदिशा में जिंदत होता हुमा चन्द्र और पश्चिम दिशा में झस्त होता हुमा सूर्य दिखाई दिया। उस समय वहां सबसे प्रधिक तेजस्वी 'प्रतिभृति' नाम के कुलकर विद्यमान है, उनकी मायु पस्य के दससे मारा और ऊँचाई एक हजार माठ सी धनुष थी। जनमान्तर के संस्कार से उन्हें झविष्ठाना प्रकट हो गया था। सूर्य चन्द्र को देखकर भयभीत हुए भोग भूमिज उनके पास आत्र उन उन्हें झविष्ठाना प्रकट हो गया था। सूर्य चन्द्र को देखकर भयभीत हुए भोग भूमिज उनके पास आत्र तब उन्होंने कहा, हे भद्रपुरुषों ! ये सूर्य, चन्द्र, महाकाति वाले हमेशा झाकाश में घूमते रहते हैं प्रभी तक इनका प्रकाश उपीतिरंग कल्पनृक्ष से तिरोहित था, प्रव काल दोष से कल्पनृक्षों का प्रभाव मन्द पड़ने से ये दिखने लगे है तुम इनसे प्रथ मत करो, प्रतिश्रुति कुलकर के इन वचनों को सुनकर सब लोग निर्भय हो गये और बहुत भक्ति से उनको पूजा की।

इनके बाद कमसे ध्रमंख्यात करोड वर्षों का ग्रन्तराल बीत जाने पर 'सन्मित' नामक कुलकर हुए। एक समय रात्रि मे तारागए। दिखने लगे तब इन्होंने उनका भय दूर कर दिया। ऐसे ही 'क्षेमकर' ग्रादि कुलकर होते गये। तेरहवें कुलकर 'प्रसेनजित' ग्रपने माता-पिता से प्रकेले ही उत्पन्न हुए थे इनके पिता भरदेव ने दिवाह विधि से प्रधान कुल की कन्या से इनका विवाह किया था। ग्रान्तर प्रस्तिम चौदहवें कुलकर नामिराज हुए, इन्होंने जन्मकाल में बालकों की नाल काटने की व्यवस्था की थी। ये सभी कुलकर प्रपने जातिस्मरएग या ग्रविध्रतान से प्रजा के हित का उपदेश देने से कुलकर और मनु ग्रादि कहलाते थे। इनमें से ग्रादि के पाँच कुलकरों ने प्रजा के ग्रपराध में 'हा' इस दण्ड की व्यवस्था की थी। उनके ग्रागे के पाँच कुलकरों ने 'हा' 'मा' इन दो दण्डों की व्यवस्था की ग्रीर शेष कुलकरों ने 'हा' 'मा' ग्रीर 'पिक्' ऐसे तीन वण्डों की व्यवस्था की थी।

इन नाभिराज के समय कालदोप से मेघ गर्जन, इन्द्रचनुष, अलवृष्टि झादि होने से झनेकों अंकुर, धान्य पैदा हो गये एवं कल्पवृक्षों का झभाव हो गया इससे ब्याकुल हुई प्रजा महाराज नाभि-राज की शरण में झाई—

हे नाथ! मनवास्त्रित फल देने वाले तथा कल्पान्त काल तक नहीं सुलाने के योग्य कल्पवृक्षों के बिना स्रवहन पूष्य होन स्रनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें? हे देव! इनमें क्या खाने योग्य है क्या नहीं? इत्यादि प्रार्थना के प्रतन्तर श्री नाभिराज ने कहा कि डरो मठ। अब कल्पवृक्ष के बाद ये बृक्ष तुम्हारा ऐसा ही उपकार करेगे। ये विषवृक्ष हैं इनसे दूर रहो। ये इक्षु के पेड़ हैं इनका दौतों से या यंत्रो से रस निकाल कर पीना चाहिए। उस समय प्रजा का हित करने से वाभिराज कल्प वृक्ष सहय थे।

#### पूर्वभवका वर्णनः

इसी अम्बूद्रीप में मेरु पर्वत से परिचम की घ्रोर विदेह क्षेत्र में एक 'गंधिज' नाम देश है। जो कि स्वर्ग के समान शोभायमान है। उस देश में हमेशा श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्य उदय रहता है। इसीलिये वहाँ मिथ्याइण्टियों का उदभव कभी नहीं होता। इस देश के मध्य भाग में रजतमय एक विजयार्थ नाम का बड़ा भारी पर्वत है। उस विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेग्णी में एक ग्रत्नका नाम की श्रेष्ठ पुरी है। उस अलकापुरी का राजा ग्रतिबल नाम का विद्याध्यर था, जिसकी मनोहरा नाम की पतिवता राजी थी। उन दोनों के ग्रतिशय भाग्यशाली 'महावल' नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।

किसी समय भोगों से विरक्त हुए महाराज ग्रतिवल ने राज्याभिएंक पूर्वक ग्रपना समस्त राज्य महाबल पुत्र को सौप दिया भौर धाप धनेक विद्याघरों के साथ वन में जाकर दीक्षा ले ली । महाबल राज्य के बार मन्त्री थे जो महा बुढिमान, स्नेही श्रीर दीर्घदर्शी थे । उनके नाम—महामित, सिभंग्नमित, शतमित भौर स्वयंबुढ थे । इतमें स्वयंबुढ सम्यग्दृष्टि शेष तीनों मिध्यादृष्टि थे । किसी समय धपने जन्मगीठ के उत्सव में राज्य महाबल विहासन पर विराजमान थे । उस समय भ्रमेकों उत्सव, नृत्य, गान भौर विद्वरगीष्टियाँ हो रही थीं । अवसर पाकर स्वयंबुढ सन्त्री ने स्वामी के हित की इच्छा से जैन धमं का मार्गिक उपदेश दिया । उसके वचनों को सुनने के लिये धसमयं भूनवादी महासित मन्त्री ने वार्वक मन को सिद्ध करते हुए जीव तत्त्व का ग्रभाव सिद्ध कर दिया । बौद्ध-मतानुयायी संभिननमित मन्त्री ने विज्ञानवाद का श्राप्यय लेकर जीव का ग्रभाव करना चाहा, उसके कहा—जान हो मात्र तत्त्व है धीर सब भ्रममात्र है । इसके बाद शतमित मन्त्री ने शूल्यवाद का श्रमात्र कर सकत जनत् की शूल्यवाद का श्रमात्र कर दिया ।

इन तीनों की बाते सुनकर स्वयंबुढ मन्त्री ने तीनों के एकान्त दूराग्रह को न्याय ग्रीर ग्रागम के द्वारा खण्डन करके सच्चे स्याद्वादमय ग्रीहिंसा धर्म की सिद्धि करके उन्हें निक्तर कर दिया ग्रीर राजा को प्रसन्त कर लिया। इसके बार किमी एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री ग्राकृत्रिम चैत्यालय को बन्दना के लिथे सुमेर पर्वत पर क्या, वहीं पहुँच कर उसने पहले प्रदक्षिणा दी फिर भक्तिपूर्वक द्वार- बार नमस्कार किया और पूजा की। यथाकम से अद्रसाल खादि वन के समस्त खक्किम प्रतिमाधों की बन्दना की धीर सीमनस वन के चैरवालय में बैठ गया। इतने में ही विदेह क्षेत्र से खाये हुए, झाकाश में चलने वाले झादित्य गित और प्ररिजय नाम के दो चारण मुनि सकस्मात देखे, वे दोनों ही मुनि 'मुनंघर' भगवान के समस्तररण रूपी सरोवर के मुख्य हस थे। मन्त्री ने उठकर उन्हें प्रदक्षिणा पूर्वक प्रसास करके पूजा और स्तुति की झनलार प्रश्न किया—हे स्वामिन ! विद्याश्वर राजा महाबल हमारा स्वामी है। वह भव्य है यह प्रश्न के द्वारा सन्तामी भी प्रहण करेगा या नहीं ? इस प्रश्न के बाद खादित्यगित नामक स्वधिक्षानी—मुनि कहते लगे हे भव्य ! नुम्हारा स्वामी भव्य ही है। वह प्रवास करेगा और झाज से दसवे भव में जम्बूदीय के भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थकर होगा। इसके पूर्वभव को तुम सुनो—

जम्बूडीप के मेर पवत से परिचम की क्षोर विदेह क्षेत्र में 'मंघिला' देश में सिंहपुर नगर है वहीं के श्रीपेष्ण राजा की मुन्दरी रानी में जय वर्मा क्षोर श्री वर्मा ऐसे दो पुत्र हुए थे। पिता ने योग्यता क्षीर स्नेह के निमित्त से छोटे पुत्र श्री वर्मा को राज्य दे दिया। तब जय वर्मा विरक्त होकर स्वयप्रभु गुरु से दीक्षा ठेकर तपरचरण करने लगा क्षीर किसी समय ब्राकाश मार्ग में जाते हुए महीधर विद्याद होने का निदान कर लिया। इतने में ही सर्प के डसने से मरकर नुम्हारा स्वामी महाबल हुमा है। आज रात्रि में उसने दो स्वयन देवे हैं; तुम जाकर उनका फल कहकर उसके पूर्व भव सुनाको। [उसका कस्याण होनेदाला हैं]

गुरु के बचन से मन्त्री वहीं प्राकर वोले—राजन्! धापने जो स्वप्न देखा है कि तीनों मन्त्रियों ने कीचड में डाल दिया ध्रीर मैंने उठाकर सिंहासन पर बैठाया सो यह मिध्यास्व के कुफल से ध्राप निकलकर जिनधर्म में ध्रा गये हैं। दूसरे स्वप्न में जो ध्रापने ध्रानि की जवाला क्षीरण होते देखी उसका फल ध्रापकों ध्रायु एक माह को शेय रही है। ध्राप इस भव में तीर्थकर होंगे इत्यादि । सारी बातें सुना दो मन्त्री ने । राजा महावल ने भी ध्रपने पुत्र ध्रातिबल को राज्य भार सीपकर सिदकूट वित्यालय में जाकर विद्या प्रतिमाधों को पूजा करके गुरु को साक्षी पूर्वक जीवन पर्यन्त के लिये विद्यालय में जाकर कर सल्लेखना धारण कर ली ध्रीर धर्मध्यान पूर्वक मरण करके ऐशान स्वयं के श्रीप्रभ दिमान में लिलतांग नाम का उत्तम देव हो गया । जब उसकी ध्रायु पृयकस्व पत्य के बराबर रह गयी तब उसे स्वयंभ्रम नाम को एक धीर देवी प्राप्त हुई। ध्रम्य देवियों को प्रपेक्षा लिलतांच को यह देवी विशेष प्यारी थी। जब उस देव की माला ध्रादि ध्रुरफ्राई तब मृत्यु निकट जानकर खोक करते हुए इसको धनेकों देवों ने सम्बोधन किया जिसके फलस्वरूप इस देव ने पन्नह दिन तक जिन वित्यालयों को पूजा करके वहीं पर चैत्यक्ष के

नीर्फ बैठकर उच्चस्वर से महामन्त्र का उच्चारण करते हुए सल्लेखना से मरण को प्राप्त हो सवा।

जन्दुद्वीप के महामेर से पूर्व की घ्रोर विदेह क्षेत्र में पुश्यकलावती देश हैं उसके उत्पलकेटक नगर के राजा व जवाहु ग्रीर रानी वसुंघरा से वह लिलतांग देव 'दज्जंब' नामक पुत्र उत्पन्न हुग्रा । उधर ग्रप्त पति के ग्रभाव में वह पतिव्रवा स्वयंभ्रभा छह् महीने तक बरावर जिनपूजा में तरपर रहीं । परुवात् सीमनस वन सम्बन्धी पूर्व दिशा के जिन मन्दिर में चैंद्यवृक्ष के नीचे पंचपरमेष्ट्री का स्मरण करते हुए समाधिपूर्वक प्राण स्वान दिये, श्रीर विदेह क्षेत्र की पुटरीकिणी नगरी के राजा वज्जस्य की महारानी लक्ष्मीमती से 'श्रीमती' नाम की कन्या उत्पन्न हो गयी । कालान्तर में निमित्तवश इस बज्जंब कीर श्रीमती का विवाह हो गया । इनके उन्चात युगल पुत्र उत्पन्न हुए ग्रप्यति प्रदृठानवे पुत्र उत्पन्न हुए । किसी समय वे ग्रपने बावा के साथ दीक्षित हो गये ।

किसी समय श्रीमती के पिता चक्रवर्ती वज्यदर्त ने छोटे से पोते पुंडरीक को राज्याधियंक कर दिवा धोर विरक्त होकर दीजा ले ली । उस समय लक्ष्मीमती माता ने अपनी पुत्री और जमाई को बुलाया । ये दोनो वेमज के साथ पुडरीकिएी नगरी की ओर आ रहे थे । मार्ग में किसी वन में पड़ाव हाला । वहां पर आकाश में पमन करनेवाले श्रीमान् दमधर धीर सागरसेन मुनि युगल वज्जंब के पड़ाव में पथारे । उन दोनों ने वन में ही आहार लेने की प्रतिज्ञा ली थी । वहां बज्जंब ने श्रीमती सहित भित्त के पत्री को प्रतिज्ञा ली थी । वहां बज्जंब ने श्रीमती सहित भक्ति के नवभाभिक्त सहित विधवत् धाहार दान दिया धौर पंचारक्यों को प्राप्त हुए। अनन्तर उन्हें कच्ची के विदित हुया कि ये दोनो मुनि हमारे ही धन्तिम पुत्र युगल हैं। राजा बज्जंब और श्रीमती ने उनते धाने पूर्वभव सुने और धमं के ममं को भी समम्का। अनन्तर पास में बैठे हुए नकुल, सिह, वानर धौर सुगर के पूर्व भव सुने । उन मुनियों ने यह भी बताया कि आप धाठवें भव में वृष्य तो वेकर होवोगे धीर श्रीमती का जीव राजा वेवसक्तमार होंगे।

किसी समय बच्छत्रंघ महाराज राती सहित ग्रपने झयनागार में सोये हुए थे उसमें नौकरों ने कृष्णप्रगुरु ष्रादि से निर्मित घूप खेई थी थ्रोर वे नोकर रात में खिड़कियों खोलना भूल गये, जिसके निमित्त खुरें से कण्ट रुँधकर वे पित पत्नी दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गये। थ्राष्ट्य है कि भ्रोग सामग्री प्राएपातक बन गयी। वे दोनों दान के प्रभाव से मरकर उत्तर कुरु नामक उत्तम भ्रोगशूमि में भ्रोगशूमियों हो गये। बे नकुल ग्रादि भी दान की श्रनुषोदना से भोग भूमि की प्राप्त हो गये।

किसी समय दो चारए। मुनि भ्राकाश मार्गसे वहाँ भोग भूमि में उतरे भौर इन वज्रजंघ भ्रार्यश्रीर श्रीमती भ्रार्थों को सम्यग्दर्शन का उपदेश देने लगे। ज्येष्ठ मुनि बोले, हे भ्रार्य! तुम शुक्ते स्वयंबुद्ध मन्त्री का जोव समक्ती। मैंने तुन्हें महाबल पर्याय में जैन धर्म प्रहण करावा वा 1 उन दोनों दम्पतियों ने मुनियों के प्रसाद से सम्यन्दर्शन प्रहण किया धीर खायु के प्रस्त में च्युत होकर ईशान स्वयं में 'श्रीधर' देव धीर स्वयंत्रभ नाम के देव हुए। प्रयति श्रीमती का जीव सम्यक्तव के प्रभाव से स्त्री पर्याय छोड़कर देव पद को प्राप्त हो गया। एक दिन श्रीधर देव ने ध्रपने गृक (स्वयंबुद्ध मन्त्री के जीव) प्रीतिकर मृनिराज के समयसरण में जाकर पूछा—भगवन्! मेरे महाबल के भव में जो तीन मन्त्री ये वे इस समय कहाँ हैं? भगवान् ने बताया कि उन सीनों में से महामित धीर सम्भिननमित ये दो तो निगोद स्थान को प्राप्त हुए हैं धीर शतमित नरक गया है। तब श्रीधरदेव ने नरक में जाकर शतमित के जीव को सम्बोधन कि स्थाय तथा निगोद के जीवों को सम्बोधन का सवाल ही नहीं है।

जम्बूडीय के पूर्व विदेह में महावत्स देका है उसको सुसीमा नगरी के सुदृष्टि राजा की मुन्दरनन्दा रानी से वह श्रीधर देव स्वर्गसे च्युत होकर 'सुविधि' नाम का पुत्र हुआ था । कालांतर में सुविधि की रानी मनोरमा से स्वयन्नभ देव (श्रीमती का जीव ) स्वर्गसे च्युत होकर केशव नाम का पुत्र हो गया, मतलब बच्चजब का जीव मुविधि राजा हुआ। ग्रीर श्रीमती का जीव उसका पुत्र हुआ। है।

कदाचित् सुविधि महाराज दैगम्बरी दीक्षा लेकर धन्त में मरकर श्रच्युतेन्द्र हुए श्रौर केशव ने भी निर्ग्रन्थ दीक्षा लेकर श्रच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया।

वह अच्छुतेन्द्र, जम्बुद्धीप के पूर्वविदेह में पुक्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वज्रसेन राजा और श्रीकान्ता राजी से वज्रतािभ नाम का वक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुमा। श्रीमती का जीव कंशव जो कि अच्छुत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुमा था वह भी वहां से च्युत होकर इसी नगरी में कुवेरदत्तविणक की अनत्त्वमति पत्नी से अनदेव नाम का पुत्र हुमा। वज्रतािभ के पिता तीर्थंकर थे और वह स्वर्थ चक्रवर्ती था, चक्ररत्न से यटखंड वसुधा को जीतकर चिक्काल तक साम्राज्य सुख का अनुभव किया। किसी समय पिता से चुरुं म रत्नत्रय के स्वरूप को अम्म्रकर अपने पुत्र वज्रदत्त को राज्य समर्पण कर सोलह हजार मुकुटबद्ध राजाओं, एक हजार पूत्रों, आठ भाइयों और धनदेव के साय-साथ पिता वज्रसेन तीर्थंकर के समवसरणा में जिन दीक्षा धारणा कर ली धीर किसी समय तीर्थंकर के ही निकट सोलह कारण भावनाओं का चिन्तवन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कर तिया। प्रयान की विद्युद्धि संपारहवें गुणस्थान में पहुंच गये और वहाँ का अन्तर्म हुत्तै काल पूर्ण कर तीचे जतरे, पुनरिंग कराचित् उपधम श्रेणी में चढ़ गये और वहाँ का सुन्तर्म हुतै काल पूर्ण कर तीचे जतरे, पुनरिंग कराचित् उपधम श्रेणी में चढ़ गये और वहाँ आयु समान्त होते ही सरण कर सर्वाचितिद्ध में अक्ष्रिक्त हो गये।

### वृत्रज्ञवेष का गर्भावतार

भगवान् के गर्भ में धाने के छह महीने पहले इन्द्र की धाना से कुबेर ने माता के धांगन में साढ़े सात करोड़ रत्नों की वर्षा की थी। किसी दिन रानि के पिछले प्रहर में रानी मददेवी ने ऐरावत हाथी, गुफ बैल, हाथियों द्वारा स्वर्ण घंटों से धांभिषिकत लक्ष्मी, पुष्पमाला धादि सोलह स्वय्न देखें। प्रातः पितदेव से स्वय्न का फल सुनकर धरयन्त हाँपत हुई। उस समय धवसपिएणी काल के सुवसा प्रातः कृतियों काल में वीरासी लाखपूर्व सीन वर्ष, धाठ मात धौर एक पक्ष शेष रहने पर धाषाड़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाड़ नक्षत्र में बच्चनािम ब्रह्मिन्द देवायु का धन्त होनेपर सर्वार्षसिद्धि विमान से च्युत होकर मददेवी के गर्भ में धवतीर्ण हुए। उस समय इन्द्र ने धाकर यर्भ-कल्याएक महोस्थ मनाय। इन्द्र की धाना से श्री, ही धादि देवियों धोर विक्कुमारियों माता की सेवा करते हुए काव्यगोष्टी, सैद्धान्तिक चर्चांधों से धौर गृढ़ प्रश्नों से माता का मन धनुरंजित काने लगी।

#### बुषभदेव का जन्म महोत्सव :

नव महीने ब्यतीत होने पर माता मरुदेवी ने चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय के समय मित-श्रुत-भविध इन तीनों ज्ञान से सिहत भगवान को जन्म दिया। सारे विश्व में हर्ष की सहूर दीड़ गई। इन्हों के आसन किम्पत होने से, करूप वृक्षों से पृष्प वृष्टि होने से एवं चतुर्तिकाय देवों के यहां धंटा छनी, शंखनादि प्रादि वाजों के बजने से भगवान् का जन्म हुआ है ऐसा समक्कर सौधर्म इन्द्र, इन्द्राशी सिहत ऐरावत हायी पर चडकर नगर की प्रदिविग्धा करके भगवान् को सुभेद पर्वत पर ले जाकर १००६ कलाशों से शीरसमूद के जल से भगवान् का जन्मामिषंक किया। भ्रमन्तर वस्त्रामरणों से अलंकृत करके वृष्यप्रदेव यह नाम रखा। इन्द्र अयोध्या में वापस ग्राकर स्सुति, पूजा, तांडव नृत्य भादि करके वापस स्वस्थान को चेते गये।

#### वृषभवेव का विवाहोत्सव :

भगवान् के युवाबस्या में प्रवेश करने पर महाराजा नाभिराज ने बड़े ही घादर से भगवान् की स्वीकृति प्राप्त कर इन्द्र की घनुमति से कच्छ, सुकच्छ राजाओं की वहन 'यशस्वती' 'सुनन्दा' के साथ श्री वृषपदेव का विवाह सम्बन्ध कर दिया।

#### भरत चक्रवर्ती भ्रादि का जन्म :

यशस्वती देवी ने चैत्र कृष्ण नवसी के दिन भरत चन्नवर्ती को जन्म विया, तथा ननस्व: निन्यान्वें पुत्र एव बाह्मो कन्या को जन्म विया। दूसरी मुनन्दा महावेवी ने कामदेव भगवान् बाहबली क्षोर सुन्दरी नाम की कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार एक सौ तीन पुत्र, पुत्रियों सहित भगवान वृषक्रदेव, देवों द्वारा छाये गये भोग पदार्थों का क्षतुभव करते हुए गृहस्य जीवन व्यतीत कर रहे थे।

#### भगवान द्वारा पुत्र पुत्रियों का विद्याध्ययन :

भगवान वृषभदेव त्रिजानधारी होने से स्वयं गुरु थे। किसी समय भगवान बाह्मी सुन्दरी. को गोद में लेकर उन्हें द्याशोवांद देकर जिल में स्थित श्रुतदेवता को सुवर्ण्यट्ट पर स्थापित कर 'तिद्धं नमः' मंगठाचरणपूर्वक दाहिने हाथ से 'अ आ' भादि वर्णमाठा लिखकर बाह्मी कुमारी को लिपि लिल ने का एवं वाये हाथ से शुन्दरी को अनुक्रम के द्वारा इकाई, दहाई आदि अंक विद्या को लिपने का उपदेश दिया था। इसी प्रकार मगवान ने अपने भरत, बाहुबली आदि सभी पुत्रों को सभी विद्यार्थों का भ्रष्टयन कराया था।

#### श्रसि मिष श्रादि षट् क्रियाश्रों का उपदेश :

काल प्रभाव से कत्पबृक्षों के शक्तिहीन हो जाने पर एवं विना वोथे धान्य के भी विरल हो जाने पर व्याकुल हुई प्रजा नाभिराज के पास गई। धनन्तर नाभिराज की धाज्ञा से प्रजा भगवान वयभदेव के पास आकर रक्षा की प्रार्थना करने लगी।

प्रजा के दीन वचन सुनकर भगवान आदिनाध प्रपने मन मे सोचने लगे कि पूर्व-पश्चिम विदेह में जो स्थिति वर्तमान है वहीं स्थिति ग्राज यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है। उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती है। वहाँ जैसे भ्रसि, मिंप आदि पट्कमं हैं, क्षत्रिय आदि वर्स्य अवस्था, ग्राम नगर आदि की रचना है वैसे ही यहाँ भी होना चाहिये। अनन्तर भगवान ने इन्द्र का स्मरस्य किया और स्मरस्य भाना से इन्द्र ने भ्राकर अयोध्यापुरी के बीच में जिनमन्दिर की रचना करके चारों दिशाओं में जिनमन्दिर की रचना करके चारों दिशाओं में जिनमन्दिर बनाये। कीशल, अंग, बंग भ्रादि देश, नगर बनाकर प्रजा को बसाकर प्रभु की भ्राज्ञा के इन्द्र स्वर्ग को चला गया। भगवान ने प्रजा को अस्ति, मिंप, कृषि, विद्या, वास्पाष्ट्र अने भ्राज्ञा के इन्द्र स्वर्ग को चला उपसे प्रयोग उस समय भगवान सरागी थे। क्षत्रिय, वैदय भीर शृद्ध इन तीन वर्णी को स्थापना को और अनेकों पार रहित आजीविका के उपाय बताये। इसीलिये भगवान सुगादि पुरुष, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, अच्टा, क्रस्तुग विभावा और प्रजापति सादि कहलाये। उस समय क्ष्य ने भगवान का साम्राव्य यद पर भ्राभिके कर विद्या।

#### भगवान का वैराग्य और दीक्षा महोत्सव :

किसी समय सभा में नीलांजना के नृत्य को देखते हुए बीच में उसकी झायु के समाप्त होने से भगवान को वैराग्य हो गया। भगवान ने भरत का राज्यामियेक करके इस पृथ्वी को भारत' इस नाम से सनाय किया और बाहुबलों को युवराज पद पर स्थापित किया। भगवान महाराज नामिराज झादि को पृथ्वकर इन्द्र द्वारा लाई गई 'युवर्शना' नामक पालकी पर मारूढ़ होकर 'सिद्धार्थक' वन में पहुंचे। और 'ॐ नमः सिद्धं थ्यः' मन्त्र का उच्चारण कर पंचपुष्टि केशलोंच करके सर्वं परिग्रह रहित मृति हो गये। उस स्थान की इन्दों ने पूजा की थी इसीलिये उसका 'प्रयान' यह नाम प्रसिद्ध हो गया। उसी समय भगवान ने छह महीने का योग ले लिया। भगवान के साथ झाये हुए चार हजार राजाओं ने भी भक्तिवश नग्न मुदा थारए। कर ली।

#### पाखंड मत की उत्पत्तिः

भगवान के साथ दीक्षित हुए राजा लोग दो-तीन महीने में ही क्षुधा नृषा फ्रादि से पीड़ित होकर अपने हाथ से बन के फल प्रादि प्रहुण करने लगे इस किया को देख बन देवताओं ने कहा कि मूलों! यह दिगावद वेथ सर्वभेष्ठ प्ररहेत, भक्तर्ती धादि के द्वारा धारण करने योग्य है। तुम लोग इस वेश में अनगंल, प्रवृत्ति मत करो। यह मुनकर वे लोग भ्रष्ट तपस्वियों के अनेकों रूप बना लिये, बक्तत, वीवर, जटा, दण्ड आदि धारण करके वे परिवाजक आदि बन गये। भगवान वृषभदेव का पीत्र मरीचिकुमार इनमें प्रयुणी गुरु परिवाजक बन गया। ये कुमार आगे चलकर अन्तिम तीर्थकर महावीर हुए है।

#### भगवान का ग्राहार प्रहराः

जगद कुरु भगवान छह महीने बाद धाहार को निकले परन्तु चर्याविधि किसी को मालूम न होने से छह माह भीर ब्यतीत हो गये एक वर्ष बाद भगवान कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में पहुंचे। भगवान को झाते देख राजा श्रेयास को पूर्व भव के स्मरण हो जाने से राजा सोमश्रभ धौर श्रेयासकुमार दोनों भाइयों ने विधियत पड़गाहन खादि करके नयधाभक्ति से भगवान को इक्षुरस का भ्राह्म दिया। वह दिन वैशाख मुक्सा नृतीया का था जो स्राज भी 'स्रक्षयनृतीया' के नाम से प्रसिद है।

#### भगवान को केवलज्ञान की प्राप्ति :

हजार वर्ष तपश्चरए। करते हुए भगवान को फालगुन कुष्णा एकादशी के दिन केवलज्ञान प्रकट हो गया। इन्द्र की प्राज्ञा से कुबेर ने वारह योजन प्रमाण समक्सरण की रचना की। समवक्सरण में वारह सभाधों में कम से १. सप्त ऋषि समिवत गए। इर दे सौर मुनिजन. २. करपवासी देवियाँ, ३. स्रायकार्थे और शाविकार्थे, ४. भवनवासी देवियाँ, ५ व्यन्तर देवियाँ, ६ ज्योतिष्क देवियाँ, ७. सनवासी देव. ११ मनुष्य स्रोर १२. तियँव ये बैठकर उपवेश मुनते थे। पुरिमताल नगर के राजा श्री वृषमसे न भगवान के पुत्र वृषभतेन प्रथम गए। इत्र हुए। ब्राह्मी भी स्रायका वीक्षा लेकर स्रायकार्थे में गए। ती हो गयी। भगवान के समयराण में ६४ गणवर, ४५००० मृति, ३५०००० स्रायकार्थे, ३००००० श्रावक, ४००००० श्रावक, ४००००० श्रावक, ४००००० श्रावक, इसंस्थात देव देवियाँ स्रोर संख्यातों तियंच उपदेश सुनते थे।

#### वषभदेव का निर्वाण:

जब भगवान की आयु जौदह दिन शेष रही तब कैलाश पर्वत पर जाकर योगों का निरोध कर माथ कृष्ण चतुर्देशी के दिन सूर्योदय के समय भगवान पूर्व दिशा की भ्रोर मुँह करके अनेक मुनियों के साथ सर्वकर्मों का नाश कर एक समय में सिद्ध लोक में जाकर विराजमान हो गये। उसी क्षण इन्द्रों ने आकर भगवान का निर्वाण कल्याएक महोत्सव मनाया था, ऐसे ऋषभ जिनेन्द्र सदैव हमारी रक्षा करे।

भगवान के मोक्ष जाने के बाद तीन वर्ष ब्राठ माह ब्रौर एक पक्ष व्यक्तीत हो जाने पर चतुर्वकाल प्रवेश करताहै।



## चौबोसवें तीर्थंकर

## महावीर

सब द्वीपों के सध्यमें रहने वाले इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नामका देश है, उसकी पुण्डरीकिस्ती नगरी में एक सधु नाम का वन है। उसमें पुरुरवा नाम का एक भीतों का राजा रहता है। उसको कालिका नाम की स्त्री थी। किसी एक दिन दिग्झम हो जाने के कारण सागरतेन नाम के सुनिराज उस वन में इधर उधर ध्वमण कर रहे थे। उनहें देख, पुरुरवा भील मृग समक्त कर उन्हें मारते को उसत हुआ परन्तु उसकी स्त्री ने यह कह कर मना कर दिया कि 'ये वन के देवता चून रहे हैं इन्हें सत्त मारी'। उस पुरुरवा भील ने उसी समय प्रसन्न चित्त होकर मुनिराज के पास जाकर नमस्कार किया और गुरु के उपरेश से मख, मांद, मधु इन तोनों का त्यान कर जीवन पर्यन्त वन का पालन कर ब्रायु के धन्त में सीवर्म स्वर्ग में एक सागर की ब्रायु वाला देव हो गया।

इसी भरत क्षेत्र के प्रयोध्या के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत की प्रनन्तमती रानी से पुरुरवा भील का जीव मरीचि नाम का ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुया। प्रयने वावा भगवान वृषभ देव की दीक्षा के समय स्वयं ही गुरुमित से प्रेरित हो मरीचि कुमार ने कच्छ प्रारि चार हजार राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली थी। भगवान के छह महीने के योग के समय प्राहार की विधि से प्रनिक्षण ये सभी सायु सुधा, तृषा धारि परीयहों से भ्रष्ट होकर स्वयं तालाव का जल, वन के कल फूल यहण करके खाने जो। यह देख वन देवताओं ने कहा कि निर्मन्त वेष घारण करने वाले पुनियों का यह कम नहीं है। यदि तुन्हें ऐसी प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार यूसरा वेष प्रहण करो। मिथ्यात्व से प्रेरित मरीचि ने इन वचनों को सुनकर सबसे पहले परिवाजक दीक्षा धारण कर ली।

जब वृषभ देव को केवलज्ञान प्राप्त हो गया तब समबसरएा में सभी भ्रष्ट हुए साधुओं ने पुन: दीक्षा धारए। करके स्नारम कल्याए। कर लिया। किन्तु यह अकेले मरीचि ने तीर्थंकर की दिव्य स्वित को सुनकर भी सच्चा धर्म ग्रहण नहीं किया। वह सोचता था कि जैसे भगवान वृषभ देव ने समस्त परिग्रह का त्याग कर तीन लोक में मोल उत्तरफ करने वाली सामर्प्य प्राप्त की है उसी प्रकार में मो प्रप्ते द्वारा कराये गये दूसरे मल की व्यवस्था करके इन्द्र द्वारा की गई पूजा को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार मान कथाय से कल्पित तस्व का उपदेश करते हुए ध्राग्त के मन्ति में मरकर ब्रह्म द्वारा देव हो गया। वहीं से ज्युत हो अयोध्या नगरी के किपल ब्राह्मण की काली की से लिटल नाम का पुत्र हुया। परिव्राजक के मत में स्थित होकर पुतः मरकर सोधर्म स्वर्ग में देव हुया। वहीं से ज्युत हो कराये का स्वर्ण की काली देव हुया। वहीं से ज्युत हो कराये परिवाजक के मत में स्थित होकर पुतः मरकर सोधर्म स्वर्ग में देव हुया। वहीं से ज्युत होकर भरत क्षेत्र के स्वूणागार नगर में भारदाज ब्राह्मण की पुण्यत्ता त्यों से पुज्यसित्र नाम का पुत्र उत्तरम हुया। वहीं भी संस्कार वश परिवाजक बतकर प्रकृति पुरुष प्राप्ति पच्चीस तत्त्वों का उपदेश देकर ब्राग्त के मन्त में मरकर सीधर्म स्वर्ग में एक सागर ध्राग्त वाला देव हुया। वहीं से प्राक्त इसी भरत क्षेत्र के मुतिक नामक गांव में मिलमूत ब्राह्मण की गौतमो स्था से म्रीनसह नाम का पुत्र हुया। वहीं भी मिल्या पांचण्डी साधु होकर मरकर स्वर्ग प्राप्त किया। वहीं से प्रान्त का सुत्र हुया। वहीं भी उत्तरे वहीं से ज्युत हों से प्रत्न कहीं परिवाजक बीधा धारण कर महेन्द्र स्वर्ग के प्राप्त किया। फिर वहीं से ज्युत हों भी उत्तरे वहीं से ज्युत हों में उत्तरे वहीं से ज्युत हों से स्वर्ग नियर नामक नगर में शालंकायन ब्राह्मण की मन्दिर स्वर्ग से सारद्वाज नाम का पुत्र हुया। वहीं वह त्रिटण्ड से सुधोभित त्रिटण्डी साधु बना तदनंतर महेन्द्र स्वर्ग के प्राप्त किया।

फिर वहाँ से च्युत होकर कुमार्ग के प्रगट करने के फलस्वरूप सिथ्यास्व के निमित्त से समस्त प्रधोगतियों में जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे। इस प्रकार त्रस स्थावर योनियों में ग्रमंख्यातवर्ष तक परिश्रमएा करना हुझा बहुत ही श्रांत हो गया।

धन्यत्र लिखा है कि "भारद्वाज ब्राह्मण् त्रियण्डी साधु होकर माहेन्द्र स्वर्ग को प्राप्त हुमा पश्चात् वहाँ से च्युत होकर मिथ्यात्व के प्रभाव से इतर निगोद में चला गया वहाँ सागरोपम काल व्यतीत हो गया। भ्रमन्तर भ्रमेकों भव धारण किए उनकी गरणना इस प्रकार है---

ग्रहाई हजार भ्राकवृक्ष के भव। श्रस्मी हजार सीप के भव।

बीस हजार नीम वृक्ष के भव। पाँच करोड़ कनेर के भव।

साठ हजार वेश्या के भव। पाँच करोड़ शिकारी के भव।

बीस करोड़ हाथी के भव। साठ करोड़ गद्या के भव।

तीस करोड़ स्वान के अव । साठ लाख नपुंतक के अव । विसे करोड़ नारी के भव । नब्बे लाख धोबी के भव । आठ करोड़ घोड़ा के भव । वीस करोड़ बिल्ली के भव । साठ लाख बार माता के गर्भ से असमय में मरहा अर्थात् गर्भपात । पवास हजार राजा के भव

इस प्रकार भ्रानेकों भव धारण करते हुए कभी सुपात्र दान के प्रभाव से यह जीव भोषभूमि में गया। भ्रस्सी लाख बार देव पद को प्राप्त हुआ इसलिए भ्राचार्य कहते है कि यह मिध्यात्व बहुत हो बुरा है, तीन लोक भ्रीर तीन काल में इससे बढ़कर और कोई भी इस जीव का शत्रु नहीं है। बुद्धिमान पुरुषों का कपन है कि यदि मिध्यात्व भ्रीर हिसादि पापो की तुलना की जावे तो मेरु भ्रीर राई के समान भ्रतर मालुम होगा।

इसके बाद कदाचित् यही जीव कुछ पाप के मन्द होने से राजग्रह नगर में स्थावर नाम का क्राह्मएए हो गया।

तदनन्तर मगध देश के इसी राजगृह नगर में वेद पारंगत शाहिल्य नामक ब्राह्मएं को पारक्ररों ब्राह्मणी से 'स्यावर' नाम का पृत्र हुमा, वह भी वेद पारंगत सम्यक्तव से मूल्य पुनरिष परिवाजक के मत की धारएं कर म्रान्त में मग कर माहेन्द्र स्वर्ग में सात सागर की म्राग्न वाला देव हो गया। वहाँ से स्प्रुत होकर इसी प्रस्थह नगर में विश्वभूति राजा की जैनी नामक रानी से विववन्तनों नाम का पृत्र हो गया। इसी विश्वभूति राजा का छोटा भाई विशाखभूति था, उसका पृत्र हो गया। इसी विश्वभूति राजा विरक्त हो भ्रपने छोटे माई को राज्य पद पुत्र विश्वन्तन्त्री नाम का था। एक दिन विश्वभूति राजा विरक्त हो भ्रपने छोटे माई को राज्य पद एव पृत्र विश्वन्तन्त्री को युवराज पद देकर जैनी दीक्षा लेकर कठिन तप करने लगे।

किसी दिन विश्वनान्दी युवराज के मनोहर नामक बगोचे को देखकर चाचा के पुत्र विद्याखनिन्द ने ग्रपने पिता से उसकी याचना की । विशाखभूति राजा ने भी मायाचारी से विश्वनन्दी को शत्रुभों पर आक्रमण के लिए भेज कर उद्यान को ग्रपने पुत्र को दे दिया । विश्वनन्दी को इस घटना का पता लगते ही उसने वापस आकर विशाखनिन्द को पराजित कर दिया और उसको भयभीत देख विरक्त होकर उसको उद्यान सौंपकर ग्राप स्वय देगम्बरी दीक्षा लेकर तप करने लगा ।

धोर तपस्वरण करते हुए प्रत्यन्त कृश शरीरी वह विश्वनन्दी मुनिराज एक दिन मणुरा नगरी में ब्राहार के लिए क्याए। ब्यसनों से फ्रस्ट यह विद्याखनदी उस समय किसी राजा का दुत

बनकर वहाँ भाषा था। और एक बेश्वाकी छत पर बैठा मूनि को देख रहा था। दैवयोग से वहाँ एक गाय ने मुनिराज को जनका देकर गिरा दिया । उन्हें गिरता देख, कोश्चित हुन्ना विशाखनन्दि बोला कि 'तुम्हारा जो पराकम हमें मारने को पत्थर का खंभा तोड़ते समय देखा गया था वह अब आज कहाँ गया ?' इस प्रकार खोटे वाक्यों को सुनकर मुनिराज के मन में भी कोध आ गया और बोले कि इस हुँसी का फल तुभे अवश्य ही मिलेगा। अन्त में निदान सहित सन्यास से मरए। कर महाशुक स्वर्ग में देव हुए और विशाखभृति चाचा का जीव भी तप करके वही पर देव हुआ। चिरकाल तक सुख भोग कर वे दोनों वहाँ से च्यूत होकर सुरम्य देश के पोदनपुर नगर में प्रजापित महाराज की जयावती रानी से विशाखभूति का जीव 'विजय' नाम का बलभद्र पदवी धारक पुत्र हमा, और उन्हीं की दसरी मुगावती रानी से विश्वनन्दी का जीव, नारायण पद धारक त्रिपृष्ठ नाम का पत्र हमा। एवं विशासनंदी का जीव चिरकाल तक संसार मे परिश्रमण कर विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेग्री के अलकापुर नगर मे मयुरग्रीय विद्याघर की नीलाञ्जना रानी से अश्वग्रीय नाम का प्रतिनारायण पद का घारक पुत्र हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार से त्रिपुष्ठ नारायण ने अश्वग्रीव प्रतिनारायरा को मारकर चकरत्न प्राप्त किया। चिरकाल तक राज्य सूख भोगकर अन्त में भोगासक्ति से मरकर सातवे नरक को प्राप्त किया। वहां के दु:खो को सागरों पर्यन्त सहकर, इसी भरत क्षेत्र के गंगा नदी तट के समीपवर्ती वन में सिहगिरि पर्वत पर सिह हुआ। वहाँ भी तीव पाप से पुन: प्रथम नरक को प्राप्त किया । वहाँ एक सागर तक दु:ख भोगकर जंबू द्वीप में सिहकूट की पूर्व दिशा में हिमवन पर्वत के शिखर पर सिंह हो गया। किसी समय एक हरिण को पकड़ कर मार कर खा रहा था, उसी समय अतिशय दयालु अजितंजय नामक चारण मुनि अमितगुण नामक मुनिराज के साथ आकाश मे जा रहे थे। वे उस सिंह को देखकर तीर्थंकर के क्चन स्मरण कर दया वश वहाँ उतर कर सिंह के पास जाकर शिलातल पर बैठ गये और जोर-जोर से धर्ममय बचन कहने लगे। उन्होंने कहा हे भव्य मृगराज ! तूने त्रिपृष्ठ नारायण के भव में स्वच्छन्दतापूर्वक पाँच इन्द्रियों के विषयों का अनुभव कर उसके फलस्वरूप नरक में जाकर चिरकाल तक घोर दृ:खों का अनुभव किया है। श्रायुसमाप्त कर वहाँ से निकल कर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख प्यास श्रादि की बाधाओं से अत्यन्त दुःखी हमा, वहाँ तने प्राणी हिंसा के पाप से भ्राहार करते हुए पूनः पहले नरक को प्राप्त हुमा भीर वहाँ से निकल कर फिर तू सिंह हुमा है भीर इस तरह करता से पाप का संचय कर द:ख के लिए उद्यम कर रहा है, इत्यादि रूप से मुनिराज के वचनों को सुनकर उस सिंह को जातिस्मरण हो गया और उसकी आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मूनिराज ने पुरुरवा भील से लेकर अब तक की पर्यायों का वर्णन किया अनंतर कहने लगे कि हे मूनिराज ! अब तू इस भव से दसवें भव में संतिम तीर्थंकर महावीर होगा यह सब मैंने श्रीघर तीर्थंकर भगवान के मुख से सुना है। पुनः मृति-राज ने सम्यकदर्शन भीर वृतों का उपदेश दिया।

उस सिंह ने मृतिराज के वचन हृदय में धारण किये और भक्तिभार से दोनों मृतिराजों की बार-बार प्रदक्षिणायें देकर प्रणाम किया। काल खादि लब्धियों के मिल जाने से शीझ ही तत्त्व अद्भात भीर श्रावक के बत प्रहण किये । इस प्रकार वह सिंह निराहार रहकर तिर्यंचगति के योग्य मैक्सासंबस वृत को स्थिरता से पालन कर वृत सहित संन्यास धारण कर एकाव जिल से मरा और भौधर्म स्वर्ग में दो सागर की श्राय वाला सिंहकेतु नाम का देव हुआ। वहाँ से चयकर धातकी खंड के पर्व विदेह की मंगलावती देश के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनकप्रम नगर के राजा कनकप् ख विद्याधर और कनकमाला रानी के कनकोज्ज्वल नाम का पुत्र हुआ। किसी एक दिन कनकवती नाम की अपनी स्त्रों के साथ मंदरगिरी पर प्रियमित्र नामक खबधिज्ञानी मृति से धर्मोपदेश श्रवण कर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रत में सन्यास से मरण कर सातवें स्वर्ग में तेरह सागर प्रमाण प्रायु वाला देव हमा। वहाँ से च्यूत होकर इसी साकेता नगरी के स्वामी वष्ठसेन की शीलवती रानी से हरिषेण नाम का पत्र हमा ग्रीर राज्यपद का अनुभव कर श्री श्रुतसागर मुनिराज के समीप जिन दीक्षा लेकर महाशक स्वर्ग में सोलह सागर की ग्राय वाला देव हमा। वहाँ से चयकर धातकी खंड के पूर्व विदेह में पूष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी के राजा सुमित्र ग्रौर रानी मनोरमा से प्रियमित्र नाम का पुत्र हथा। वह चक्रवर्ती के पद को प्राप्त कर भोगों को अनुभव करते हुए किसी दिन अपने सर्विमित्र पत्र को राज्य देकर हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गया। आयु के अन्त में सहस्रार स्वर्ग में ग्राठारह सागर ग्रायु के धारक सूर्यप्रभ नाम के देव हो गये। उस स्वर्ग से चयकर इसी जंब द्वीप के छत्रपूर नगर के राजा नदिवर्धन की वीरवती रानी से नद नाम के पुत्र हुए, राज्य का उपभोग कर प्रोष्ठिल नामक गुरु के पास संयम ग्रहण कर ग्यारह ग्रंगों का ज्ञान प्राप्त किया । दर्शन विश्वद्धि ग्रादि सोलह कारण भावनात्रों के चितवन से उच्च गोत्र के साथ-साथ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया ग्रीर सब ग्राराधनाश्रों को प्राप्त कर श्राय के ग्रांत में ग्राच्यूत स्वर्ग के पृथ्योत्तर विमान में श्रेष्ठ इन्द्र हुए। ये बाईस सागर की आयु के घारक थे।

जब इनकी ब्रापु छह मास बाकी रह गई तब इस भरत क्षेत्र के विदेह नामक देश संबंधी कुंडपुर नगर के राजा सिद्धार्थ के भवन के भ्रांगन में प्रतिदिन साड़े सात करोड़ प्रमाण रत्नों की धारा बरसने लगी। श्रापाढ़ मुक्त पट्टी के दिन रात्रि के पिछले प्रहूर में रानी प्रियकारिग्गी ने सोलह स्वन्त देखे और पृष्पोत्तर दिमान से अच्छतिन्द्र रानी के गर्भ में श्रा गये। प्रातःकाल राजा के मुख से स्वन्तों का फल सुनकर रात्री अपन्त सन्तुष्ट हुई। तदनंतर देवों ने ग्राकर गर्भ कत्याग्यक उस्सव मनाकर माता-पिता का ग्रांभिक करके उत्सव मनाया।

नव मास पूर्ण होने के बाद चैत्र मुक्ल त्रयोदशी के दिन रानी त्रिमला ने पुत्र को अस्म दिया। उस समय देवों के स्थानों में ध्रपने घाप वाध वजने लगे, तीनों लोकों में सर्वेत्र एक हर्ष्य की लहर दौड़ गई। सीधर्म इन्द्र ने बड़े बैभव के साथ सुमेर पर्वत की पांडुक शिला पर झीर सागर के जल से भगवान का जन्माभिषेक किया। इन्द्र ने उस समय उनके बीर झीर वर्षमान ऐसे दो नाम रखे।

श्री पारवंनाय तीयंकर के बाद दो सी पचास वर्ष बीत जाने पर श्री महावीर स्वामी जल्म हुए थे। जनकी प्रायु भी इसी में शामिल है। कुछ कम बहुतर वर्ष की प्रायु थी, सात हाथ ऊँचे, स्वणं वर्षों के थे। एक बार संजय धौर विजय नाम के चारण ऋदिषारी मुनियों को किसी पदार्थ में सल्देह उत्पन्न होने से भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके सभीप प्राकर उनके दर्शन मात्र से ही संदेह से रहित हो गये तब उन मुनि ने उस बालक का सन्मित नाम रखा। किसी समय सगम नाम द व ने सर्प बनकर परीका ली घौर भगवान को सफल देखकर उनका महावीर यह नाम रखा।

तीस वर्ष के बाद भगवान को पूर्वभव का स्मरए। होने से वैराग्य हो गया तव लौकान्तिक देवों द्वारा स्तुति को प्राप्त भगवान ने दोक्षा प्रहृष्ण कर ली भीर तत्काल मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया। पारणा के दिन कुलग्राम की नगरी के कूल नामक राजा के यहाँ खीर का प्राहार प्रहृण किया। किसी समय उज्जयिनो के प्रतिमुक्तक वन में ध्यानाक्य भगवान पर महादेव नामक रह भयंकर उपसर्ग करके विजयी भगवान के महति महावीर नाम रखकर स्तुति की। किसी दिन सांकलों में बंधी चंदनवाला ने भगवान को पड़गाहन किया तब उसकी बेड़ी भ्रादि टूट गई भ्रीर भगवान को प्राहार दिया।

ख्रपस्य घनस्या के बारह वर्ष बाद ज्भिक ग्राम की ऋजुक्ला नदी के किनारे मनोहर नामक वन में सालवृक्ष के नीचे वंशाख ग्रुक्ता दशमी के दिन भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय इन्द्र ने केवलज्ञान की पूजा को। भगवान की दिव्य द्वति के न खिरने पर इन्द्र गौतम गौत्रीय इन्द्र भूति ब्राह्मण को युक्ति से लाये तब उनका मान गिलत होते ही वे भगवान से दीक्षित होकर मनः प्रांय ज्ञान ग्रीर सप्त ऋदि से विश्वित होकर प्रथम गएषद हो गये तब भगवान की दिव्य द्वति खिरी। श्रावण कृष्ण एकम के दिन दिव्यक्षति को सुनकर गौतम गएषद ने सायंकाल में द्वादणांग श्रुत की रचना की। इसके बाद वायुष्ट्रित ग्रादि ग्यारह गएथर हुए हैं। भगवान के सदमार में गुनीदवरों की संख्या चौदह हजार थी, चंदना ग्रादि ख्रतीस हजार ग्रायिकार में एक लाख श्रावक, तीन लाख श्राविकार्ये, ग्रसंक्यात देव देविया ग्रीर संक्यातों तिर्यंच थे। वारह गएएों से वैध्यत भगवान ने विगुलाचल पर्वंत पर ग्रीर ग्रम्यत्र भी ग्रायं खंड में विहार कर सप्ततस्व ज्ञादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्राविक ग्रादिक ग्रादि

अंत में पाबायुर नगर के मनोहर नामक वन में श्रनेक सरोवरों के बीच शिलापट्ट पर विराजमान होकर कार्तिक कृष्णा चतुरंशी की रात्रि को अंतिम प्रहर में स्वाति नक्षत्र में एक हजार मूनियों के साथ मोक्ष पर को प्राप्त कर लिया।

मगवान के जीवन वृत्त से हमें यह समक्षता है कि मिथ्यास्य के फलस्वरूप जीव त्रस स्थावर योजियों में पिरश्नमण करता है। सम्यक्त ग्रीर त्रतों के प्रसाद से चतुर्गति के दुखों से छूटकर शाववत सुख को प्राप्त कर लेता है। श्रतः मिथ्यास्य का त्याग कर सम्यग्हरिष्ट बन करके ब्रतों से श्रपनी ग्रास्मा को निर्मल बनाना चाहिए।



## प्राचार्य भव्रबाह स्वामी

जिनशासन शिरोमिण श्रुतधर घाचार्य भड़बाहु उस युग के महान ग्रास्थाबान ग्राचार्य हुए। श्रुतकेवली की परम्परा में ग्रापका कम पांचवा था। वे ग्रान्तम श्रुतकेवली थे। जैन शासन को बीर निर्वाण की द्वितीय शताब्दी के मध्य डु:काल में भयंकर वात्याचक से जुक्कना पड़ा था।

ध्रापके नायकरव में २४००० हजार मुनि एक साथ रहा करते थे। उज्जीवनी में जब अयंकर प्रकाल पड़ा तब उस दुष्काल के समय बारह हवार मुनि दक्षिण की झोर बढ़ गए। सम्राट चन्द्रगुप्त को अदबाहु भाषायें ने मुनि दीक्षा दी। तथा प्रापने ध्रपना समाधि साधना स्थल श्रवणबेल गोला की चन्द्रगिरि पर्वत बनाया जहा पर घाप शिष्यो सहित विराजे थे। ध्राज भी भ्रापकी चरण चिह्न गुफा में बनी हुई है।



## द्याचार्य घरसैन

म्राचार्यं धरसैन घ्रागम ज्ञान के विधिष्ट ज्ञाता एवं म्रष्टांग निमित्त के पारगामी विद्वान ये। श्रुत को घारा को भ्रविच्छित्र रखने के लिए महिमा महोत्सव में एकत्रित मुनि सम्मेलन के प्रमुख म्राचार्यों के पास पत्र भेजा इस पत्र के द्वारा उन्होंने प्रतिभा सम्पन्न मुनियों की मांग की थी।

भाषायों ने पत्र पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन किया और समग्र भुनिवर्ग में से दो मेघाबी
मुनियों को उनके पास सौराष्ट्र में गिरिनार की चन्द्र गुफा में जहा उनका निवास था, वहां उन मेघाबी
मुनिराज को भेजा। उनमें एक का नाम मुबुद्धि तथा दूसरे का नाम नरबाहन था, दोनों मुनिराज
बिनयवान, शीलवान, जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न एवं कला सम्पन्न थे। श्रागमार्थ को ग्रहर्ग भीर
भारएग करने में समर्थ थे और वे श्रावार्यों से तीन बार पृक्षकर ग्राजा लेने वाले थे।

जब दोनों श्रमण वेणानदी के तट से घरसेनाचार्य के पास म्राने के लिए प्रस्थित हुए ये उस समय पिष्वम निशा में भ्राचार्य घरसेन ने स्वप्न देखा था—दो घवल ऋषभ उनके पास भ्राए भ्रीर उन्हें प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में बैठ गए। इस मुभसूवक स्वप्न से श्राचार्य घरसेन को प्रसन्नता हुई। भ्राचार्य घरसेन का स्वप्न फनवान बना। दोनों मुनि ज्ञान ग्रहण करने के लिए उनके पास भ्रा पहुचे। उन मुनिराज को घरसेन ने मत्र देकर सिद्धि कराई तथा भ्राचार्य घरसेन की परीक्षा विश्वी में भी उभय मुनि पूर्ण उत्तीर्ण हुए भ्रीर विनय पूर्वक श्रुतोपासना करने लगे उनका भ्राच्ययन क्रम मुभ तिथि, नक्षत्र, वार में प्रारम्भ हुवा था। बावार्य घरसेन की ज्ञान प्रदान करने की भ्रपूर्व स्वाता एव गुमल मुनियों को सूक्ष्मग्राही प्रतिभा का मणि-काचन योग था। घटययन का कम द्वानात से बता। भ्राधाइ गुक्ता एकादशों के पूर्वाह्न काल में वाचन कार्य सम्पन्न हुवा। इस महत्वपूर्ण कार्य की सम्पन्नता के प्रवस्त पर देवताओं ने भी मधुर वाद्य छवनि की थी। भ्राचार्य घरसेन ने एक का नाम भूतविल दूसरे का नाम पुण्यस्त रखा था।

निमित्त ज्ञान से घ्रपना मृत्युकाल निकट जानकर घरसैनाचायं ने सोचा मेरे स्वर्ग गमन से इन्हें कष्ट न हो। उन्होंने दोनों मुनियों को श्रृत की महा उप सम्पदा प्रदान कर कुशलक्षेम पूर्वक उन्हें विदा किया।

धागम निधि सुरक्षित रखने का यह कार्य घावार्य धरसैन के महान दूरदर्शी गुए। को प्रगट करता है। जैन समाज के पास ब्राज पट्-खण्डागम जैसी ब्रमूल्य कृति है उसका श्रेय ब्राचार्य धरसैन के इस फब्य प्रयत्न को है।

## प्राचार्य पुष्पवन्त एवं मूतवलि

पुष्पदन्त धौर भूतदलि महामेधासम्पन्न ग्राचार्यथे। उनकी सूक्ष्मप्रका श्राचार्यधरसैन के कान पारावार को प्रहण करने में सक्षम सिद्ध हुई।

ग्राचार्यं श्री से ज्ञान सम्पदा लेकर लौटने के बाद दोनों ने एक साथ अकलेस्वर में चातुर्मासिक स्थिति सम्पन्न की । वहाँ से पुष्पदन्त बन की ब्रोर गये तथा भूतविल का पदार्पणः द्रीमल देश में हुवा। तथा श्राचार्यं पुष्पदन्त ने जिनपालित नामक व्यक्ति को दीक्षा प्रदान की ।

षट्खण्डागम दिगम्बर साहित्य का महत्वपूर्णं ग्रन्थ है सत्कमं प्राभृत खण्ड सिद्धान्त तथा यट् खण्ड सिद्धान्त की संज्ञा से भी यह ग्रन्थ पहचाना जाता है। इस ग्रन्थ के रचनाकार ग्राचार्य पृष्यदन्त ग्रीर भुतविल थे।

साहित्य को स्थायित्व प्रदान करने की टिष्ट से पुष्पदन्त और भूतबिल के समय में प्रथम बार साहित्य निवद्ध किया गया था। जैन परम्परा में इससे पहले श्रृत पुस्तक निबद्ध नहीं थी।

धाचार्य पुज्यस्त एवं भूतविल द्वारा प्रसूत नई प्रवृत्ति का जनता के द्वारा विरोध नहीं, स्वागत ही हुवा था। कहा जाता है—पुस्तकारूढ़ साहित्य को ज्येष्ट शुक्ला पंचमी के दिन संघ के सामने प्रस्तुत किया गया था। द्वारा यह पंचमी 'श्रुत पंचमी' के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस प्रसंग पर ग्रन्थ का संघ ने प्रजा महोत्सव मनाया।

द्याचार्य पुष्पदन्त एवं भूतविल जैन शासन के महान प्रभावी द्याचार्य हुए उनकी द्यमर दायिनी कृति श्राज भी वही याद दिलाती है ऐसे महान धाचार्यों को शत-शत वंदन !



## माचार्य कुन्दकुन्दस्वामी

र्जन साहित्य के फ्रम्युदय में दाक्षिणात्य प्रतिभाभों का महान योगदान रहा उसमें भाचार्य कृत्दकृत्द को सर्वतीय स्थान प्राप्त हैं।

वे कर्णाटक के कोंडकुंड के निवासी थे। उनके पिता का नाम करमंड् और माता का नाम श्रीमति था। बोधप्राधृत के श्रनुसार वे श्रृतकेवली भद्रबाहु के परम्परागत शिष्य थे।

पद्यतन्दी वकतीव, गृष्ठपिच्छ, एलावार्यं धौर कुन्दकुन्द उनके नाम थे। झध्यात्म ग्रन्थों के प्रमुख व्याख्याकार थे। उनकी धात्मानुभूति पारक वाणी ने झध्यात्म के नए क्षितिज का उदघाटन किया धौर धार्यमिक तत्वों को तर्क सुसंगत परिधान दिया।

म्राचार्यं कुन्दकुन्द चौरासी प्राभृतो (पाहुड़) के रचनाकार थे, पर वर्तमान में उन चौरासी प्राभृतों में से भ्रनेक पाहुड उपलब्ध नहीं हैं।

म्राज भी कई उच्चकोटि के ग्रन्थ जैसे समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, मूलाचार, रयगुसार, मञ्च्याहुड़ म्रादि भनेको ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

ग्राचार्य कुन्दकुन्द दर्शन युग में ग्राए पर उन्होंने ग्रध्यास्म प्रसाद को दर्शन की नींव पर खड़ा नहीं किया। प्रस्तुत दर्शन को ग्रागमिक साचे में ढाला।

दिगम्बर जैनाचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी का नाम वड़े ही भादर के साथ लिया जाता है तया ऊँचा स्थान है। भगवान महावीर धौर गौतम के साथ उनका नाम मंगल रूप में भ्रतिकाय गौरव के साथ स्मरण किया जाता है।



## प्राचार्य उमास्टामी

उमास्वामी प्रपने युग के महान विद्वान साधु हुए थे। संस्कृत भाषा पर उनका धातिशय स्विकार था। जैन दर्शन की विपुल सामग्री को प्राजल सुर भारती में प्रस्तुत करने का सर्व प्रथम श्रेय उन्हों को था। तत्वार्थ सुत्र प्राचार्थ उमास्वामी की प्रसिद्ध रचना है व जैन तत्वों का संग्राहक ग्रन्थ है। मोक्ष मार्ग के रूप में रत्नत्रय का युक्त पुरस्तर निक्ष्णए। यह इस्त्र्य भीर नव तत्व की विवेचना जान-त्रेय को समुचित व्यवस्था ग्रीर भूगोल-खगोल की परिचर्या से इस प्रथ्य की की समाल में महती ज्ययोगिता तिद्ध हुई है। भाषायाँ उमास्वामी बेजोड़ सभाहक थे। उन्होंने जैन दर्शन से सम्बन्धित कोई भी विषय वाकी नहीं छोड़ा जिसका इस कृति में उल्लेख नहीं। इस संग्राहक वृत्ति से उनको जैन समाज में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है।

संस्कृत साहित्य के घुरंधर इतिहासकारों ने उमास्वामी की जैनाचायों में संस्कृत का सर्व प्रथम लेखक कहा है। उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण ब्रधिकार था। ग्रन्थ की शैली संक्षिप्त प्रशस्त ग्रीर मुद्ध संस्कृत रूप मे है।

वीर वाणी के सम्पूर्ण पदार्थों का संग्रह तत्वार्थसूत्र में किया है। एक भी महत्वपूर्ण विषय का कथन किये विना नहीं छोड़ा है इसी से घाचार्य महोदय को सर्वोत्कृष्ट निरूपक कहा है। प्रापकी रचना पर से घनेकों बाचार्यों ने बड़ी बड़ी टीकाएं की हैं।

भ्राचार्यं उमास्वामी जैन समाज को एक ऐसा चिरस्मरखीय ज्ञान प्रदान कर गये हैं जिसके लिए दिगम्बर जैन समाज चिरऋखी रहेगा।



### घाचार्य समंतमद स्वामी

ब्राचार्यं समन्तभद्र दक्षिए। के राजकुमार थे। वे तमिलनाडु उरगपुर नरेश के पुत्र थे। उनका नाम शक्ति वर्मा था। मूनि जीवन में प्रवेश पाकर समंतभद्र स्वामी मूनि संघ के नायक बने।

कवित्व, गमकत्व, वादित्य, वामित्व ये चार गुए। उनके व्यक्तित्व के धलंकार थे। धाप धन्ते विदान गुणों के कारए। काव्य लोक के उच्चतम धिकारी, धागम मर्में सतत धात्त्रार्थं प्रवृत्त और बाक्एदु बनकर विश्व में चमके। संस्कृत, प्राकृत, कलड़, तिमल धादि कई माघाधों पर उनका धिकार था। मारतीय विदा का कोई मी विषय संभवतः उनकी प्रतिमा से ध्रस्पृष्ट नहीं रहा। वे स्याद्वाद के संजीवक धाचार्य थे। उनका जीवन-स्याद्वाद दर्शन का जीवन या। उनकी ध्रमिव्यक्ति स्याद्वाद की प्रतिव्यक्ति थे। वे जब भी बोलते ध्रपने प्रत्येक चचन को स्याद्वाद की प्रतिव्यक्ति थी। वे जब भी बोलते ध्रपने प्रत्येक चचन को स्याद्वाद की प्रतिव्यक्ति की। वे जब भी बोलते ध्रपने प्रत्येक चचन को स्याद्वाद की प्रतिव्यक्ति हो। वे जनको स्याद्वाद विद्यापृत तथा स्याद्वाद ध्रवणी का सम्बोधन देकर ध्रपना मस्तक भुकाया।

वे बाद कुशल म्रावार्य ही नहीं बाद रसिक म्रावार्य भी थे। भारत के सुप्रसिद्ध ज्ञान केन्द्रों में पहुचकर भेरी ताडन पूर्वक बाद के लिए विद्वानों को म्राह्मान किया था। पाटलिपुत्र, बाराससी, मालवा, पंजाब, कविषुप्र (काजीवरम) उनके प्रमुख बाद क्षेत्र थे।

द्याचार्य श्री प्रवल कष्ट सहिष्णु भी ये । मुनि जीवन में उन्हें एक बार भस्मक नामक व्याधि हो गई थी । इस व्याधि के कारण ने जो कुछ खाते वह प्रानि में पतित अन्नक्ष्ण की तरह सम्म हो जाता था । भूल प्रस्त हो गई । कोई उपचार न देखकर उन्होंने समाधि की सोची । गुरु से प्रादेश माना पर समाधि की स्त्रीकृति उन्हें न मिल सकी । समन्तभद्र को विवध होकर कीची के खिवालय का प्राश्य लेना पडा और पुजारी बनकर रहना पड़ा । वहाँ देव प्रतिमा को प्रपित लगमग ४० सेर वहावा उन्हें खाने को मिल जाता था। कुछ दिनों के बाद मधुर एवं पर्योग्द मोजन से उनकी व्याधि शान्त होने लगी । नैवेद बचने लगा एक दिन यह भेद शिवकीट के सामने खुला । राजा भाष्म वंकित रह गया, इसे किसी भयंकर घटना का सकेत समक्ष शिवालय को राजा की सेना ने भेर लिया उस समय समन्तभद्र मन्दिर के प्रन्तर होने सेना के द्वारा ने के द्वारा ने के साम समन्तभद्र मन्दिर के प्रन्तर थे। जब उन्होंने सेना के द्वारा ने के द्वारा उस समय समन्तभद्र मन्दिर के प्रन्दर थे। जब उन्होंने सेना के द्वारा ने के दिल्ला ने के द्वारा ने के दिल्ला ने के दिल्ला ने के दिल्ला ने के साम ने स्वारा ने के दिल्ला ने किया ने के दिल्ला ने के दिल

मन्दिर को घेरे जाने की बात जानी इस भयंकर उपसर्ग के शान्त न होने तक भक्ति में लीन हो गये भीर जिनेन्द्र देव की स्तुति करने लगे। शिव पिन्डों को राजा ने सांकलों से जकड़ दिया। स्वामी समन्त्रभद्यजी ने स्वयंभूस्तोत्र के माध्यम से तीर्थकरों का स्तवन किया जैसे ही भाठवें तीर्थकर का स्मरण किया कि पिण्डी फटी तथा चन्द्रप्रभु मगवान का बिम्ब प्रगट हुवा। शिवकोटि राजा पर इस घटना का भारचर्यकारी प्रभाव हुवा भीर उन्होंने स्वामी समन्तभद्र का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया।

समन्तभद्र भी पुनः संयम में स्थिर होकर घाचार्य पद पर ग्राक्ट हुए एव ग्रपनी प्राञ्जल प्रतिभासे प्रचुर संस्कृत साहित्य का सूजन कर जैन शासन की महनीय श्रीवृद्धि की । घापके ढारा ग्रनेकानेक ग्रन्थों को रचना हुई है। जो ग्राज भी उपलब्ध हैं।

(१) ग्राप्तमीमांसा, युक्त्यनुषासन, स्वयंभूस्तोत्र, स्तुतिविद्या, रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रादि ।

प्राचार्य समन्तभद्र की कई रचनाएँ वर्तमान में अनुपलब्ध हैं, अनुपलब्ध रचनाओं में जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्रमाण पदार्थ, कथाय प्रामृतिका, गन्यहस्ती महाभाष्य ग्रादि अन्य हैं। आचार्य समन्तभद्र पंडितों के पडित ग्रीर दार्शनिकों, योगियों, त्यागियों, तपस्वी मुनियों के अग्रणी थे। अतः उनकी प्रस्थाति स्वामी शब्द से हुई।



## चाचार्च चकलंक स्वामी

राष्ट्रकूट राजा शुभतुंग के मंत्री पुरुषोत्तम उनके पिता थे। निष्कलंक उनके भ्राता थे। उनकी माता का नाम जिनमति था। बाल वय में ही बह्याचारी-जीवन जीने के लिए प्रतिजाबढ़ हो चुके थे। श्रद्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। दोनों भाइयों ने गुप्त रूप से बौढ़ मठ में तर्कशास्त्र का सम्भीर श्रद्ययन प्रारम्भ किया। एक दिन भेद खुल गया। प्रकलंक पलायन में सफलीभूत हो गया भीर निष्कलंक को वहीं मार दिया।

द्याचार्य परस्परा में अकलंक प्रौढ़ दार्शनिक विद्वान् थे स्रीर जैन न्याय के प्रमुख व्यवस्थापक थे। उनके द्वारा निर्धारित प्रमाए। शास्त्र की रूप रेखा उत्तरवर्ती जैनाचार्यों के लिए मार्ग दर्शक वनी है।

द्वाचार्य प्रकलंक वादकुशल भी थे। वह पुग शास्त्रार्थ प्रधान था। एक घोर नालन्दा विश्वविद्यालय के बौद्धावार्य धर्मपाल के शिष्य धर्मकीर्ति थे, जिन्होंने तर्कशास्त्र के पिता दिक नाम के दर्शन को शास्त्रार्थों के वल पर चमका दिया था, दूसरी घोर प्रभाकर, संक्रन मिश्र, शंकरावार्य, महुव्यंत घोर वाचस्पित मिश्र की चर्चा-परिचर्चाघों से धर्मप्रधान भारतभूमि का वानावरएए प्रान्दोलित था। प्राचार्य अक्तक भी स्त्री पीछे नहीं रहें। उन्होंने धर्मक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थं किए। मुख्यतः प्रकलंक बौद्धों के प्रतिदृद्धी थे। प्राचार्य पदारीहएए के बाद कर्लिंग नरेश हिमशीतल की सभा में बौद्ध विद्वानों के साथ उनका छह महीने तक शास्त्रार्थं हुवा।

धावार्यथी के विषय में एक रोचक घटना का प्रसंग है, कहा जाता है कि बौद्ध धिक्षु घट में तारादेवी की स्थापना करके शास्त्रायं करते थे। इसते वे दुर्जेय बने हुए थे। प्राचार्य धकलंक को यह रहस्य जात हो गया था। उनको शासन देवता ने धाकर स्वप्न दिया तथा स्वप्न फल से जानकर प्रातःकाल सभा में जाकर घड़ा फोड़ दिया, प्राचार्य धकलंक की विजय हुई।

ध्याचार्यश्री ने कई ग्रन्थों का निर्माण किया है। जिसमें ध्राचार्य समन्तभद्रकी ध्राप्त-मोमांसा पर उन्होंने भण्टशती टीका लिखी। तत्वार्थ सूत्र पर राजवाविक टीका लिखी। सिद्धि-विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, प्रमाणसंग्रह ये तीनों ग्रन्थ उनकी सबल तर्केणा शक्ति के परिचायक हैं।

प्रजेयवाद शक्ति, धतुन प्रतिभावल एवं मौलिक चिन्तन पद्धति से ग्राचार्य ग्रकलंक भट्ट कोदिद कुल के ग्रलंकार थे।



## म्राचार्य पूज्यपाद स्वामी

पूज्यपाद स्वामी महान प्रतिभाशाली ग्राचार्य ग्रीर युग प्रधान योगेन्द्र थे । ग्रापकी बिद्धत्ता ग्रबंड ग्रीर प्रतिशय पूर्ण थी । दिव्यकीति के ग्राप स्तम्भ थे । ग्रापके द्वारा रिवत ग्रन्थों से निष्चित रूप से विदित होता है कि ग्रापकी योग्यता ग्रसाधारण थी ।

श्रवणबेलगोला नं० १०५ के शिलालेख के क्राधार पर उन्हें क्राहितीय क्रोपध ऋदि प्राप्त थी। एक बार उनके करण प्रक्षालित जल के छूने मात्र से लोहा भी सोना बन गया। उनके विदेहनसन की बात भी इसी शिलालेख के क्राधार से सिद्ध होती है।

पूज्यपाद साहित्य-रिसक और महान् शाब्दिक थे। जिनेन्द्र व्याकरण् साहित्य जगत की प्रतिष्ठा प्राप्त इति है। इस व्याकरण् के कर्ता जिनेन्द्र बुद्धि पूज्यपाद ही थे। जैन विद्वान द्वारा लिखा गया यह प्रथम संस्कृत व्याकरण् है। इसी व्याकरण् के ब्राधार पर पाणिनी व्याकरण् लिखा गया है।

तत्वार्य सूत्र की ब्याख्या में उन्होंने सर्वार्थिसिद्धिका निर्माण किया। सिद्धि शब्द ही उनके प्रीढ़ ज्ञान का संकेतक है। समाधितत्र तथा इष्टोपदेश ये दोनों पूर्णतः ग्राध्यात्मिक ग्रन्थ है। ग्रापके द्वारा ग्रीर प्रनेक प्रन्य लिखने का प्रमाण है। द्रविड़ संघ की स्थापना वीर नि० सं० ६६६ (वि० सं० ५२६) में हुई थी इस संघ की स्थापना का श्रेय श्राचार्य पूज्यपाद के शिष्य प्राभृतवेत्ता बज्जनत्दी को है।

ज्योतिषियों द्वारा वालक को त्रैलोक्य पूज्य बतलाने के कारण उसका नाम पूज्यपाद रखा। पूज्यपाद ने रसायन, मंत्रविद्या, ज्याकरण, बैठक, प्रतिष्ठा लक्षण द्यादि पर कई प्रत्य लिखे हैं। पैरों में साधारण बनस्पति का गगनगामी लेप लगाकर विदेह क्षेत्र को जाया करते थे। पूज्यपाद मृति बहुत समय तक योगाभ्यास करते रहे फिर एक देव के विमान में बैठकर उन्होंने द्यानेक तीथों की यात्रा की। मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि लोप हो गई थी जिसे उन्होंने शान्यप्टक ढारा ठीक करली। इसके कुछ समय वाद समाधिपूर्वक मरण किया।



## प्राचार्च जिनसेन

শ্বাৰোৰ্থী में एक नाम जिनसेन का भी है श्रापका कालमान वी० नि० १३६४ (वि० सं० ६६४) का है।

श्राचार्यं जिनसेन वीरसेन के सुयोग्य शिष्य एवं सफल उत्तराधिकारी थे। वे सिद्धान्तों के प्रकृष्ट ज्ञाता तथा कविसेघा से सम्पन्न थे। कर्णवेध संस्कार होने से पूर्व ही उन्होंने मूनिधर्म स्वीकार कर लिया था। सरस्वती की उन पर प्रपार कृपा थी। विनय-नम्नत के गुणों से उनकी विद्या विशेष रूप से शोभायमान थी। गुणभद्र की हिष्ट में हिमालय से गंगा, उदयाचल से भास्कर की भौति वीरसेन से जिनसेन का उदय हवाथा।

ग्राचार्य वीरसेन की प्रारम्भ की हुई जय धवला टीका कार्यको ग्राचार्य जिनसेन ने पूर्ण किया या। इस ग्रम्थ मे साठ हजार क्लोक परिमाण स्वरूप इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्राचार्य वीरमेन ने इस ग्रन्थ के बीस हजार क्लोक रचे ग्रवशिष्ट चालीस हजार क्लोकों की रचना ग्राचार्य जिनसेन ने की।

मेधदूत काव्य के आधार पर 'मदाकांतावृत' में आचार्य जिनसेन ने पारविध्युदय काव्य की रचना की। यह संस्कृत में निबद्ध उत्तम खण्डकाच्य है।

धावार्यं जिनसेन की ऐतिहासिक रचना महापुराण नामक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का प्रारम्भ भावार्यं जिनसेन ने किया पर वे इसे पूर्णं नहीं कर पाए। ग्रपने गुरु वीरसेन की भांति उनका स्वगंवास रचना पूर्णं होने से पहले ही हो गया था। उनकी ग्रविषट रचना को शिष्य ग्रुप्णमद ने पूर्णं किया। इस महापुराण के गामा हैं धादिपुराण एवं उत्तरपुराण। ग्रादि पुराण में १०३६ स्वोकों के कक्ती धावार्यं जिनसेन हैं। राष्ट्रकूट वश का जैनधमें से धनिष्ठ सम्बन्ध था। नरेश भ्रमीधवर्षं (ग्रथम) इस वंश के महान प्रताणी शासक थे।

म्राचार्यं जिनसेन के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का उन पर ऋतिशय प्रभाव था। जिनवाराी के कुशल संगायक ग्राचार्य जिनसेन थे।



## चाचार्घ रविषेण

दिगम्बर कथा साहित्य में बहुत प्राचीन ग्रन्थ हैं। जिनमें प्रमुखतः रिववेण झाचार्य द्वारा रिवत परापुराण ग्रंथ का भी स्थान महत्वपूर्ण है।

ग्रापने प्रपने किसी संघ या गच्छ का कोई उल्लेख नहीं किया ग्रीर न ही स्थानादि की ही चर्चा की है। परन्तु सेनान्त नाम से अनुमान होता है कि सम्भवतः सेन सघ के हों। इनकी गुरु परम्परा के पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकर, महंत्सेन ग्रीर लक्ष्मणसेन होंगे, ऐसा जान पड़ता है। ग्रपनी गुरु परम्परा का उल्लेख इन्होंने इसी पद्मपुराण के १२ वें पर्व के १६ वें स्लोक के उत्तरार्थ में किया है।

ये किस प्रान्त के ये इनके माता पिता झादि कौन थे तथा इनका गाहरूथ जीवन कैसा रहां? इन सब का पता नहीं है। ऐसा झात हुवा है कि भगवान महावीर के निर्वाण होने के १२०३ वर्ष ६ माह बीत जाने पर पद्यमुनि का चरित्र निबद्ध किया गया। इस प्रकार इनकी रचना ७३४ विक्रम सं∘में पूर्ण हुई।

राम कथा भारतीय साहित्य में सबसे प्रधिक प्राचीन, व्यापक, ग्रादरणीय ग्रीर रोचक रही है। यदि हम प्राचीन सस्कृत प्राकृत साहित्य को इस दृष्टि से मापें तो सम्मवतः ग्राचे से ग्राधिक साहित्य किसी न किसी रूप में इसी कथा से सम्बद्ध, उद्भृत या प्रेरित पाये जावेंगे।

पद्म पुराएग की रचनाकर श्री रविषेणाचार्यने जन जन का बहुत कल्यारा किया है। महान श्राचार्यने भारत धूमि को घलंकृत किया। सुरीघेंकाल व्यतीत हो जाने पर भी ये प्रत्येक भारतीय की श्रद्धाके पात्र है। इसे श्रावाल-बृद्ध सभी लोग बड़ी श्रद्धासे पढ़ते हैं। बिरला ही ऐसा कोई मन्दिर होगा जहां पद्मपुराएग की प्रति न हो।



## मारतीय संस्कृति में

## -विगम्बर साधुद्रों का स्थान

[ इ० धर्मचन्द ज्ञास्त्री, संघस्य ]

भारत में मुनि-परम्परा और ऋषि परम्परा वे दो परम्पराएँ प्राचीन काल से रही हैं। ऐतिहासिक इष्टि से प्रथम परम्परा का सम्बन्ध भारमधर्मी दिगम्बर मुनिवरों से रहा है। श्रमण मुनि मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा रहे हैं, दितीय का सम्बन्ध लोक धर्म से रहा है।

भारत वर्षका कमबद्ध इतिहास भगवान ग्रादिनाथ (वृषभनाथ) से प्रारम्भ हुवा तथा जैन धर्मके ग्रान्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर धर्मतीर्थंके ग्रन्तिम प्रवर्तकथे।

भारतीय संस्कृति में ब्राहंत संस्कृति का प्रमुख स्थान है। इसके दर्शन, सिद्धान्त, धर्म ग्रीर उनके प्रवर्तक तीर्थंकरों तथा उनकी परम्परा का महत्वपूर्ण प्रवदान है। ब्राह्म तीर्थंकर से लेकर ग्रान्तम चीबीसवें तीर्थंकर महावीर भ्रीर उनके उत्तर-वर्गी ग्राचारों, मुनियों ने प्रष्टवास्य विद्या का सदा उपदेश दिया ग्रीर भारत की चेतना को जागृत एवं अर्ध्वमुखी रखा है। ग्रास्मा से परमास्मा की प्रोप्त जाने तथा शादवत सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने ग्रीहंसा, ग्रानिन्टियनित्रह, त्याग ग्रीर समाधि प्राप्त सामाविता ) का त्ययं ग्राचरण किया ग्रीर परचात् उनका द्वसरों को उपदेश दिया। सम्भवत: इसी से वे ग्राम्यान-चिक्षा दाता ग्रीर श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठात कहे गये हैं। ग्राज भी उनका मार्ग दर्शन निष्कलुष एवं उपादेश माना जाता है।

जैन वर्म अपनी मौलिकता भीर वैज्ञानिकता के कारण अपने अस्तिरत को एक शास्त्रत धर्म के रूप में अभिष्यिकि दे रहा है। भगवान महावीर इस युग के अन्तिम तीर्थंकर थे। उनके बाद प्राचार्यों की एक बहुत लम्बी म्यू खला कड़ी से कड़ी जोड़ती रही है। सब प्राचार्य एक समान वर्षस्व वाले नहीं हो सकते। नदी की धारा में जैसे सीणता और व्यापकता आती है वैसे ही प्राचार्य-परम्परा में उतार-बढ़ाव आता रहा है। फिर भी उस म्यू खला की प्रविच्छिन्नता अपने आपने प्रापमें एक ऐतिहासिक मूल्य है।

#### अध्यास प्रधान मारत :

भारत प्रध्यात्म की उबंद भूमि है, यहां के करा-करा में म्नात्म निर्भार का मधुर संगीत है, तत्वदर्शन का रस है म्रोर धर्म का अंकुरण है। यहां की मिट्टी ने ऐसे नररत्नों को प्रसव दिया है बो म्रध्यात्म के मृतंक्य थे। उनको हृदय की हर घड़कन प्रध्यात्म की घड़कन थी। उनके उध्यमुखी चित्तन ने जीवन को समक्ष्रने का विश्वद हष्टिकोण दिया। भीग में त्याग की बात कही घीर कमल-दल की भीति निर्माप जीवन जीने की कला सिखाई।

#### नोर्थंकर परम्परा

दिगम्बर जैन परम्परा मे तीर्थकरों का स्थान सर्वोपरि होता है। तीर्थकर सूर्य को भौति ज्ञान रहिमयों से प्रकाशमान भ्रीर अपने युग के अनन्य प्रतिनिधि होते हैं। चौबीस तीर्थकरों की कम व्यवस्था के अनुत्यूत होते हुए भी उनका बिराट व्यक्तित्व किसी तीर्थंकर-विशेष की परम्परा के साथ आबद नही होता, मानवता के उपकारी तीर्थंकर होते हैं।

परम्परा प्रवहमान सरिता का प्रवाह है। उसमें हर वर्तमान क्षण अतीत का आभारी होता है। वह ज्ञान-विज्ञान, कला, सम्यता, संस्कृति, जीवन-पद्धित धादि गुणों को अतीत से प्राप्त करता है और स्व-स्वीकृत एवं सहजात गुण संत्व को भविष्य के चरणों में समर्पण कर अतीत में समाहित हो जाता है।

भगवान महावीर की विद्याल संघ सम्पदा को जंनावायों ने सम्भाला । जंनावायों विदाद् 
ध्यक्तित्व एव उद्यात कृतित्व के भनी थे । वे सूक्ष्म जिल्लक एवं सत्यहष्ट्या थे। धेयें, धोदायं धोर 
गम्बीरता उनके जीवन के विशेष गुए थे। सहलें सहलों श्रुत सम्पन्न मुनियों को कील लेने वाला 
विकराल काल का कोई भी जूर प्राथात एवं किसी भी वात्यावक कातीत्र प्रहार उनके मनोवल की 
जलती मशाल कोन मिटा सका, न वुक्ता क्का धोर न उसकी विदाट ज्योति को मंद कर सका। 
प्रसन्तवेता जंनावायों की वृत्ति मदरावल की तरह प्रचल रही। जंनावायों को ज्ञानाराधना विलक्षण थी। 
मयवान महावीर की वाएगों को जीवन सूत्र बनाकर ज्ञान विज्ञान का गम्भीर ष्रध्ययन किया। दश्चेन 
के महासागर में उन्होंने नहरी दुर्वकियों लगाई, फलतः जेनावायों दिग्गज विद्वान वने। संसार का 
विदल विषय ही होगा जो उनकी प्रतिभा स प्रजूता रहा हो। ज्ञान, विज्ञान, वर्म, न्यांन, न्यांन, साहित्य, 
भनेपठा एवं अनुसंभाता जैनाव्यां थे।

भारतीय प्रस्थ राशि के जैनाचार्य पाठक ही नहीं स्वयं निर्माता थे। उनकी लेखनी श्रविरल गति से चली। संस्कृत, प्राकृत, श्रेरसेनी, ग्रप्तं च धादि से युक्त विद्याल साहित्य का निर्माण कर उन्होंने सरस्वती के भंडार को भरा। उनका साहित्य स्तवन प्रधान एवं गीत प्रधान ही नहीं था। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग से युक्त काव्य, महाकाव्य, विद्यालकाय पुराणों, विद्याल प्रस्थों की संरचना की।

दर्शन क्षेत्र में जैनावार्यों ने गम्भोर दार्शनिक इष्टियां प्रदान की एवं योग के सम्बन्ध में नवीन व्याख्याएं भी प्रस्तुत की, न्याय शास्त्र के स्वयं प्रस्थापक वन कर्म सिद्धान्त शास्त्रों की महान टीकाएं की ऐसे जैन शासन का महान साहित्य जैनावार्यों की मौखिक सूक्त-बूक्त एवं उनके अनवरत परिश्रम का परिणाम है।

परमागम प्रवीण बृद्धि उत्रागर भवाव्यि पतवार कर्मनिष्ठ, करुणा, कुबेर एवं जन-जन हिनंगी जेनावार्यों की प्रकाशारण योग्यता से एवं उनकी दूरगामी पर यात्राधों से समस्त जन समुदाय को प्रभावित किया, शासन शक्तियों ने उनका भारी सम्मान किया। विविध्य मानद उपाधियों से जेनावार्य विभूषित किये गए, पर किसी प्रकार की पदप्रतिष्ठा उन्हें दिग्ध्रान्त न कर सकी। पूर्व विवेक के साथ उन्होंने महावीर स्वामी की परम्परा को संरक्षण एवं विस्तार दिया, धाज भी दिगम्बर जैनावार्यों के समुज्ज्वल एवं समुक्त इतिहास के सामने प्रबुद्ध व्यक्ति नतमस्तक हो जाते हैं।

सागर गहरा होता है, जैचा नहीं, शैच उन्नत होता है, गहरा नहीं, मतः इन्हें मापा जा सकता है, पर उभय विशेषताम्रों से समन्वित होने के कारण महापुरुषों का जीवन भ्रमाप्य होता है।

वर्तमान में भारत भूमि पर महावीर का सम्प्रदाय ही गौरव के साथ मस्तक ऊँचा किए है। यह श्रेय विशिष्ट क्षमताओं और प्रतिभाओं को है। भगवान महावीर की उत्तरवर्ती भ्राचार्य परम्परा में प्रकार प्रतिभा सम्पन्न तेजस्वी, वर्षस्वी, मनस्वी, यशस्वी भनेक भाचार्य हुए।

जैन शासन की श्री वृद्धि में उनका श्रनुशन श्रनुशम है। वे त्याग-तपस्या के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, यम नियम संयम के लिये भव्यजनों के उदबोधनायं श्रर्थागम प्रदान किया। प्राणीत्सर्ग करके भी श्रुत सम्पदा को कूर हुष्काल में विनिष्ट होने से वचाया। उन्होंने दूरगामिनी पर यात्रा से श्रष्टवारम को विस्तार दिया और भगवान बहाबीर के भवसंतापहारी सन्देश को जन जन तक पहुंचाया।

भगवान महावीर से ग्रव तक के श्राचार्यों का युग महान गरिमा मय है। जो इस युग में इध्यास्त्रक योगियों की भारा भी गतिशील बनो हुई है।



## जैनाचार्यों का

## समाज व राष्ट्र को योगदान

[डॉ॰ सुशोलबन्द्र जैन, मैनपुरी]

दशों दिशाओं में प्राची दिशा का एक विशेष ही महत्व है जिसका नाम लेते ही हृदय कमल प्रस्फुटित होने लगना है। उसी प्राची दिशा का मेरा देश भारत । भारत का नाम लेते ही बाद प्राती है एक महत्वपूर्ण संस्कृति की जिसमें श्रमएा संस्कृति का विशेष योगदान रहा है। संस्कृति के साथ जुड़े श्रमण शब्द का धर्य ही है, "साधु" नग्न दिगम्बर साधु जिसके लिये प्राचार्य समन्तभद्र ने कहा—

विषयाशावशातीतो निरारंभोऽपरिग्रहा । जानस्यान तथो शक्तिम तपस्वी स प्रशस्यते ॥"

अनादि काल से चली आ रही अमण संस्कृति का इस काल में प्रवर्धन हुआ, आदिनाथ से बीर पर्यन्त २४ तीर्थकरों व असक्य अमणों द्वारा और तत्पत्रवात पंचमकाल में इस संस्कृति को प्रवाहित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व दिगम्बर मुनिराजों पर आगया। भगवान महाबीर के निवर्ध के परचात आचार्यों ने ज्ञान व चारित्र के पहिंचों से इस रच को आगे वड़ाया। वच्चोना समय में इस के सारची बने आन शांतिसागरजी और उन्हीं की परम्परा में पट्टाधीश आचार्य अमेंसागरजी के अभिवंदन ग्रन्थ समारोह के विमोचन अवकर पर आचार्य बंदना दिवस के रूप में इन समस्त आवार्य के पति हम अपनी भक्ति प्रवर्धित कर रहे हैं।

जीव उद्घार:----

जैनधर्म का प्रथम लक्ष्य रहा है जीव उद्घार।

"कला बहत्तर पुरुष की तामें दो सरदार। एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार।।" जीव उद्धार के लिये किये जाने वाले सतत् प्रयत्नों का नाम ही जैनधर्म है धौर इस जीव उद्धार की परम्परा में भी धात्म हित, स्वजीव उद्धार प्रमुख है, उसके बाद पर की बात धाती है। भाषायों ने कहा है—

> ग्रादिहिदं कादव्वं त्रं सक्कइ परिहदं च कादव्वं । ग्रादिहिदपरिहदादो ग्राविहदं सुटु-कादव्वं ।। भगवती ग्राराधना

इसी भावना के फलस्वरूप प्राचार्यों का मूल उद्देश धात्मकत्याएं ही रहा है पर जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही धंधकार नष्ट हो जाता है, कमल बिल जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी गित धा जाती है। क्या सूर्य रन सबको करने की भावना से उगता है, नहीं न! सूर्य को तोसमय पर उदय होना ही है उससे जो भी कार्य हो जावे; इसी भाँति दिगम्बर गुरु भो ऐसे ही सूर्य हैं जिनके दर्शन से मिण्यादव अंधकार नष्ट हो ज्ञान का प्रकाश फैलता है, लोगों का हृदय कमल बिल उठता है, सोते समाज व राष्ट्र में एक नबीन चेतना स्पूर्ति ह्या जाती है। गुरु तो स्वय घ्रात्महिन में लगा होता है यह तो धनायात ही हो जाता है। हा कही गुरु को पुरुषार्य पूर्वक भी कार्य करना पडता है।

#### श्रमण संस्कृति का परिवर्धन :

पंचम काल के अंत तक दिगम्बरस्त्र को जीवित रखने का कार्य इन्ही दिगम्बर गुरुधों के माध्यम से ही होना है। इस प्रकार अम्ला सन्कृति को गिनशील बनाये रखने का भार प्रमुख्तवा हमारे प्राचार्यों पर ही है। धर्मांपदेश के द्वारा गृहस्यों को गृहस्य धर्म के प्रति अपने कर्नथ्य का बोध कराते हुए समाज व राष्ट्र के प्रति स्वकतंत्र्यका बोध इन्ही प्राचार्यों के द्वारा ही होता है। आचार्यों के माध्यम से ही धर्म प्रभावना का सहत्त् काय सम्पन्न होता है जो एक विद्वान से करािप सभव नहीं है। जिसप्रकार रिते रेस मे एक धावक अपनी दोड़ पूरी करके छागे वहां देता है उसी प्रकार एक आचार्य दीकात होने के बाद श्रमण संस्कृति का परिवर्धन करते हुवे इम ज्योति को जलाये रखने का भार अपने विष्यों पर सीप कर इस परस्परा को बनाये रखता है। धर्म प्रभावना का महस्वपूर्ण कार्य जो इन दिगम्बर गृहश्चों के माध्यम से हुआ वह अविस्मरत्त्रीय है।

## पुरातत्व तीर्थों का विकास :

र्जनाचार्यों के माध्यम में देश की पुरातस्य संस्कृति को बहुत बल मिला है। दिदव का द वा द्वारचर्य श्रवण वेलगोल में बाहुबली की मूर्ति नेमिचन्द्र द्वाचार्य की प्रेरणा से ही बनी। ऐसे एक नहीं घनेकों उदाहरण हैं धौर वर्तमान में भी इस पुरातत्व की वृद्धि उसी प्रकार हो रही है। धर्मस्थल, किरोजाबाद की विशालकाय पूर्तियों में एलावायं मुनिश्री विद्यानंदजी की जो प्रेरणा रही है वह पुरातत्व के इतिहास में एक विशिष्ट प्रष्ठ्याय बनेगा। चातुर्मास के समय जिन स्थानों पर ये सत रहे, रहते हैं वहां कितनी प्रगति होतो है किसी से छित्री नहीं। मध्यभारत के पिछड़े तीयों के विकास में मान संत घावार्य विद्यासागरजो का योगदान तीयों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के एमें स्मरणीय रहेगा। इन प्रावार्यों की प्रेरणा से हो कला का प्रत्यक्रिक विकास हुआ धीर श्रावरों के कलाकारों का सम्मान किया।

#### समन्वय एवं सर्वधर्मसमभाव

सर्वधर्मसमभाव में मुनिवरों का विशेष योगटान रहा है। किसी भी धर्म का कोई भी छोटा या बड़ा व्यक्ति भुनि के लिये समान है। मुनिवरों के उपदेश मानव मात्र के लिये हैं प्रपनी सभाजों में विभिन्न धर्मावलिवयों को एकत्र कर एलाचार्य श्री ने जैनधर्म को विद्वधर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर प्रनोक्षा कार्य किया है। जैनाचार्यों के जीवन, तप, त्याग से ही प्रभावित होकर प्रम्य प्रमेक स्तावलबी जैन धर्म के प्रति धाल्य हुए हों । पाड़ हुण्णान जी को जैनधर्म पर हिंच इतिहासकारों के निये भी प्रेरणा स्रोत बनी। ध्री लानवहादुर शास्त्रीजी ने धाचार्य श्री देशभूषण्या महाराज से आशार्विद प्राप्त किया ध्रीर सर्व श्रंपठ प्रधानमन्त्री के रूप में छवि छोड़ गये। समन्वय का साक्षात् उपदेश देते हुये 'मनुष्य जन्म से नहीं कम से महान होता है' की बात कह कर कुल के स्थान पर कर्म को महत्व देकर वर्ग विभेद को समाप्त करने की श्रीर प्रकाश डाला गया।

#### हृदय परिवर्तन :

गजकुमार मुकुमाल मुकौशल भवसेन भावसेन जैसे घ्रानेकों उदाहरण घागम में भरे पड़े हैं जहां मुनिवरों की प्रराणा से उस व्यक्ति का हृदय ही परिवर्तित हो गया, जीवन ही बदल गया। ग्रानीत ही नहीं वर्तमान में भी यह कार्य सतन् जारी है, इसके साक्षात् उदाहरण है प्राचार्य घमेसागरजी जिन्होंने पट्टाचार्य पदासीन होते ही उसी दिन ११ दीक्षाय दीं घीर घाज तक लगभग ४० व्यक्ति घपना जीवन परिवर्तित कर धमेसागर से धम के सागर में डूबकी लगा चुके हैं।

## पर्यटन, सारे देश की एक सुत्र में बांधना :

जैन दर्शन में तीर्थयात्रा का विशेष महत्व रहा है । ये यात्राये प्रायः ग्राचार्यों के संघ सान्निष्य में होती रही हैं। वर्तमान में प्रातःस्मरणीय ग्राचार्य श्री शांतिसागरणी की संघ यात्रा ऐतिहासिक घरोहर रही है, पर्यटन देश के वर्तमान उद्योगों में प्रमुख है। जैन मतानुयायी तीर्थयात्रा के रूप में इसमें महस्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। धगवान बाहुबली महामस्तकामिषेक के साथ ही वहां लगभग ३० मुनिवरों का एकत्र होना इस समय की महस्वपूर्ण घटना थी और लगभग १० लाख लोगों ने इस अक्वार पर तीर्थयात्रा की या पर्यटन करके इस उद्योग को बहुत सहायता दी। जहां भी कोई जैन मुनि पहुंचता है या चातुर्मास करता है हजारों को संख्या में लोग वहां पहुंचते ही रहते हैं जिससे हर वर्ग को लाभ होता है। प्रपने पंदल विहार द्वारा तथा साथ में चातुर्विश्व संघ के साथ रहने से उत्तर देश सिंहरण, पूर्व से परिचन तक देश को एक सूत्र में साधने, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करने विभिन्न भाषाओं के माध्यम से महस्वपूर्ण कार्य हुआ है।

### नैतिकता व सदाचार को प्रोत्साहन:

मुनिवरों ने अपने वर्मोपदेश द्वारा मानव मात्र को नैतिकता, सदाचार, चारित्र, तप, त्याग, सत्य, महिसा, अपरिष्णह, ब्रह्मवर्म, अवीर्थ का उपदेश देते हुये भारतीय जन-जीवन में उत्थान का महत्वपूर्ण कार्य किया। जो अ्यक्ति वात्तव में इन गुरुक्षों के समीप जाता है उनका जीवन निश्चय ही, बताता है। उत्पन्ना स्थानों के त्याग द्वारा मद्यपान, मांस सेवन, अ्यिभचार प्रायि पर वडा ही, प्रभावी भंकुश जैनाचार्यों ने लगाया। पैटल विहार के कारण प्रधिकाधिक लोगों से संपर्क होने से बहुत लोगों पर दनका प्रभाव पढ़ता है। "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" का चरितार्थ दिगम्बर मुनिवरों द्वारा ही हुन्ना है।

### साहित्य क्षेत्र में :

साहित्य क्षेत्र में तो जैनाचार्यों ने महत् कार्यं न केवल स्वयं ही किया प्रपितु इनके साफ्रिध्य में भी बहुत साहित्य रचा गया। यह गोष्ठी का घलन विषय है ही घतः घन्य विदृश्जन इस पर प्रकाश डालेगे।

#### अपरिग्रह व समाजवाद:

जैनवर्म में परियह को पापों में गिना गया है। मुनि के लिये महावत व एहस्य के लिये मणुवत के रूप में इसका उपदेश देते हुवे प्रत्येक एहस्य को प्रपने परियह की सीमा निर्धारित करने का उपदेश हैं 'परियह परिमाण वत' से। मगर वास्तव में ब्यक्ति इसे भ्रंगीकार करे तो भ्राज जिन विभिन्न वादों—समाजवाद, नेनिनवाद, माक्संवाद भ्रादि का उद्देश इसी एक भ्रंपरियह से ही पूरा हो सकता है। मुनिवर समस्त परियह को त्याग कर विभिन्न वादों—समाजवाद की ही पूरा हो सकता है। मुनिवर समस्त परियह को त्याग कर विभाग स्व है कि परिमाण करने में क्यों इरते हो।

इस प्रकार फ्रनेकानेक क्षेत्रों में, जीवन के हर क्षेत्र में जैनाचार्यों का ग्रमूल्य योगदान रहा है, जीवन परिवर्तित करके व्यक्ति का सुघार व्यक्ति का समूह ही समाज है और समाजों का समूह हो राष्ट्र।

इन सब परिश्रेक्य में भ्राचार्यों का महत् योगदान रहा है। यदि कहीं कमी दिखती है तो वह हममें है। यदि हमारा रेडियो या टी० बी० खराब हो तो स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम उसमें नहीं दिखते या नहीं सुनाई पक्ते । ऐसे में हम स्टेशन का दोध न देकर अपने सेट की कमी ही निकालने का प्रयत्न करते हैं। भ्राज के छहस्यों में मदि घरेषित सुवार नहीं दिखता तो दोध भ्राचार्यों का नहीं हमारा है, व्यक्ति का है, राष्ट्र के नागरिकों का है, जो हम उनके साफिष्ट में जाते नहीं, जाते हैं तो सुनते नहीं धौर सुनते हैं तो जीवन में उतारते नहीं घौर हो हो व पात्र उत्टार रखा हो तो क्रील तो मर जायेगी पर बतन कदापि न भरेगा। माज हमारा पात्र ही उत्टा है। धर्मामृत की वर्षों तो निरन्तर हो रही है पात्र जिनके सीधे हैं वह भर रहे हैं, ऐसे शिवाधिक मुनिवर प्राज स्वयं का कल्याण करते हुते, बदल रहे हैं समाज को, राष्ट्र को।

ऐसे इन श्रमणों को हमारा शत-गत बंदन नमन धर्चन ।



## दिगम्बर मुनिराज स्तवनांजिन !

भव्य दिगम्बर मुनिपुगव तुम, बंदू नित ही तुमको मैं; मन, बच, काया विश्वद्ध करके करूँ नमोऽस्तु सर्देव मैं।। जातरूप तुम नग्न, दिगम्बर, योगी, ममताशन्य सदा; हिसादर, ग्रकच्छ, ग्राकचन, श्रनगारी, श्रह्मीक सदा ।। तुम निर्ग्रन्थ, अपरिग्रही नित, अतिथि, अवेलक, आर्थ, गर्गी; तम शंगार रहित, जिनलिंगी, धनागार, निश्चेल, मूनि।। पाणिपात्र, भिक्षक, माहरा, यति, वातवसन, निष्परिग्रही; विवसन, संयत, थविर, श्रमण तुम, एकाकी संन्यस्थ सही।। महावती, नितवंदा, निरम्बर, ऋषि, गृरु, ग्रलोभ, सुसंयमी; साधु, तपस्त्री, परीषहसही, गृहसंत्यक्त, मलिनदेही ॥ मलाच्छन्नतन, सन्यमहावृतधारी तुम: निष्कषायमन. महा श्रहिंसा-श्रस्तेयांकित, महा ब्रह्मचारी हो तुम।। त्यक्तपरिग्रह, धर्म-शक्ल-सद्ध्यानपरायग्र, तप-तत्पर: पंचसमितिरत, पंचेन्द्रियजित, क्षपणक तुम कौपीनोत्तर ।। सामायिकरत, ज्ञान-ध्यान-तप-मग्न सदा, जिनस्त्रतिगायक; स्तानविवर्जित, भ्रदन्तधावक, पृथिवीशायी, स्थितिभोजक ।। एक भक्त, सर्वेन्द्रियजेता, कायोत्सर्गी, जिनवन्दक: उपादेयरत, विवेक-माभूषण हेयविवर्जित. धारक ॥ सर्वसंगत्यागी, श्राशागत, विषयवशातीत. शान्ति-क्षान्तिके महान सागर: ब्राशारहित महाउदधि ।। स्वात्मसुखान्वित, परोपकारक, कर्मशत्रु, निस्संग महा; महाधेर्यधारी, निर्भय नित, स्वतंत्र, समतामूर्ति धहा ।।

#### प्राचीन ग्राचार्य परम्परा

वैन्यदूर, नित कर्म-पुभजक, धर्मरत्न, सयम प्रतिमा, 
सनुपमचरित्र, चारित्राकित, त्यागभावकी बहु गरिमा।।
समामूर्ति, स्वार्त्भोपयोगरत, सौन्यमूर्ति, ध्रतिपूर्ण्यचरणः;
स्वैराचारिवरोधक सविता, परमाराध्य, सदैवश्वरण ।।
महाध्रहिवक, सस्तितारक, निजात्मचरमोश्रतिसाधक,
विरागमूर्ति, ऋजुवालकवत्, कर्मशत्रके परिहारक ।।
धैर्यपुत्र तुम, क्षमातनय तुम, धान्तिपति हे सत्यस्खा,
स्वाध्रात तुम, जगदबन्धु तुम, महासयमी सर्वसंखा।।
श्रानाहारी, ध्रमविहारी, ध्रष्टविश्रति गुणधारी,
हितोपदेशक, मुक्तिमुदर्शक, जीवमात्रके हितकारी।।
जनधमेके सूर्यराज तुम, त्रिलोकके तुम सत्यगुरू,
मुक्तिमार्ग के पथिक श्रेष्ठ तुम, सदापुत्र्य हे जगदगुरु।।
नमोऽस्तु गुत हे । नमोऽस्तु मुनि हे । नमोऽस्तु जिनपयसच्चालक;
जय हो । जय हो । । जय हो । ।। सतत जनधमेके सदारक।।



# मुनियों का जीवन

मुनियों के भ्रादर्श जीवन के विषय में, यदि हम पंडित प्रवर दीलतरामजी से परामर्श चाहें तो वे ग्रपनी ग्रमरकृति 'छहढाला' से उद्धरणा प्रस्तुत कर कहेंगे-

#### "ग्रर्घावतारन ग्रसिप्रहारन में सदा समता घरन।"

इससे यह तो सहज ही जात किया जा सकता है कि मूनि जन समभाव के साधक होते हैं। वे बाहरी-भीतरी माडम्बरो या परिग्रहों से रहित निर्ग्रन्थ होते हैं। मुनियों के उदात्त जीवन के उत्कब्द शब्द चित्र प्रस्तृत करने वाली मनेको कहानियाँ जैन वाङ मय मे पढने के लिये मिलती हैं। उनमें से कुछ को एक क्षीण फलक देने का प्रयत्न आगे की लघ कथाओं में होगा, जिससे जिज्ञास् जानेंगे कि मृति मान-ग्रपमान से परे होते है ग्रीर ग्रध्ययन के इच्छक समभेगे कि जिनवाणी का मुलाधार भी मूनि ( ब्रहंत ) ही है।

#### (१) जब चौबेजी छब्बेजी बनने गये।

बढते हये भस्मक रोग को देखकर और प्रसब के उपरान्त विकल नागिनी सी क्षधा को बढ़ते हुये देखकर समन्तभद्र ने अपने गुरुदेव से कहा-"अब तो आप मभे समाधिमरण के लिये ग्राजा दीजिये । धर्म-रहित जीवन मुक्ते प्रिय नही लगता और मुनियों मा क्षुधा परीषह जीतना श्रव सभव नहीं रहा।" "सो तो ठीक है।" श्राचार्य वोले---"नुम्हारे द्वारा निकट भविष्य में श्रतीव धर्म प्रभावना होगी। अतएव मैं सल्लेखना के लिये स्वीकृति नहीं दूंगा। पर तुम किसी भी प्रकार अपने रोग का दमन करो, यही मभे इष्ट है कि जैन धर्म आगे बहे।"

समन्तभद्र ने गुरुदेव का आदेश शिरोधार्य किया। वे कांची से पृण्ह और दशपुर होते हुये वाराणसी में आ गये। वहाँ के राजा शिवकोटि को प्रभावित करके, पक्के श्रैव प्रमासित होकर, शिवजी के स्थान में स्वयं ही भोग लगाकर भस्मक व्याधि का निवारण करने लगे। पर जब एक दिन कपट की कलई खुल ही गई तो शिवकोटि ने कोधित होकर शिवजी को नमस्कार करने के लिये कहा। समन्त्रभद्र ने समभावा कि मेरा नमस्कार सहन करने की शक्ति खापके खिवजी में नहीं है। शिवकोटि ने कहा—'तुम तो शिव को नमस्कार करो, मले पूर्ति रहे या न रहे।'

शिवकोटि ने भी समन्तभद्र का वास्तविक परिचय भ्रौर उनकी विद्वत्ता जान ली तो प्रपनी लज्जा भ्रीर ग्लानि मिटाने के लिये उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि बहुत दिनों तक काशो में फटे महादेव का मन्दिर प्रसिद्ध रहा है।

#### (२) जब एक मुनि गृहस्थ बना

"प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर तो बख्बो एक ही व्यक्ति देसकता है भौर वह हैं माघ।" एक प्राचार्य ने मर्माहत होकर कहा—"पर प्रव तो उसे भी मुनि से ग्रहस्थ बने ग्यारह वर्ष हो गये, इसलिये शायद कही वह भी न भूल गया हो।" "प्राचार्य श्री दुखी न हों। हम लोग माघ के पास जाकर ही प्रपत्ती शंका का समाधान कर लेंगे। वे मुनि से ग्रहस्थ भले बन गये हों पर उनकी बुद्धि भौर विवेक का तो हमें भ्रभी भी बड़ा मरोसा है।"

यह कहकर जब जिज्ञासु विक्षार्थी माघ के पास आये तब वे अपने परिवार सहित गोत्र कर्म के प्रतिनिधि कुम्भकार बने घड़ों का निर्माण कर रहे थे। जिज्ञासुकों ने साथ के सम्मुख अपनी शंका रखी और भाष ने वह समाधान दिया कि वे भी निरुत्तर और सहमत हो गये।

जिज्ञासुचले गये और माघके हृदय में हलचल कर गये। माघ ने विचारा— "कहीं तो लोग मुक्ते फ्रांज भी माघ मुनि के रूप में स्मरण करते हैं फ्रोर कहीं मैं माघ मुनि पय-पद-फ्रष्ट होकद माघ गृहस्य बन बैठा हूं। फिर मोह की जंजीर वांधे— संसार के उसी जाल में फुँस गया हूं जिससे निकलने के लिये मनमार मुनि बना या, जिनदीला जो थी, ग्रंव तो लगभग ग्यारह वर्ष ग्रहस्य बने हो गये — — च से स्मर्थ के स्वास्थित के लिये मनमार मुनि बना या, जिनदीला जो थी, ग्रंव तो लगभग ग्यारह वर्ष ग्रहस्य बने हो गये — — च से स्वास्थित हो गये — — च से स्वास्थित हो से स्वास्थित के स्वास्थित हो से से स्वास्थित हो से स्वास्था से स्वास्थित हो स्वास्थित हो स्वास्थित हो स्वास्थित हो स्वास्थित हो स्वास्थित

माथ फिर मुनि हुये। तय किया, जब ग्यारह ग्रहस्य मुनि बना लूगा तब ही फ्राहार ग्रहण करूगा। जब तक वे घपनी प्रतिज्ञाके प्रनुसार ग्यारह ग्रहस्यों को मुनिन बनालेते तब तक भूके-प्यासे ही लौटते। उनके मोही भक्त योडे विचलित होते पर वे नहीं। वे तो अपनी प्रतिक्षाका पालन करके ही रहते।

माव का महीना धाकर, प्रतिवर्ष मुभक्ते माघ मुनि की कथा कह जाता है धीर उनकी षवित्र स्मृति हृदय मे पुन. सजीव कर जाता है धीर तब ही मैं मन्दबुद्धि विचार नहीं पाता—'भाज भेरे समाज मे माघ मृनि कहीं?'

#### (३) जब देव वैद्य बन कर ग्राया

जब सौधर्म स्वर्ग के इन्द्र ने भी सनत्कुमार मुनिराज के चारित्र की प्रशसा की तो सवनकेतु देव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। दूसरे ही क्षरण, वह उस वन में आर गया, जहाँ सनत्कुमार मुनिराज धानसाधना कर रहे थे। "मैं वह वैद्य हूं, जो भयकर से भयकर धौर धनाध्य से स्वसाध्य रोगों को क्षरण भर में दूर कर सकता हूं।" मदन केते ने जोर जोर से चिल्लाते हुये कहा। सनत्कुमार मुनिराज ने उसे बुला निया धौर कहा—"वडा धन्धा हुधा, जो धनायाम धार इध्य सन्तिकेते, मुक्त प्यासे को तो सरोवर ही मिल गयां" उन्होंने ध्रपनी बात को बढाते हुये कहा—'मैं एक धयकर रोग से पीडित हूं, धगर धाप उसे दूर कर देंगे तो मैं जन्म जन्मान्तर तक भी उपकार नहीं भूलूगा।"

''झाप विश्वास रिखये' देव ने कहा—''र्मै झापके सुन्दर शरीर को गलाने वाले कुष्ट रोग को पलक मारते ही दूर कर दूगा। सिर्फ झापकी झाजा की देर है।''

"नहीं ! नहीं ! प्राप नहीं समके । कुष्ट रोग का तो मुक्ते कुछ भी कष्ट नहीं है । कष्ट तो मुक्ते ससार में परिश्रमण का है । झगर झाप मेरा यह रोग दूर कद दे तो मैं झापका तीर्थंकर ही समक्त कुझौर श्रदा से नमस्कार कर लु।'

"नहीं ! मुनिराज !!" मदन केतुने लज्जा से सिर भुकाकर कहा—'इस जन्म-जरा-मरण जैसे विषम शेग की डवा मेरे पास नहीं है, वह तो आर्थ जैसे निरीह मुनियों के ही पास है।"

## (४) जब चारो भ्रोरसे तलवारे उठी।

"तुम वाद-विवाद मे विजयी हुये। यह नो अच्छी बात है पर तुम्हे अधभारिमा मन्त्रियो से तत्वचचा मे उलक्षना नही या। अब भी अगर तुम सचकी सुरक्षा चाहो तो उसी स्थान पर जाकर आरम साधना करो, जहाँ मन्त्रियो मे तुम्हारा विवाद हुआ। था।" आवार्य अकम्पन ने अनुतसागर से कहा। "जैसी आवार्य को आजा।" श्रुतसागर ने विना नुक्ता चीनी किये कहा—"में अले रहू या न रहू पर मेरा सच अवश्य सुरक्षित रहे।"

श्रुतसामर, सपने विवाद के स्थल पर ध्राकर साधना करने लगे। धीरे घीरे दिन बीता ध्रीर रात घ्रागई। सन्ध्या की सन्दरी ने तारे विवेर दिये।

"भ्राज जिस नेने साधुने राजा के सम्मुख प्रपता भ्रपमान किया था, उसे संघ सहित मारकर भ्रपने प्रपमान का बदलान लिया तो भ्रपना मन्त्रिस्व निष्कत है।" चारों मन्त्रियों ने विचार किया।

विन, बृहस्पिन, प्रहलाद और नमूचि - मुहद मुमेरु सा विचार कर हाथों में चमचमाती तलवारे लेकर निकल पड़े और वही आ गये, जहीं श्रुतक्षागर ध्यान कर रहे थे। एक आरण ठहर कर उन्होंने सोचा-- "असली शत्रु तो यही है, पहले इसे ही समाप्त करें। इसके संघ वालों को फिर देखा जायेगा।"

चारों मन्त्रियों ने एक साथ श्रृतसागर पर प्रहार करना चाहा। पर यह क्या? उनके तलवार वाले हाथ ज्यो के त्यो उठे के उठे ही रह गये। ध्रव वे ध्रागे-पीछे भी नहीं होते थे। मन्त्री, इस प्रप्रत्याणित घटना को देखकर विस्मित थे।

धीरे धीरे रात भी बीती। प्रातःकाल होते ही सूर्यं के प्रकाश सी यह खबर भी नगर में फैल गई कि वारों मन्त्रियों ने सृनि को मारने की कोशिश की। श्रीवर्माने भी धाकर देखा धीर वारों ही मन्त्रियों को नगर से बाहर निकाल दिया।

लोगो ने कहा-- "यह है सत्ता का सदुपयोग और धर्म का फल पुण्य।"

(x) जब छुरी द्वारा कृष्ट ही चीरी जाने लगी।

जब मुनि नागदत्त बन में चलते चलते चोरों के अड्डे के पास पहुंच गये तो वे घबडाये। उन्हें पकड़कर वे अपने प्रमुख सूरदत्त के समीप के गये। प्रमुख ने कहा—"इन्हें छोड़ दो, इनसे कुछ भी अपना अनिष्ट नहीं होगा।"

योडी देर बाद—नागदत्ता ( मुनि की मां ) अपनी बेटी सहित आई। वह कीशाम्बी जाकर, जिनदत्त के सुपुत्र घनपाल से अपनी बेटी का विवाह करने जा रही थी; अतएव उसके पास काफी बस्ताभूषण भी थे। अपनी जान और माल की सुरक्षा की हिष्ट से वह कुछ ककी। उसके मुनि नागदत्त को प्रशाम करने के बाद पूछा— "प्रभी! आगे का मार्ग स्वच्छ और सुरक्षित तो है?"

प्रस्युत्तर में मुनि मौन रहे। उन्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। नागदत्ता ने इसे ही उनकी सहमति समभी। मुनि साधना करते ही रहे।

आयो जाने पर, नागदताको चोरों ने पकड़ लियाऔर वस्त्राभूषण तथा विवाहकी अस्य सामग्रीके साथ उसको बेटीको भी पकड़ लिया।

"यह है दिगम्बर मुनि की निष्काम साधना और वीनरागता की ज्वलंन भावना।" सुरदक्त ने साधियों से कहा—"हमने भुनि को पीड़ित किया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और इस स्त्री ने उनकी प्रार्थना की-भक्ति की तब भी कुछ नहीं कहा। उनकी दृष्टि में शत्र-मित्र सब ही बराबर हैं।"

तब हो नागदत्ता ने सूरदत्त से कहा—''भाई! जरा तुम अपनी छुरी तो मुफे दे दो ताकि
भैं अपनी कूँख को चीरकर ही कुछ शान्ति पालूं। तुम जिम मुनि की इतनी प्रशसा कर रहे हो, वह
और कोई नहीं, मेरा बेटा ही है, अगर वह अणु साभी संकेत कर देता तो मेरी यह दुर्दशा
नहीं होती।''

"माँ, तुम हमें क्षमा करो ।" सुरदत्त ने कहा—"हमें नही मालूम था कि तुम उन महर्षि की मां हो । तुम्हारे सभी वस्त्राभूषण ले लो और विवाह की सामग्री तथा बेटी को भी, अन्यथा नरक में भी हमारी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी ।"

नागदत्ता ने गई वस्तुर्थे और बेटी को पाकर अपना सौभाग्य समका तथा सम्मान पाकर अपने बेटे की पुन: वन्दना की।

## (६) जब बाप ने बेटे को मारने की आज्ञादी।

सगय सुन्दरी के प्रेम के आगे विद्ुत् चोर कुक गया। वह श्रीकीर्ति स्नेष्टि के महल की ओर बढा। मार्ग में विचारा—"जब स्वी के क्षेत्र में साधक तक पराजित होते हैं, तब फिर मैं तो चोर हु और फिर मेरी तो हार भी जीत अभी होगी।"

चोर ने चोरी तो कर ली पर वह हार की कान्ति को नहीं खिया सका, जो उसके साथ चौदनी सी चमक रही थी। सिपाहियों ने उससे रुकने को कहा पर वह भागा, उतना भागा, जितना भी उससे भागते बना, जब और भागते न बना तो श्मशान में वारियेश के पास हार को फेक दिया और अहस्य होकर ही अपने लिये निरापद समका पर उसकी आत्मा उसे धिककार रही थी। सिपाहियों ने हार को ले लिया और वारियेण को पकड़ लिया तथा सम्राट श्रेग्लिक के सम्मुख उपस्थित कर दिया। वारियेण बन्दी बनाचुप रहा।

"तुम्हारायही धर्मात्मापन है ? तुमयही ब्मशान में ध्यान करते हो ? मै तो तुम्हें युवराज बनानाचाहनाथापर अब तुम्हें यमराजको सीपूंगा।"

श्री एिक ने कोधित होकर कहा— ''ले जाओ इसे और तलवार के एक ही वार से काम तमाम कर दो । भगवान ! ऐसा नालायक बेटा किसी को न दें।''

"जल्लादों ने जो खोचकर जोर से अपनी तलवारें वारिषेण की गर्दन पर मारी तो वे फूल की मालायें बन गई।" यह बान जब राजा श्रीणिक ने सुनी तो वे वारिषेण से क्षमा मांगनें लगे। पछनावा नो उन्हें पहलें से ही था। "नहीं! पिताजी!! आपने जो किया, वह ठीक ही था, अगर जाप मुक्ते मजा न देते तो प्रजा के प्रतिनिधि आपको अन्यायी कहते।" बारिषेण ने कहा। अगर जाफ को लगा कि आज उनका मान-मन्दिर ठह गया और तब ही विखुत् चौर ने कहा— "अपराधी ये नहीं बल्कि मैं हूं। राजन्! मैं विख्वास दिलाता हू कि अब कमी अपराध नहीं कहा।।"



## भाविमुनि भगवान ऋषभदेव के प्रति

(लक्ष्मोचन्द्र जैन 'सरोज', जाबरा)

ऋषभदेव किसका न देवता, जैनधर्म न किसवा है ? जो उदार चेता वह कहता, देव-धर्म यह सबका है ।।

सत्य प्रथम श्री ऋषभदेव ने, अपनी सबकी आंख खोली। जोना मिखलाया दिये कला, असि मिनि-कृषि-शिल्प-बनिज बोली।। भोग भूमि सा कर्म भूमि पर, भी अपना अधिकार बताया। इबस भभटो को कर सत्वर, स्वावलम्ब सत्कार सिखाया।।

कल्पलता अन्तर्नृष्णा सं, होता सधर्ष न किसका है ? जो उदार चेता वह कहता यह सधर्प सभी का है।।

तपो भूमि की आत्म साधनामे त्याग भागमे वढ देखा। कार्यों के उत्तुग शिखर पर चढ जीवन को उज्ज्वल लेखा।। जीवन दियाश्रमाण सस्कृति को आचरणो को दी वाणी। अनुपम ज्ञानामृत वितरण कर विकसित की दश दिशि मे वासी।।

> आध्यात्मिकता सत्य समीक्षा, यह अधिकार न किसका है ? जो उदारचेता वह कहता, यह अधिकार सभी का है ॥

सत्य दिगम्बर औ श्वेताम्बर मात्र न इसके अधिकारी है। बल्कि बौद्ध-हिन्दू ईसाई मुस्लिम खग-पशु नर-नारी हैं।। जीवन है कुन्दन सा जिसका, वह क्या ध्राव ताव देखेगा? चरित चन्द्र सा निर्मल जिसका, वह क्या भेद भाव लेखेगा?

> सत्य सनातन का दर्शन स्थाई उत्कर्षन किसका है? जो उदार नेता वह कहता, यह तो भाई सभीका है।।

#### प्राचीन ग्राचार्य परम्परा

नाभिराय का तनय एक वह, जिसकी प्रतिकृति पुजती जन से।
महदेवी का लाल नेक वह, जिसको जनता सुनती मन से।।
यह ध्रसीम ध्रपनी सीमा में, जब देता सबको वांछित वर।
ध्रति उदार बन सरित मेघ सा, पूलकित होता ध्रवनी ध्रम्बर।।

पिता भरत भी बाहुवली का, बाह्मी तथा सुन्दरी का। धर्म-पिता को देख देखकर, बढ़ता हर्ष न किसका है ?? जो उदार चेता वह कहता, बढ़ता हर्ष सभी का है।

हे भ्रादिनाथ! ब्रह्मा बनकर, तुमने युग का निर्माण किया। हे ऋषभदेव! विष्णू बनकर, तुमने जग जन का त्रारण किया।। हे भ्रादिदेव! हो महादेव, तुमने जग का कल्याण किया। हे विश्ववन्य!हो कला-स्रोत, तुमसे सच जग भ्रियमाण जिया।।

> रचना की श्रादर्श श्रनोसी, रक्षा का भाव न किसका है ? जो उदारचेता वह कहता, यह तो भाव सभी का है।।

वीतरागता की विराटता तूं लेख रहा निज ग्रन्तर में। सर्वदिश्वता की समानता तूं देख रहा निज मन्तर में।। हितोपदेशिता की महानता पहिचान रहा तूं मित-मन में। विश्ववन्ध्रता की स्वतन्त्रता ग्रनुमान रहा तूं मित-मन में।।

> तेरे पावन चरगों पर कर का स्पर्शन किसका है? जो उदार चेता वह कहता, कर स्पर्शसभी का है।।

सागर सी लेकर मर्यादा, गम्भीर बना तू ग्रन्तर में। दीप-शिक्षा सी लेकर ज्वाला, उभत सु भीर तूं मन्तर में।। प्रकृति जगत का रम्यदेव बन, बैठा निश्चल विक् ग्रम्बर में। जीवन-दर्शन लेसार सना, श्रनुभव करता तन प्रस्तर में।।

> तूंरिव साकविका ग्रमर काव्य, सुनने का चाव न किसका है? जो उदार चेता वह कहता, सुनने का भाव सभी का है।।



ంద్రక్లిక్లక్టర్ల

यः श्री सर्वेगुणाकरोऽस्ति विबुषः यं साधुवर्य भने, येनेवात्र मुर्तिशत मुनिषदः यस्मै नमः शान्तये। यस्माज्ज्ञानतपोधनं प्रमुदितं यस्य प्रभा शान्तिदा, यस्मिन् प्रयानमुखान्त्र्यरित्त समुषीः शान्तिमुनिः पातु नः।।

X X X

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

यस्य ज्ञान तपोबलं त्वनुपमं स्तुत्यो मुनीयेः सदा, यो नागादिकृतोपसर्गविजयी चारित्रसूषों महान् । ये नैवात्र हि भारते च बहुवः सत्त्वाः समुद्रवीधिताः, सोऽयं काममदादिमोगविरतः सूरीस्वरः पातु नः ।।

## १६-२० वीं सबी के प्रथम विगम्बर जैनाचार्य चारित्र चक्रवर्ती, तपस्वी सन्त माचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित साधुवृन्द

<del></del>

-3446-



धा० शांतिसागरजी जीवन परिचय धा० वीरसागरजी महाराज मनि चन्द्रसागरजी महाराज म्रा० निमसागरजी महाराज मुनि नेमिसागरजी महाराज मा० कुन्धुसागरजी महाराज आ॰ पायसागरजी महाराज मुनि महिलसागरजी महाराज मुनि चन्द्रकीतिजी महाराज मुनि वर्द्ध मानसागरजी (दक्षिण)

मा० सुधर्मसागरजी महाराज मुनि धर्मसागरजी महाराज मनि नेमसागरजी महाराज क्षलक चन्द्रकीतिजी महाराज क्षल्लक धर्मसागरजी महाराज प्रार्थिका विद्यावती माताजी धार्थिका चन्द्रवती माताजी आर्थिका सिद्धमती माताजी क्षुल्लिका गुरमती माताजी कल्लिका अजितमती माताजी 

## ९६-२० वीं सदी के प्रथम विगम्बर जैनाचार्य आध्यात्मिक ज्योतिर्धर चारित्र चक्रवर्ती परमपुल्य १०८ महाँच

## प्राचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज



हमारा भाग्त एक आध्यात्म प्रधान देश है। अपनी आध्यात्मिक सस्कृति के कार्या ही यह जगत में सम्मानित, प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ स्वीकार किया जाता है। रत्न प्रसवा भारत-भूमि ने विष्व को महान तेजस्वी, देदीप्पमान और वन्दनीय-नमस्करण्याय अनेक नर-रत्न विष् है। आज से लयभग २४, =० वर्ष पहल इस पुण्य भूमि पर चौबीसव तीर्पंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट आस्म साधना तथा तथा और त्यान के प्रभाव से दुनिया को हिसा के पतन-मार्ग में प्रवृत्त होने में बचाया तथा अहिंसा, अपरिष्ठ और अनेकात का सम्यक् मार्ग दिखाकर जीने की-जीवनयापना की सही विध बताई।

तीर्थकर महावीर की परम्परा में उन्हीं के पद चिन्हों का अनुकरए। करने वाले भगवान कुन्दकुन्द, जिनसेन, समन्तभद्र, विद्यानन्दि, नेमिचन्द्र, अकलकदेव, पद्मनन्दी आदि धनेक महान् विद्वान् सच्चरित्र तपस्वी साधु सन्त हुए जिन्होंने अपने-अपने युग में महावीर प्रयु के आध्यारिमक सन्देश धौर सच्चे धर्म का प्रसार किया।

इसी आदर्श दिराम्बर साधु सन्त परम्परा में वर्तमान युग में जो तपस्वी सन्त हुए उनमें खाबार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज एक ऐसे प्रमुख साधुश्रेष्ठ तपस्वीरत्न हुए हैं जिनकी अगाध-विद्वता, कठोरतपस्वर्या, प्रगाइ वर्मश्रद्धा, बादर्शचारित और अनुपमत्याग ने धर्म की यथार्थ ज्योति प्रज्ञवित की। खापने जुप्तप्राय, शिषिनावारग्रस्त मृनि परम्परा का पुनश्द्धार कर उसे जीवन्त किया, वह परम्परा अनवरतरूप से अवाविष प्रवहमान है।

दक्षिसा भारत के प्रसिद्ध नगर बेलगांव जिले के चिकोड़ी तालुका में भोजप्राम है। भोज-ग्राम के समीप लगमग चार मील की दूरी पर विद्यमान येलुगल गांव में नाना के घर घाषाढ़ इटणा ६ संबत् १९२९ सन् १८७२ बुघवार की रात्रि को जन्म हुमा। ज्योतिषी से जन्म पत्रिका बनवाने पर उसने बताया था कि यह बालक झत्यन्त धार्मिक होगा, जगत भर में प्रतिष्टा प्राप्त करेगा और संसार के मायाजाल से दूर रहेगा।

पिता भीमगोड़ा और माता सत्यवती के ये तीसरे पुत्र थे इसीसे मानो प्रकृति ने इन्हें रत्नत्रय और तृतीय रत्न सम्यक्षिरित्र का अनुपम धाराधक बनाया। आदिगौडा और देवगौडा नामके भ्रापके दो बड़े भाई थे कुमगौडा भ्रापके भ्रनुज थे। बहिन का नाम कृष्णा बाई था। इनके बाग्त भावों के भ्रमुरूप इन्हें सातगौड़ा कहते थे। गौड़ा सब्द भूमिपित-पाटिल का बोतक है।

मानार्यं श्री के जीवन पर उनके माता-पिता की धार्मिकता का बड़ा प्रभाव था। माता सत्यवती म्रत्यिक थार्मिक थी। म्रष्टमी चतुर्देशी को उपनाल करती तथा सामुद्यों को म्राहार देती थीं। बहुत सान्त तथा सरल प्रकृति की थी। बताचरण, परोपकार, धर्मध्यान उनके जीवन के मुख्य अंग थे। पिता भीमधीडा प्रभावशाली, बलवान, रूपवान प्रतिभाशाली ऊर्चे पूरे क्षत्रिय थे। उन्होंने १६ वर्ष पर्यन्त सहा ही भोजन पानी के नियम का निर्वाह किया था। १६ वर्ष पर्यन्त बहावर्थ वर तथा था। उन जैता धर्माराध्या पूर्वंक सावधानी सहित समाध्यमरण होना कठिन है। म्राचार्य महाराज के बड़े भाई देवशीडा पाटिल ने भी दिगम्बर साबुराज का पद महत्य किया था। उन्हें वर्षमानसागर महाराज कहते थे। छोटे भाई कुमगोडा भी दीक्षा लेने का विचार रखते थे पर असमय में ही वे काल कवलित हो गए। ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार में चरित्रनायक ने जन्म लिया। सातगीडा वचपन से ही निवृत्ति की भीर बढ़ते गए। बच्चों के समान गन्दे खेलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे व्ययं की बात नहीं करते थे। पुछने पर संक्षेप में उत्तर देते थे। लोकिक म्रामोद-प्रमोद से सदा दूर रहते थे, धार्मिक उत्सवों में जाते थे। घर में वहिन कुष्णा वाई की शादी में तथा छोटे भाई हमगोडा की शादी में सम्मिलत नहीं हुए थे। वे वीतराग प्रवृत्ति वाले थे। बाल्यकाल से ही वे धारित के सागर थे।

''मुनियों पर उनकी बडी भक्ति थी। वे ग्रपने कथ्ये पर एक मुनिराज को बैठाकर वेद-गंगा तथा दूध गंगा निदयों के संगम के पार ले जाते थे। वे कपड़े की दुकान पर बैठते थे, मुख्य कार्य स्त्रोटा भाई करता था। छोटे भाई की अनुपस्थिति में वे ग्राहकों से कहते—''कपड़ा लेना है तो मन से चुन लो, अपने हाथ से नाप कर फाड़ लो और वही में लिख दो।'' इस प्रकार उनकी निस्पृहता थी। वे कुटुम्ब के क्रेंकटों में नहीं पढ़ते थे। उनका ग्रास्थवन भ्रदेशुत था। उन्होंने माता-पिता की खूब सेवा की और उनका समाधिमरण कराया किन्तु उनके स्वर्गारोहण के बाद भी उनके नेत्रों में प्रश्नु नहीं थे। उनका मनोबल महान् था, वे वैराग्यमूर्ति थे।

जब उनके विवाह का प्रसंग द्याया तो उन्होंने कहा "भी ब्रह्मचारी राह्सार" मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। इन शब्दों को सुनते ही माता-पिता के नेत्रों में ग्रश्नु ग्रागए। पिताश्री ने कहा—' माफ्ना जन्म तुम्हो सार्थककेला" बेटे। तुमने हमारा जीवन ग्रीर जन्म कुलार्थ कर दिया।

''महाराज के परिखाम छोटी भ्रवस्था में ही मुनिदीक्षा लेने के थे परन्तु माता-पिता ने आग्रह किया कि बेटा। जब तक हमारा जीवन है तब तक तुम दीक्षा न लेकर धर्मसाधन करो। इसलिये वे घर में रहे।

माता पिता के स्वर्गारोहण के बाद ४१ वर्ष की अवस्था में भ्रापने मृनिदीक्षा के लिये दिगम्बर साधु देवप्पा स्वामी के पास जाकर याचना की, विनय की। गुरुदेव ने दिगम्बर मृनि की दीक्षा न देकर इनके कल्याणार्थ विकम संवत् १९७२ केठ सुदी तेरस सन् १९१४ को इन्हें पहले शुल्लक दीक्षा दी। नाम धान्तिसागर रखा था। इन्होंने कोगनोली गांव में श्रुल्लक एल में प्रथम बातुमांस किया। उस समय ये तपसाधना में विकेष संलम्न थे। कोगनोली में मन्दिर वेधी में वे ध्यान हेतु बैठे थे कि एक छह हाथ लम्बा सर्प मन्दिर में पुसा और उसने यहां-बहा भूमने के बाद महाराज के शरीर पर बढ़ना प्रारम्भ किया और वह उनके छारीर पर लिपट गया। वहा मन्दिर में दीपक जलाने को उपाध्याय घुसा और उसकी निगाह सर्प पर पढ़ी तो वो घबरा कर मागा। समाचार को सुनकर बहुत लोग वहां एक वहां गए। वे किक लंड्याविस्ट हो रहे थे, क्योंकि गड़बड़ी के कारए। सर्प कही काट देगा तो मनर्य हो जाएगा। बहुत समय के बाद सर्प धीरे-धीरे उलरा और बाहर चला गया। प्रतीत होता है कि वह यमदूत महाराज की परीक्षा लेने भ्राया था कि इनमें भेंथे, निर्माकता तथा स्विपता कितनी है। इस परीक्षा में महाराज सुस्वर्ण निकले। इन समावारों से सर्वत्र महाराज की महिमा का प्रसार हो गया।

यों भी महाराजश्री के जीवन में अनेक उपसर्ग ग्राए। परन्तु 'यथा नाम तथा गुए।' ग्रापने सबको समभाव से सहन किया। धौलपुर राजा लेडा में तो छिदि बाह्मण गुण्डों सहित नंगी तलवारें लेकर मारने ग्रा गया था, उसको भी ग्रापने क्षमा प्रदान की। सर्पराज से भी ग्रानेक बार साक्षात्कार हुगा। येर से भी मुलाकात हुई। एक बार असंक्य चीटियों ने आपके धारीर को अपना भोज्य बनाया फिर भी आप सामायिक में लीन रहे। एक चीटी आपके पुरुष लिंग से चिपट कर काटती रही, जुन बहता रहा परन्त आप ब्यान से विचलित नहीं हुए।

जब झाप झुल्लक घवस्था में थे उस समय झापको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा था,क्योंकि तब मुनिवर्या भी शिविलताझों से परिपूर्ण थी। साधु झाहार के लिए उपाध्याय द्वारा पूर्व निष्चित गृह मे जाते थे। मार्ग में एक चादर लपेट कर जाते थे। गृहस्थ के घर जाकर स्नान कर दियास्वर हो आहार करते थे। घण्टा बजता रहता या ताकि झन्तराय का सब्द भी सुनाई न पड़े और भोजन में किसी तरह का विष्न न आवे।

महाराज ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई, क्योंकि साधु को अनुदिष्ट झाहार लेना चाहिए झतः वे निमंत्रित घर में न जाकर वर्षा को निकलते । कभी-कभी आठ दिन पर्यन्त भोजन नही मिलने से उपवास हो जाता था । शर्नः शर्नः लोगों को पता चला कि साधु को आमंत्रण स्वीकार न कर वहाँ झाहार लेना चाहिए जहाँ सुयोग वास हो तब शास्त्रानुसार चौके लगाकर आहार की व्यवस्था की गई। उनके जीवन से मुनियों को भी प्रकाश प्राप्त हुआ था ।

तेमिनाथ भगवान के निर्वाणस्थान गिरनार पर्वत की बन्दना के परवात् इसकी स्थायी स्मृतिरूप आपने ऐनक दीक्षा ग्रहण कर ली। ऐनक रूप में आपने नसलापुर में वातुर्मास किया वहां से वलकर ऐनापुर ग्राम में रहे। उस समय यरनाल में पंवकत्याणक महोत्सव होने वाला था वहाँ जिनेन्द्र भगवान के दीक्षा कत्याग्रक विवस पर प्रापने अपने गुरुदेव देवेन्द्रकीति स्वामी से मृति दीक्षा ग्रहण की। अब तो ये साखुराण व्यान, तत्विवन्तन, श्राहिसापूर्ण जीवन में निरन्तर प्रगति करने लगे। इससे इनमें अदभूत भारमण्डियों का नव जागरण होने लगा। बहिजंगत् से कम सम्पर्क रख अन्तर्जगत् में स्वर दहने वाले इन महात्मा के ज्ञान में भविष्य की अनेक प्रदाक्षों का प्रतिबन्ध पहले से आ जाया करता था। ऐसे अनेक प्रसंगों पर भ्रापके कथन अक्षरतः सही सिद्ध हुए हैं। सन्त पुरुष भ्रत्वारामा की ग्रावाज को महत्व दिया करते है। कालिदास ने कहा है—"सतां हि सन्देहपदेषु वृत्तिषु प्रमाण्यन्तः करणावृत्तयः"।

महाराज कठोर तप रूप घिन में घपनी घात्मा को गुद्ध बता रहे थे। जब वे कुम्मोज वाहुबली में संघ सहित बिराजमान थे तो उदीयमान पुण्यशाली सेठ पूनमचन्द घासीलाल जबेरी, बम्बई के मन मे इच्छा जगी कि यदि पुरुदेव शिखरजी की यात्रार्थ संघ सहित चलें, तो हम सब प्रकार की व्यवस्था करोग ग्रीर संघ की सेवा भी करते रहेंगे। उन्होंने गुरुदेव के सम्मुख प्रपनी इच्छा व्यक्त की। सुयोग की बात, महाराज ने प्रायंना स्वीकार कर ली। सबको घ्यार वानन्द हुग्ना। सन् १९२७ के कार्तिक माह के घन्त में अण्टाह्मिका के बाद संघ का विहार हुआ। लगभग दो सौ व्यक्ति संघ में थे।

समडोली में नैमिसागरजी की ऐलक दीक्षा व बीरसागरजी की मुनिदीक्षा के अवसर पर समस्त संघ ने महाराज की "आचार्य पर" से अलंकृत कर प्राप्ते को कृतार्थ किया। प्रपूर्व प्रभावना करता हुआ संघ सन् १६२२ के फाल्युन में शिखारजी पहुच गया। वहा अष्टाह्निका महापर्य, पंचकत्याएक महोस्सव वैभव सहित सम्पन्न हुमा। लाखों जैनों ने एकत्र होकर महान् पृष्य संचय किया। संघ ने समस्त उत्तर मारत में विहार करके जीवों का अवस्तांनीय कत्याण किया। महाराज के पृष्य से कही भी संघ के विहार में किसी तरह की वाधा नहीं प्रार्थ।

गजर्थया में वातुर्मास के बाद पंचकत्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। उस अवसर पर उपस्थित धार्मिक संघ ने महाराज को "वारित्र चक्रवर्ती" पद से अलंकृत किया। विशुद्ध श्रद्धा, महान् ज्ञान और श्रेष्ठ संयम की समाराधना द्वारा महाराजयी की झात्मा अपूर्व हो रही थी। सम्यक् वारित्र रूप चक्रका प्रवर्तन कर महाराज ने चारित्र चक्रवर्ती का ही तो काम किया था। महाराज कहते थे—

"सम्यक्त और चारित्र का घतिष्ठ सम्बन्ध है, तब एक की ही प्रशंसा क्यों की जाती है ? सम्यक्त की प्राप्ति देव के प्रधीन है, चारित्र पुरुषार्थ के भ्राधीन है।"

सयम यदि सम्यक्त्व सहित है तो वह मोक्ष का कारण है तथा यदि वह सम्यक्त्व रहित है तो वह नरकादि दुर्गतियों से जीव को बचाता है ग्रतः जब तक काललब्धि ग्रादि साधन सामग्री नहीं प्राप्त हुई है तब तक भी संयम की घरएए लेना हितकारी है। सदाचरण रूप प्रवृत्ति कभी भी पतन करण नहीं होगी। बताचरण के द्वारा सम्बक्ति जीव देवगति कि तस्य हाविदेह में विद्यमान सीमन्त्रद ग्रादि तीर्थकरों के समयसरण में पहुच सकता है तथा उनकी दिव्यव्यति सुनकर मिध्यास्व परिणति का त्याग करके वह सम्यक्त्व द्वारा ग्रास्मा का उद्यार कर सकता है।

आवार्यश्री का प्रागा जिनागम था। उसके विरुद्ध वे एक भी बात न कहते थे ध्रीर न करते थे। समाज में प्रचलित आगम विपरीत प्रवृत्तियों के विरुद्ध उपदेश देने मे ध्राचायश्री को तिनक भी सकोच नहीं होता था। जन समुदाय के विरोध की उन्हें तिनक परवाह नहीं थी। ध्राचार्यश्री अपने तपः पुनीत जीवन तथा उपदेशों द्वारा जन साधारण का जितना कल्याएा किया उतना हजारों उपदेशक तथा बड़े-बड़े राज्य शासन भी कानून द्वारा सम्पन्न नहीं कर सकते थे।

बम्बई सरकार ने हरिजनों के उद्धार के लिये एक हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून सन् १६४७ में बनाया इसका भ्राश्रय लेकर ४ भ्रगस्त १६४० को कुछ मेहतरों, कमारों ने जैन मन्दिर में जबरन चुसने का प्रयास किया। यह जातकर धनुशवी भ्राचार्य महाराज की भ्रन्तराहमा ने उन्हें कड़ा सबस उठाने की प्रेरणा की। महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि "जब तक पूर्वोक्त बस्बई कानून से साई हुई वियक्ति जैन सन्दिरों से दूर नहीं होती है तब तक मैं सन्न सहण नहीं करू गा।" २८ नवस्बर सन् १६५० को सकलूज पहुच कर सोलापुर के कलेक्टर ने रात्रि के समय दिगस्बर जैन मन्दिर का ताला तुड़वा कर उसके सीतर मेहतरों, जमारों का प्रवेश कराया। जैन बस्खुमों ने झापित की तो सन्देश सिरस्तार कर लिया गया। मुकदमा चना। २४ जुनाई १६५१ को हाईकोर के प्रधान न्यायाधीय श्री चागला ने फैसला मुनाया—"वस्बई कानून का तक्य हरिजनों को सवर्ण हिन्दुसों के समान सिदर प्रवेश का प्रधिकार देना है। जैनियों तथा हिन्दुसों में मौलिक वातों की निन्नता है। उनके स्वतन्त्र झस्तित्व तथा उनके धर्म के तिद्वान्तों के अनुसार शासित होने के स्रविकारों के विवय में कोई विवाद नहीं है। सतः हम एडवोकेट जनरल की यह बात सस्वीकार करते हैं कि कानून का स्थेय जैनों तथा हिन्दुसों के भेदों की नियद देना है।"

"दूसरी बात यह है कि यदि कोई हिन्दू इस कानून के बनने के पूर्व जैन मन्दिरों में अपने पूजा करने के अधिकार को सिद्ध कर सके, तो वहीं अधिकार हरिजन को भी प्राप्त हो सकेगा। अतः हमारी राग्न में प्राचियों का यह कथन मान्य है कि जहां तक इस सोलापुर जिले के जैन मन्दिर का प्रक्रन है, हरिजनों को उसमें प्रविष्ठ होने का कोई अधिकार नहीं है, यदि हिन्दुओं ने यह अधिकाय कानून, रिज्ञाज या परम्परा के द्वारा सिद्ध नहीं किया है।"

अपने अनुकृत निर्णय से बडा हर्ष हुआ। धर्मपक्ष की विजय हुई। इस सफलता का श्रेय पूज्य बारित्र वक्क्वर्ती ऋषिराज को है जिन्होंने जिनशासन के अनुरागवश तीन वर्ष से अन्न छोड़ रखा था। आचार्य महाराज का अन्नाहार ११०४ दिनों के बाद हुआ था।

धाचार्यश्री को श्रुनसंरक्षण की वड़ी चिन्ता थी। घ्रापकी प्रेरह्या से धवल सहाधवल जय-घवल रूप महान् शास्त्रों को ताम्रपत्र में उत्कीर्ण करवाया गया। तीनों सिद्धांत ग्रंथो के २६६४ ताम्रपत्रों का वजन लगभग ४० मन है। वे ग्रन्थ फलटरा के जिनमन्दिर में रखे गए हैं। ध्राचार्य महाराज की दृष्टि यह रही है कि शास्त्र द्वारा सम्यग्जान होता है ध्रतः समर्थ व्यक्तियों को मन्दिरों में ग्रन्थ बिना मूल्य भेंट करने चाहिये ताकि सार्वजनिक रूप से सब लाम ले सकें। वे कहते थे "स्वाध्याय करो। यह स्वाध्याय परम तप है। शास्त्रदान महापुष्य है। इसमें बड़ी शक्ति है।"

जीवन पर्यंत निर्दोष मुनिषयों का पालन करते हुए ग्राचायेशी ने ग्रगस्त १९४५ के तीसरे सप्ताह में कुन्बलगिरि पर यम सल्लेखना ले ली । २६ ग्रगस्त गुकबार को उन्होंने वीरसागर महाराज को ग्राचार्येयर प्रदान किया, उन्होंने कहा---"हम स्वयं के ग्रन्तोष से ग्रपने प्रथम निर्ग्य ग्रिष्य वीर- सागर की झावार्य पद देते हैं।" वीरसागर महाराज को यह महत्त्वपूर्ण सन्देश भेजा था, "झागम के झनुसार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समाधि धारए। करना और सुयोग्य शिष्य को झपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, जिससे परम्परा बरावर चले।" वीरसागर महाराज उस समय खानियाँ जयपुर मे विराजमान थे।

महाराजश्री की समाधि-स्थिति की धानन्दोपलब्धि की कल्पना धार्सध्यान, रौडध्यान के जाल में फंसा ग्रहस्थ केंसे कर सकता है। महान कुशल बीतराग योगीजन ही उस परमामृत की सबुरता को समभते हैं। महाराज उत्कृष्ट योगसाधना में सलान थे। घबराहट वेदना का लेश भी नहीं था। जैसे ३५ दिन बीते, ऐसे राजि भी व्यतीत हो गई। रिवंशार का दिंश की। अधिता विवे योग था। १८ सितस्बर भादो सुदी द्वितीया नभोमण्डल में सूर्य का धागमन हुधा, घडी में छह वजकर पचास मिनट हुए थे कि चारित्र चक्रवर्ती साधु शिरोमिण, क्षपकराज ने स्वर्ग को प्रयास्य किया।

आचार्य महाराज ने मल्यखना के २६ व दिन के अपने समर सदेश में दिनाक ५-१-५५ का कहा था—

'मुख प्राप्ति जिसको करने की इच्छा हो उस जीव को हमारा **प्रादेश** है कि दर्शन मोहनीय कर्म का नाश करके सम्यवस्य प्राप्त करो । चारित्रमोहनीय कर्म का ना**श करो** । सयम को धारण करो ।

सयम के बिना चारित्रभोहनीय कर्म का नास नही होता। डरो मत, घारण करने में डरो मत। सयम धारण किए बिना सातवा गुणस्थान नहीं होता है। सातवे गुणस्थान के बिना भ्रात्मानुभव नहीं होता है। घ्रात्मानुभव के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। कर्मों की निर्जरा के बिना केवलजान नहीं होता। अर्थ सिद्धाय नम ।

साराश धर्मस्य मूल दया। जिनधर्मका मूल क्या है? सस्य, ग्रहिसा। मुख से सभी सस्य ग्रहिसा बोलते हैं, पालते नहीं। रसोई करो, भोजन करो—ऐसा कहने से क्या पेट भरेगा? किया किए बिना, भोजन किए बिना पेट नहीं भरता है बाबा। इसलिये किया करने की ध्यावश्यकता है। किया करनी चाहिये, तब अपना कार्यसिद्ध होता है।

सम्यक्त धारण करो, सयम धारण करो तब आपका कत्यारण होगा, इसके बिना कत्याण नहीं होगा।

उन साध्राज के चरणों में कोटि-कोटि नमन ।

## माचार्य श्री वीरसागरजी महाराज





म जातो येन जानेन, याति धर्म समुन्नतिम्। परिवर्तिनि ससारे मृतःको वान जायते।।

जीते तो सभी जीव हैं परन्तु जीना उन्ही का सार्थक है जिनके जीवन मे धर्म का उद्योत हा, धार्मिकना का विकास हो। आध्यात्मिक ज्योतिर्धर परम पूज्य १०६ चारित्र चन्नवर्ती शान्तिसागरजी महाराज के प्रधान बिष्य ध्राचार्य वीरसागरजी महाराज ऐसे ही पुरुषो भी से थे जिन्होंने न केवल ध्रमाना ही जीवन सार्थक बनाया ध्रपितु कई भव्यजीव भी आपके निमित्त से 'स्व धर्म' की ध्रीर मुडे

ऐसी इस दिव्य विभूति का जन्म निजाम प्रान्त हैदराबाद स्टेट ग्रीरगाबाद (दक्षिण) जिले के ग्रन्तर्गत वीरग्राम मे

खण्डलवाल जातीय गगवाल गोत्रीय श्रीमान् श्रेष्ठिवर राममुखजी की धर्मपत्नी सी० भाग्यवती की दक्षिण कृष्कि से विक्रम सवत १९३२ ग्रागाढ गुक्ला पूर्तिगमा की प्रात ग्रुभ वेला से हुमा था। जब ग्राप गभ मे व तब माता कुछ-न-कुछ ग्रुभ स्थन देखा करती थी और उनकी भावना दान-पूजा, तीर्थवन्दनादि कार्यों को करने की रहा करती थी। माना-पिता ने बच्चे का नाम हीरालाल रखा। वालक के मुभग नाम कर्म के उदय के वारण उसे गोद में लेकर खिलाने वाला प्रत्येक स्त्री-पुष्व अपार हुएं का म्रुभव करता था।

वीशवावस्था बीती, बचपन धाया, पाठणाला में पढ़ने हेतु भेजे गए। अध्ययन की रिच जायत हुई पर घर के धार्मिक वातावरण ने आपको संस्कारवान बनने में बहुन सहायता की। देव-दर्गत किये बिना धाप भोजनादि नहीं करते थे। १६ वर्ष की ध्रवस्था में माता-पिता ने आपका पाणिग्रहए। संस्कार सम्पन्न करना चाहा परन्तु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। प्राप अपना प्राधिकात समय जिनालय में पूजन, पाठ, स्वाध्यायादि में बिताने, उदासीन रूप से व्यापारादि भी करते, तभी आपके सौभाग्य से विहार करते हुए ऐलक श्री पत्रालालजी महाराज नांदगांव पथारे। ऐलक महाराज ने आपकी प्रवृत्ति देखकर आपको बत ग्रहण करने के लिए शेरित किया। आपने महाराज श्री से सप्तम प्रतिमा के बत धारए। कर लिये। कुछ दिन ऐलक जो के साथ रहकर ही आपने धर्म-ध्यान साधा।

व्यापार में ग्रापका मन नहीं लगा तो आपने अतिबाय क्षेत्र कचनेर में समाज के बालकों में धार्मिक संस्कार डालने हेनु एक नि.णुल्क पाठवाला चलाई, पाठणाला खूब चली। बड़े योग्य विद्यार्थी निकले जिन्होंने अपने गुरु के समान ही गौरव अजित किया। आचार्य १०८ श्री शिवसागरजी महाराज और मुनि श्री मुमति सागरजी महाराज श्रापकी इसी पाठणाला के प्रारम्भिक शिष्य रहे थे। श्रापकी धार्मिक शिक्षा से प्रेर्सा प्राप्त कर इसी प्रकार अनेक जीवो ने श्रपना कल्याण किया।

शर्नः शर्नः आपको पाठलाला से भी घरित होने लगी —मन किसी और साधना के लिए उत्सुक था, तभी आपके कानों में चा० च० ग्राचार्थ शान्तिसागरजो की कीर्ति पहुंची कि वे चारित्र-धारी भी हैं भीर उत्कृष्ट विद्वान् भी तब वे कोहतूर (महाराष्ट्र) में विराज रहे थे। यह जानकर ग्राप (ब० हीरालानजी) तथा नांदगांव निवासी सेठ श्री खुशालबन्दजी पहांदे (पूष्य रै०० श्री लब्द-गागरजी महाराज ) जिन्हें सातवी प्रतिमा के दत चरितनायक ने ही दिए थे—दोनों कोहतूर पहुंचे वहीं महाराजश्री के दर्शन से दोनों को प्रपार हुई भीर सन्तोष हुमा। आप दोनों बहू तीन चार दिन रुककर महाराज की चर्या और अस्यातिविधियों का निरीक्षण करते रहे परन्तु महाराज की चर्या और अस्यातिविधियों का निरीक्षण करते रहे परन्तु महाराज की चर्या में कोई त्रीट निकाल पाने में दोनों ही ग्रसफल रहे।

अब तो दोनों ने सोचा कि ऐसे गुरुदेव को छोडकर अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह अपना परम सौभाग्य एवं असीम पुण्योदय है कि ऐसे गुरु मिले। दोनों ब्रह्मचारी गुरुदेव के पास पहुचे छोर उनमें अपने जैसा बनाने की प्रार्थना करने लगे। महाराज श्री ने दोनों का परिचय प्राप्त किया छोर कहा कि पहले आप दोनों अपने परेलू छोर ब्यापार सम्बन्धी कार्यों से निवृत्त हो जाओ, फिर दीक्षा की बात, सोचेंगे। गुरु की छाजा पाकर दोनों अपने-अपने स्थानों को छाए और बीछ ही गृहस्थ सम्बन्धी अपने सारे उत्तरदायित्वो से मुक होकर घावार्य श्री के पास वि० स० १६७६ में कुम्भोज वा पहुंचे । वहाँ फिर दीला की यावना की । महाराज ने दीला की गुरु गम्भीरता धौर कठोरता के बारे में लगा उपसर्ग, परीषहो व तत उपवासों के सम्बन्ध में खूब कहकर इन्हें अपने सकल्प से विरत करना वाहा परन्तु ये दोनों डटे रहे । दोनों का इब सकल्प जानकर वि० स० १६८० भादपद शुक्ता सप्तमी को दोनों को शुल्लक दीला दो गई। व० हीरालानजी अब महाराज वीरसागरजी हो गए धौर व० बुकालवन्दको वन्द्रसागर वन गए। दोनों ने वर्षों तक गुरु महाराज के सालिक्य में रहकर ध्यानाध्ययन किया। कुछ ही समय वाद फिर कु० वीरसागरजी महाराज ने मुनिदीला हेतु प्रार्थना की। झालायं श्री ने इन्हे योग्य पात्र समक्त कर ७ माह के बाद ही वि० स० १९८१ में आदिवन शुक्ता १९ को समझोनों नगर में कमॉक्डेदिनों दैगम्बरी दीला दे दी। दिगम्बर वेय धारण कर प्राप अस्तन हए नथा अपने मनुष्य जन्म को घन्य समक्रते लगे।

म्राचार्यश्री के साथ ही फ्रापने सब सिद्धक्षेत्रो व म्रानिशय क्षेत्रो की वन्दना की। १२ चातुर्मास भी आपने साथ ही किए। म्रापकी गुरुभक्ति अनुपम थी।

सघ के विशाल हो जाने के काराग सबस्य सर्व मुनियों को घानायेंथी ने अलग-प्रालग विहार करने की घाना दे दी। पुत्रय वीरसागरजी और मुनि आदिसागरजी-दोनों को साथ रखकर स्वतन्त्र कर दिया। पुष्रक होने के बाद प्रापका प्रथम वर्षा योग वि० स० १६६६ में ईडर (वेषपुर) में हुषा। अलन्तर कमश टाका दू का, इन्दीर (२), कचनेर, कलड़, कारजा, खातेग्रीव, उज्जैन, फ्रालपाटन, रामगज मण्डी नैनवा सवाई माधोप्र, नागीर, सुजानगढ़, फुलेंग, ईसरी, निवाई, टोडारायसिंह घोर जयपुर खानिया (३) में ग्रापके चानुर्मस हुए। सर्वत्र प्रभृतपूर्व धर्मप्रमावाना हुई। घापने प्रपन्त साधु जीवन में छह सुल्लक दोझाएँ स्कुलिका दोझाएँ, ११ आधिका दोझाएँ और ७ मुनिदीक्षाएँ प्रदान कर इन्हें धर्ममार्ग में योजित किया नथा परम्परा को गति प्रदान करते हुए प्राने वाली सन्तति के लिए घादर्श प्रस्तुत किया।

विकम सम्बत २०१२ मे जब महाराजन्नी सब सहित खानियाँ जयपुर मे विराज रहे थे। नब ग्रापके गुरुदेव चा॰ च॰ श्राचार्य श्री जानितसागरजी महाराज ने कुन्धलगिरि मे ग्रापनी यम सल्लेखना के श्रवमर पर श्रपना ग्राचार्य पद वहाँ उपस्थित विशाल जनसमुदाय ने बीच आपको प्रदान करने की घोषएा की थी। ग्राचार्यश्री द्वारा प्रदत्त पोछी-कमण्डलु ग्रापको जयपुर मे एक विशाल ग्रापोजन मे विधाल चनुविधसच के समक्ष विधिषुर्वक ग्रापित किए गए।

भापके साफिष्य में स० १६६७ में कचनेर में, स० १६९८ में मागी तुगी में, स० १६९६ में सिद्धक्षेत्र मुक्तागिरि में, स० २००१ में पिडावा में पचकत्याएक प्रतिष्ठाएँ तथा स० २०११ में निवाई, में मानस्तम्भ प्रतिष्टा सानन्द सम्पन्न हुई । आचार्यश्री ने संघ सहित भारत के अनेक प्रान्तों— राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र—में निर्भीकतापूर्वक विहार किया । विहार में कभी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं धाई । मुक्तािपिट से खातेगांव का रास्ता बड़ा भयानक है, ऐसे सार्ग में भी महराज के तप के प्रभाव से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी । धापके सदुपदेश से प्रभावित होकर कई मांसाहारियों ने मांस भक्षण का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया ।

महाराजश्री सामुजयों के इतने पाबन्द ये कि अस्वस्य दशा में भी कभी प्रमाद नहीं करते ये। अपस्मार और कम्पन रोगों ने भी आप पर आक्रमस्य किया किन्तु आपके तपीवत व पूच्यप्रभाव से वे शीझ दूर हो गए। नागौर में आपकी पीठ पर नारियल के आकार का एक अयानक फोड़ा हो गया किर भी महाराज ने अध्ययन-अध्यापन सम्बन्धी अपनी कियाओं में कभी प्रमाद नहीं किया।

वि० सं० २०१४ का वर्षायोग जयपुर खानियों में था। आप अस्वस्थ तो नहीं थे किन्तु आपकी आरोरिक दुर्वनता बढती जा रही थी कि अचानक ही आदिवन कृष्णा अमावस्या को प्रात: १० वजकर ४० मिनट पर आप इस लोक और नश्वर देह को छोड़कर सुरलोक को प्रयाण कर गए।

आचार्यश्री परमदयालु, स्वाध्यायक्षील, तपस्वी, अध्यात्मयोगी, निस्पृह साधु शिरोमणि थे । आपके आदर्ग जीवन ने हजारों को त्याग मार्ग की ओर उन्मूल किया ।

ऐसे परमपावन, आचार्यप्रवर के चरणों में सश्रद्ध नमन ।



## मुनि श्री चन्द्रसागरजी महाराज



#### जन्म :

भारत देश के महाराष्ट्र प्रान्त में नादगाब नामक एक नगर है। वहा खण्डेलवाल जाति में जैनकमं परायण नयमल नामक आवकरत्न रहते थे। उनकी भायी का नाम मीता या। वास्तव में, वह सीता ही थी अर्थात् झीलबती और पति की आजातुसार चलने वाली थी। तेठ नयमलजी और सीता-वाई का सम्बन्ध जयकुसार मुलोचना के समान था। वालि-वाहन सबत् १९०५ विजम सवत् १९५० मिती माघ इल्या नयीडली, सनिवार की राणि को

पूर्वावादा नक्षत्र म सीताबाई की पित्रत्र कुिल मे एक पुत्र रतन ने जन्म लिया। जिसकी रूप-राशि लखकर सूर्य चन्द्रमा भी लिजत हुए। पुत्र क मुखदर्शन से माना को अपार हर्ष हुआ। पिता ने हथिन होकर कुढ़ न्वी जनो को उपहार दिये। सभी पारिवारिक जन हथित थे। दसवे दिन बालक का नामकरण सस्कार किया गया। जन्म नक्षत्र नुसार तो जन्म नाम भूरामल. भीमसेन, आदि होना चाहिये था परन्तु पुत्रोत्सिन मे माना पिता को अपूर्व खुली हुई थी अत उन्होंने बालक का नाम खुशालचन्द्र रखा हो ऐसा अनुमान लगाया जाना है। महाराजकारी के हस्तनिखत गुटके मे जो जन्म तिथि पौच कुष्णा त्रयोदधी सनिवार पूर्वाचादा तक्षत्र में रात्रि के समय लिखी गई है वह महाराष्ट्र देख की अपेक्षा है। सस्त्यलीय और महाराष्ट्र के कुष्ण पक्ष में एक माह का अन्तर है। सुकल पक्ष दोनों के समान हैं अत: माच कुष्णा त्रयोदधी कहो या पौच कुष्णा त्रयोदधी, दोनों का एक ही अर्च है।

बालक खुवालचन्द्र द्वितीया के चन्द्रवत वृद्धिगत हो रहाया। जिस प्रकार चन्द्रमा की वृद्धि से समुद्र वृद्धिगत होता है उसी प्रकार खुशालचन्द्र की वृद्धि से कुटुम्बी जनों का हर्ष रूपी समुद्र भी बढ़ रहाया।

## विवाहः पत्नी वियोगः ब्रह्मवर्यवतः

अभी खुशालचन्द्र = वर्ष के भी नहीं हुए वे कि पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से पिता की खनखाया आपके सिर से उठ गई। पिताश्री के निधन से घर का सारा भार आपकी विधवा माताजी पर आ पड़ा। उस समय आपके बड़े भाई की उम्र २० वर्ष की थी। और छोटे भाई की चार वर्ष की । घर की परस्थित नाजूक थी, ऐसी परिस्थित में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसे कोई भुक्त भोगी ही जान सकता है। बालक खशालचन्द्र की बृद्धि तीक्ष्ण थी किन्तु शिक्षरण का साधन नहीं होने के कारण उन्हें छठी कक्षा के बाद १४ वर्ष की अवस्था में ही अध्ययन छोडकर व्यापार के लिए उद्यम करना पड़ा । पढ़ने की तीब इच्छा होते हुए भी पढ़ना छोड़ना पड़ा - ठीक ही है, कमों की गति बड़ी विचित्र है। इस संसार में किसी की भी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं। युवक खुशालचन्द्र की इच्छा के विपरीत कूटुम्बी जनों ने बीस वर्ष की अवस्था होने पर उसकी शादी कर दी। विवाह से आपको सन्तोष नहीं था, पत्नी रुग्ण रहती थी। डेउ साल बाद ही आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया । आपके लिये मानो "रवात नो रत्नवृष्ट" आकाश से रत्नों की वर्षा ही हो गई. क्योंकि आपकी रुचि भोगों में नहीं थी। इस समय आप इक्कीस वर्ष के थे। अंग अंग में यौवन फुट रहा था, भाल देदीप्यमान था । तारुण्यश्री से आपका शरीर समलकृत था अतएव कुटम्बी-जन आपको दूसरे विवाह बंधन में बांधकर सासांरिक विषय भोगों मे फँसाने का प्रयत्न करने लगे। परन्तु खुशालचन्द्र की बात्मा बाद सब प्रकार से समर्व थी, सांसारिक यातनाओं से भयभीत थी बत: आपने मकड़ी के समान धपने मुख की लार से अपना जाल बना कर और उसी में फँसकर जोवन गैंवाने की बेच्टा नहीं की । ग्रापने ग्रनादिकालीन विषयवासनाओं पर विजय प्राप्त कर आत्मतत्त्व की उपलब्धि के लिए दुर्बलता के पोषक, द:ख और अशान्ति के कारण गृहवास को तिलाञ्जल देकर दिगम्बर सुद्रा अंगोकार करने का विचार किया। झतः आपने ज्येष्ठ शुक्ला नवसी विक्रम संवत १६६२ के दिन आजन्म बहाचर्यवत स्वीकार कर लिया । खिलते यौवन में ब्रह्मचर्यवत धारण कर अापने अद्भुत एवं महान वीरता का काम किया।

#### पांचवीं प्रतिमा :

श्रीर संवत् २४४१ में श्री १०४ ऐसक पमालालजी का चातुर्मीस नांदगांव में हुआ तब आपने आचाद मुक्ता दशमी के दिन तीमरी नामायिक प्रतिमा चारण की । श्री ऐलक महाराज के प्रसाद से आपकी दिरक्ति प्रतिदिन बढती गई। भाद्रप्रद शुक्ता पंचमी की ग्रापने सिक्तस्याग नाम की पांचवी प्रतिमा घारण की।

चातुर्मास पूरा होने के बाद आपने ऐलक महाराज के साथ महाराष्ट्र के ग्रामों और नगरों में चार माह तक भ्रमण कर जैन धर्म का प्रचार किया, फिर आपने समस्त तीर्यक्षेत्रों की यात्रा की । क्षेत्रों में शक्यनुसार दान भी किया।

उस समय इस भू तल पर दिगम्बर मुनियों के दर्शन दुलंभ थे। महानिधि के समान दिगम्बर साधु कहीं कहीं हिष्टियोचर होते थे। खापका हृदय मुनिदर्शन हेतु निम्न्तर खट्टपटाता रहता था। आप निरन्तर यही विचार करते थे कि म्रहों! वह गुभ घडी कब श्राएगी जिस दिन मैं भी दिगम्बर होकर आस्मकल्याण में म्रग्रसर हो सकुगा।

## आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज के वर्शन :

एक दिन घापने घाषायं थी शांतिसागरजी महाराज की ललित कीनि सुनी। आपका मन कुल के दर्शनों के लिए लालाबित हो उटा। उनके दर्शनों के विना घापका मन जल के बिना माधलों के समान तहकते लगा। इसी समय ब॰ हीरालालजो गंगवास आवायंश्री के दर्शनायं दक्षिण, की घोन को । यह वार्ता मुनकर घाएका मन मयूर नृत्य करने लगा धौर आपने भी उनके सो घोर बाने लगे। यह वार्ता मुनकर घाएका मन मयूर नृत्य करने लगा धौर आपने भी उनके साथ प्रस्थान किया। आवायंश्री उस समय ऐतापुर के प्रास पास विहार कर रहे वे। घाप दोनों महानुभाव उनके पास चले गये। तेजोमय सूर्ति शान्तिसागरजी महाराज के चरण, कमनों में आपने घाने मिल के ते स्वार के स्वर के स्वार के स्वार के स्वर के स्वर के स्वर के स्वर के स्वर के स्वार के स्वर के स

रहते लगे। धाषार्थं श्री ने समझेली में वातुर्मास किया। धारिवन गुक्ता एकादशी बीर निर्वाण संवत् २४%० में धापने ऐकक दीक्षा घहण की। आपका नाम बन्द्रसागर रखा गया। वास्तव में धाप पत्र से। धापका गौर वर्ण उक्षत भाल चन्द्र के समान था। आपके घवल यहा की किरएों वन्द्रमा के समान समस्त संसार में फैल गई। वीर संवत २४%० में धावार्थं भी ने सम्मेरशिव्यक्षत की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। ऐकक बन्द्रसागरजी भी साथ में थे। संघ फाल्युन में शिखरजी पहुषा, तीर्थराज की वन्द्रना कर सबने अपने को इतकृत्य समक्ता। तीर्थराज पर सघपति पूनमबन्द्र धार्मीलाल ने पत्रकत्याएक प्रतिष्ठा करवाई। लाखों नर नारी दर्शनार्थं आये। धर्म की भपूर्व प्रभावना हुई। वहां से विहार कर, कटनी, लिलतपुर, जम्बूस्वामी सिद्धक्षंत्र मयुरा में चातुर्मास करके अनेक ग्रामों में धर्मामृत की वर्ष करते हुए सोनागिरि सिद्धक्षंत्र पर पहुंचे। वहां पर आपने वीर संवत २४४६ मार्गवीर्थ गुक्ता १५ सोमवार मृग नवत्र मकर लग्न में दिन के १० वजे आवार्य श्री शान्तिनसगरजी महाराज के वरएसान्निष्ठक में दिगस्वर दीक्षा ग्रहण की। समस्त कृत्रिम वस्त्राभूषण त्याग कर आपने पंच महात्रत, पच समिति, तीन गुन्तिक्य ग्राभूषण तथा २५ मुल्युणक्य बस्त्रों से स्वयं को मुशांभित किया।

दिगम्बर मुद्रा धारण करना सरल और मुनभ नही है, अत्यन्त कठिन है। घीर वीर सहापुरुष हा इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं। प्रापने इस निर्विकार मुद्रा को धारण कर अनेक नगरो व ग्रामों में भ्रमण किया तथा अपने धर्मोपदेश से जन जन के हृदय पटल के मिथ्यान्यकार को पूर किया। सुना जाना है कि भ्रापको वक्तुत्व शक्ति श्रद्रश्चुत थी। श्रापका वपोबल, आचारबल, श्रुनबल, बचनबल, श्रात्मिकबल भ्रोर भेयं प्रशंसनीय था।

## सिंहबृतिधारकः

जिसप्रकार सिंह के समक्ष क्याल नहीं ठहर सकते उसीप्रकार आपके समक्ष वादीगए। भी नहीं ठहर सकते थे। व्याल अपनी मण्डली में ही उह उहु कर बोर मचा सकते हैं परन्तु सिंह के सामने चुप रह जाते हैं, वैसे ही दिगम्बरस्व के विरोधी जिन शास्त्र के सम्मं को नहीं जानने वाले फ्रजानी दूर से ही प्रापका विरोध करते थे परन्तु सामने ग्रांने के वाद मूक के समान हो जाते थे।

सुना है कि जिस समय आवार्यश्री का संघ दिल्ली में प्राया था। उस समय एक सरकारी आदेश द्वारा दिगम्बर साधुओं के नगर विहार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। जब यह वार्ना निर्मीक चन्द्रसिन्धु के कानों में पड़ी तो उन्होंने विचार किया अही! ऐसे तो मुनि मार्ग रुक ही जाएगा इसलिये उन्होंने प्राहार करने के लिये णुद्धि की, ब्रीर बीतराग प्रश्न के समक्ष कायोरसर्ग कर हाथ में कमण्डलुलेकर शहर मे जाने लगे। श्रासक चिन्तित हो नाए — नया होगा? परन्तु महाराजश्री के मुख्यमण्डल पर अपून तेज या। आप सिंह के समान निभय कोर लान्त मस्व ले जले जा रहे थे। जब स्रयंज साहब की कोठी के पास से निकले तो बाहर खड़ा साहब दनकी शान्त मुद्रा को देखकर नतमस्तक हो गया, इनकी भूरि भूरि प्रशसा करने लड़ा 1 सत्य हो है महापुरुषो का प्रभाव अपूर्व होता है।

## रत्नत्रय की मृतिमन्त प्रतिमाः

वास्तव मे मुलिराज श्री चन्द्रसायरणी को देखकर रलेजय की मूर्तिमन्त प्रतिमां को देखने का सन्तोष प्राप्त होता था। महाराजश्री का जीवन हिमांभय की तरह उत्तृंग सागरे की तेरह गम्भीर, चन्द्रमा की तरह शीतल तपस्या में सूब की तरह श्रवर स्फटिक की तरह अध्यन्त निर्दोध श्रांकाश की तरह प्रत्यन्त निर्दोध श्रांकाश की तरह प्रत्यन्त किताब महाज्ञतों के पालन में बच्च की तरह करोर में के सहस्र अडिंग एवं गमा की तरह अत्यन्त निमल था।

वे साधुओं मे महासाधु नपस्तियों में कठोर तपस्वी योगियों में झात्मतीन योगी महा ब्रितियों में निरंपेक्ष सहावती झीर मुनियों में अत्थन्त निर्माही मुनि सः। वास्तव में ऐसे निर्माल निरंपृह और स्थितिप्रज्ञ साधुओं से हो धम की बोभा है। विश्व के प्राणी ऐसे ही सत्साधुओं के दशन, समाणम और सेवा से अपने जीवन को धन्य बना साते है।

पूज्य तरणतारण महामुनिराजं श्री च इसागरजी महाराज अपने दीक्षा गुरु परम पूज्य श्री १०६ आचार्य णानिसागरजी महाराज की णिष्य पेर्मपरा में और सांच जीवन में न केवल ज्येष्टना में अब्द व वरन श्रष्टता में भी श्रष्ट थ । उनके पावन पद विहार से घरा धन्य हो गई। सूच्चा अध्ययन जगमगा उठा और आत्मिहितिषयी का आत्मिष्य पर चलन के लिए प्रकाशस्तरभा मिल गया। वास्तव में वे लोग महाभाग्यकाली है जिन्हे ऐसे सोकोत्तर असाक्षरस्य महानेतपस्थी सच्चे आगम निग्द साथ के दशन का सुयोग मिला।

प्रापको यही भावता रहती थी कि सवें भवन्तु सुख्यतः । आप समारो जोवो को घर्माभि-मुख करने हेतु सनत प्रयानशील रहते था। गुरुदेव की नपस्या केवल प्राप्तकल्याण के लिए हो नहीं अपितु इस ग्रुग की घम और मर्यादा का विरोध करन बाली दूषित प्राप्तवृत्तियों को रोकने के लिए भी थी। मानव की पापवृत्तियों को देखकर उनका लित्त आंशकित था। महाहास्त्रक्षी ने इनका नाश करने का प्रयस्त असीम साहस भीर धय के साथ किया। घममावनाण्-य सूद लोगां ने इनके पथ में पत्थर वरसाने में कोई कमी नहीं रखों परन्तु मुनिश्री ने एक परम साहसी मैनकनी, को भीति- इरपनी मिति नहीं बदली । यझ और 'वैभव को उकराने वाले क्याक्सी विरोधियों की परवाह कर सकते हैं. कभी नहीं !

महाराज श्री हमेशा ही सत्य, सिद्धान्त और ग्रागमपथ के प्रनुवाधी रहे। सिद्धान्त के आगे अप किसी को कोई महस्व नंही देते थ। यदि शास्त्र की परिपालना में प्राणों की भी ग्रावश्यकता होती तो ग्राप नि संकोच देने को तैयार रहते थे। जिनम्मं के ममं को नहीं जानने वाले इ वागिन दम्य प्रज्ञानियों ने महाराजश्री पर वर्षानतीत ग्रत्याचार किए जिन्हें लेखनी से लिखा भी नहीं जा सकता। परन्तु धीर वीर मुनिश्री ने इतने चोरोपसमं ग्राने परं भी न्यायमार्ग एवं व्याप सिद्धान्त को कहीं छोड़ा। मस्य है 'स्यायात्यम्' प्रविचलिल पर न घोरा' घोरोपसमं ग्राने पर भी घीर-वीर स्थायमार्ग के विचलित नहीं होते। प्रापत्तियों की हदला से सहन करने पर ही गुणों की प्रतिष्ठा होती है। गुरदेव ने घोर आपत्रियों का सामना किया जिससे ग्राज भी उनका नाम ग्रजर ग्रसर है।

## मारबाड के सुधारक

जिस समय हमारे धावक गए। चारित्र से च्युत हो उमंबिहीन वनने जा रहे थे। उस समय आपन जैन समाज को अमंपिदेश देकर सन्मानं में नयाया। भ्राप अनेको थ्रामो और नगरो में असण करके अपने व्यनस्मृत के द्वारा धर्मपियस्तु अध्यक्षाणियों को सन्तुष्ट करते हुए राजस्थान प्रान्त के मुजानगढ नगर में पथारे। वि० स० १६६२ में थ्यापे नहा चातुर्मास किया। इस मारवाड देश की जम्म आवायों ने ससार से दी है। यहा उच्चता भ्रांच कि हो ते उच्च भी अधिक एकती है। भागी के दिनो में भीषण सूत्र किरास्त से पदास्त के च्यापे जिस समय राजस्थान से पदास्त क्या नहा समय अही के तिवासी मुनिया को चर्यास भ्रानिक थे, खान-पान समुद्ध हो चला था। स्थाने सपने मामिक-उपनेशों से श्राहकों को सम्बोधित किया, जनके योग्य आनक्षड से उन्हें पत्रक्षा कराया, बापके सरुपदेश से कई बती बने। मारवाड प्रान्त के लोगों के सुधार का यस अपको ही है। ही ही है।

### डेंह मे प्रभावना

लाडन् से मगिमर मुरी चतुरंशी को आचार्यक्रन्पधी ने विहार किया। साथ मे थ मुनि निर्मलसागरजी, एलक हेमसागरजी क्षल्लक गुस्तिसागरजी और ब० गौरीलानजी।

ं सिती पीच कुष्णा दूज बिं≉ सरु १९९२ के प्रातः ९ बजे मुनिसय का डह में प्रवेश हुन्ना। सार्श काम मुझ्को उलट पड़ा, विद्याल योभायाचा निकालो गई। जामीच्दार का सरकारो लवाजमा तथा बैण्ड भी जुलूस में सम्मिलित का न लगका २००० स्त्री पुरुष और बच्चे सोत्साह जय जयकार कर रहे थे। साधुओं ने पहले श्री पार्श्वनाथ निस्यांजी के दर्शन किए, प्रनन्तर प्राचीन मन्दिर ग्रीर नवीन मन्दिर के दर्शन करते हुए संघ श्री दिगम्बर चैन पाठशाला में पहुंचा। श्राचार्यकल्पश्री के उदबोधन के बाद सभा विस्तित हुई।

सैकड़ों वर्षों से इस प्रदेश में दिगम्बर जैन साखुओं का आगमन न होने से सब लोग साखुओं की कियाओं से अनिभन्न थे। संघ की चयि देख देखकर सब लोग आपक्योम्बित होते थे। पूज्य चन्द्रसागरजी महाराज ने श्रावकों की शिथिलता और ख़ुद्ध खानपान को भांप लिया था अपतः आपके उपदेश का विषय प्राय: यही होता था। आपके उपदेशों से प्रभावित होकर और सच्चा मार्ग ज्ञात कर अनेक श्रावक हन्द्र सीती हो । यो से विषय। यो कहना चाहिये कि द्रापक आगमन से डेह वासियों का जीवन सर्वथा परिवर्तन हो गया सबके सब ग्रुव खान पान और नियमों की ओर झाहुक्ट हुए।

#### उत्कृष्ट धर्म प्रचारक :

गुढ़ओं की गरिमा गाया गार्ड नहीं जा सकती। घ्रापके वचनों में सत्यता ग्रीर मधुरता, हृदय में विवक्षा, मन में मृदुता, भावना में भन्थता, नयन में परीक्षा, बुद्धि में समीक्षा, दृष्टि में विवालता, व्यवहार में कुशलता और भन्तःकरण में कोमलता कृट कूट कर भरी हुई थी। इसलिये ग्रापने मनुष्य को पहचान कर ग्रंपीत् पात्र की परीक्षा कर यत दिये, जन जन के हृदय में संयम की सुवास भरी।

गगन का चन्द्र प्रत्यकार को दूर करता है। परन्तु चन्द्रसागरजी रूपी निर्मल चन्द्र प्रजानियों के मन मन्दिर में जान का प्रकाश फेलाता था। ग्रापने धर्मापदेश देकर जन जन का ध्रज्ञान दूर किया। देश-देशान्तरों में विहार कर जिनधर्म का प्रचार किया। उनका यह परमोपकार कल्पान्त काल तक स्थिर रहेगा। उनके चवनों में श्रोज था। उपदेश की शैली अपूर्व थी। मधुर भाषणों से उनके जैन खिदान्त के प्रभूतपूर्व मर्मज होने की प्रखर प्रतिभा का परिचय स्वतः ही मिलता था श्रापके सरल वाक्य रश्मियों से साक्षान् शान्ति सुधारस विकीण होता था जिसका पान कर भक्त जन भूम उठते धीर ग्रपूर्व शान्ति लाभ तेते थे।

## अपूर्व मनोबल :

महाराजथीकी वृत्ति सिंहवृत्ति थी अनएव उनके अनुणासन तथा नियंत्रण में माना का लाटन था बल्कि सच्चे पिताकीसी परम हितैबिखी कट्टरताथी। जिसके लिये उन्होंने भ्रपने जीवनोपाजित यश को बलि चढ़ाने में जरासाभी सकोचनहीं किया। इन्दौर में सरसेठ हुकमोचन्दजी ने ग्राचायंश्री को हयकड़ी पहनाने की पूर्ण कोश्विश्व की पर सेठ साठ की कोशिया व्यर्थ गई तथा श्वाचायंश्री की सिहबृत्ति से सरकारी वर्ग के विशिष्ट लोग श्वापके करणों में नतमस्तक हो गए तथा सेठ जी के मायाजाल का मण्डा पूट गया।

धनेक क्षेत्रों और स्थानों में विहार करते हुए मुनिश्रो संब सहिल संबर् २००१ फास्मुब सुदी अष्टमी के सायंकाल बावनगजा में पद्मारे । उस समय आपके इस मौतिक कारीर को ज्वर के देग ने पकड़ लिया था । इसलिये प्रापका कारीर यद्यपि दुवंल हो गया था फिर भी मानसिक बल प्रपूर्व था । बड़वानी सिद्धक्षेत्र में श्री चांदमल धन्नालाल की ओर से मानस्तम्भ प्रतिष्ठा थी । ग्रापने रुग्णावस्था में भी ग्रपने हाथ से प्रतिष्ठा कराई ।

पूज्य गुरुदेव को धारीरिक स्थिति प्रधिकाधिक निर्वेल होती गई तो भी महाराजश्री वे फाल्गुन मुदी १२ को फरमाया कि मुक्ते चूलियरि के दर्शन कराओ।

### लोगों ने कहाः

"महाराज ! शरीर स्वस्थ होने पर पहाड पर जाना उचित होगा, गुरुदेव बोले "शरीर का भरोमा नही । यदि शरीर ही नहीं रहा तो हमारे दर्शन रह जायेंगे ।"

महाराज श्री दर्शनार्थ पर्वत पर पधारे । उसे समय उन्हें १०४ डिग्री ज्वर था, निर्वेलता भी काफी थी। महाराजश्री ने बड़े उत्साह श्रीर हर्ष पूर्वक दर्शन किये। संन्यास भी ग्रहण कर लिया। श्रर्थान् अन्न का त्याग कर दिया। फाल्गुन शुक्ला १३ को मात्र जल लिया।

#### ग्रन्तिम सन्देश:

त्रयोदसीको ही ग्रन्त जल त्यागकर संस्थास घारण करतेसमय प्रापने पूछा या कि म्रष्टाह्निकाको पूर्णतापरसों ही हैन ?

लोगो के हौं करने पर महाराज ने फरमाया ''सब लोगधर्मका सेवन न भूले । फ्राल्मा अमर है।''

फाल्गुन णुक्ला चतुर्दशी को शक्ति ग्रीर भी क्षीण हो गई। डाक्टरों ने महाराजश्री को देखकर कहा कि महाराज का हृदय बडा ट्रकृहै। ग्रीयिध लेने पर तो शर्तिया स्वस्थ हो सकते है परन्तु गुरुदेव कैसी औषधि लेते? उनके पास तो मुक्ति में पहुंचाने वाली परम वीतरागनारूप ग्रादर्श महौषधि भी।

#### सरीर त्यागः

फाल्गुन शुक्ला १४ के दिन बारह वजकर बीस मिनट पर गुरुदेव ने इस विनाशशील शरीर को छोड़कर अमरतत्व प्राप्त कर लिया। यह सन् १६४५ की २६ फरवरी का दिन था। इस दिन अष्टाह्मिका की समाप्ति थी। दिन भी चन्द्रवार था। परमाराध्य गुरुदेव चन्द्रसागर ने पूर्णे चन्द्रिका चन्द्रवार के दिन सिद्धक्षेत्र पर होलिका की धाग में प्रपने कर्मों को शरीर के साथ फूंक दिया। समस्त भक्तजन विलखते रह गये, सबको आंखे भर आई।

#### चरण वस्तना :

हढ़ तपस्ती, शीर्षमार्ग के कट्टर पोषक, बीतरागी, परम बिद्वान, निर्भीक, प्रसिद्ध उपदेशक, धागम समस्यर्थी, धनर्ष के शत्रू, सत्य के पुजारी, मोक्ष मार्ग के पिषक, संसारी प्राणियों के तारक, आरमबोधी, स्वपर-उपकारी, अपरिष्णही, तारण-तरण, सन्तापहरण स्व० गुरुदेव के चरण कमलों में शत-शत बन्दन ! शत-शत बन्दन ! शत-शत बन्दन ! श



## आचार्य श्री नामिसागरनी महाराज



पुज्य प्राचार्यश्री का जन्म विक्रम १६४५ ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी मंगलवार तदनुसार ता० २६ मई सन् १८८८ को दक्षिण प्रान्त के शिवपूर नगर जिला बेलमांव में हुआ। था। इनके पिताजी का नाम श्री बादबराय तथा मानेस्वरी का नाम श्रीमती कलाहेबी था । ये दक्षिण प्रान्तीय प्रसिद्ध जैन क्षत्रिय पंचम जाति के व्यापारी थे। श्री यादवरायजी के कुल तीन संतान उत्पन्न हई, जिनमें पहली संतान कुछ दिन जीवित रहकर चिर निदित हो गई। द्वितीय पुरुष आचार्य महाराज हैं, जिनका तत्कालीन नाम होनप्या रखा गया। इनके पीछे प्रायः दो ढाई वर्ष बाद एक छोटा भाई और हमा। ये दो वर्ष के भी पुर्सान होने पाये थे कि इनके पिताजी दिवगत हो गये घौर उनकी खत्र-छाया इनके ऊपर से सदैव के लिये उठ गई। उस समय इनके खोटे भाई की भवस्था प्रायः ३ मास की थी इनकी विद्षी माला ने दोनों का लालन-पालन किया तथा शिक्षित बनाने के लिये उसी गांव की राजकीय शाला में बैठा दिया। दो तीन कक्षा

तक ही प्रारम्भिक शिक्षा ले पाये थे कि अभाग्यवशत् विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा और इनकी माताओं का भी स्वर्गवास हो गया। उस समय इनकी प्रायु १२ वर्ष की होगी, घर में कोई बड़ा न होने से खर्च का सारा बोफ इन्हों के ऊपर ध्रा पड़ा, समस्या बड़ी विकट थी, घाजीविका का और कोई उपाय न था, ध्रत: इच्छा न होते हुए भी पढ़ाई का काम छोड़ना पड़ा। फिर भी ध्रपने भाई को पढ़ाने का पूरा ध्यान रखा।

इनका पैतृक व्यापार बर्तनों की दुकान का था। घपने पूर्वजों की छोड़ी हुई पर्याप्त जमीन भी भी कुछ समय तक तो अभ्यास न होने से कुछ कुछ रहा, पर बाद में घपनी कुललता से उन दोनों कार्यों की बडी सावधानी से सम्भाल लिया। २६ वर्ष की ब्रायु अर्थात् सन् १९१४ में ब्रापका विवाह हो गया। चार वर्ष बाद द्विराग-मन (गोना) हुआ। उससे आपके पुत्र उत्पन्न हुआ किन्तु तीन महीने बाद ही वह काल कवितत हो गया। इस दुःख को भूल भीन पाये थे कि उनके तीन मास पीछे ही ब्रापको धर्मपरनी का भी सदैव के लिये वियोग हो गया। इस ककार प्रायः देइ वर्ष तक ही आपको स्त्री का संयोग रहा अब ब्रापने दूसरा विवाह न करने का निश्चय कर लिया।

हम पहिले ही लिख चुके हैं कि ये ज्यापार में वडे कुशन ये तथा समय समय पर अन्य ज्यापार भी करते थे। एक बार कपास (कई) के ज्यापार निमित्त धापको सेरदाइ राज्यान्तर्वत जाम्बापा नामक नांच में जाना पड़ा। यहां पर इनको व्यापार सम्बन्धि कार्योधिक्य से दिन में भीजन बनाने का प्रकाश न निजा। दिला शापत के जपने ही हाथ में भोजन बनाने का प्रकाश न निजा। दीवा से जीजन बनाना प्रारम्भ कर दिया। उन दिनों तक जैन कुल में उल्लाम होते हुए भी मिला के प्रभाव से धानिक मावना जामृत नहीं हुई थी, धरा राणि में भोजन कर तेते थे। इन्होंने भात बनाने के लिए उवनते हुए पानी में चावल डाले। स्मृति-राण से उत्यक्त कर तेते थे। इन्होंने भात बनाने के लिए उवनते हुए पानी में चावल डाले। स्मृति-राण से उत्यक्त कर तेते थे। इन्होंने भात बनाने के लिए उवनते हुए पानी में चावल डाले। स्मृति-राण से उत्यक्त कर तेते वे वे वे कोई कोई उसमें मिर पड़े। जब भोजन करने वेठे तब भात परोसने के साथ वे दोनों कोई, भी उस बाल में एक गये। उत्यक्त सेवकर इनके मन में वड़ी प्लानि उत्यन्त हुई। विचारते लगे कि अपने देट भरने के लिये मेरे द्वारा इन दो जीवों का अर्थ में वच हो। गया, समर में राणि को भोजन न करने ता तो यह जीवों की हिसा न होती। वहुत परचातार किया तथा धारमिनन्त और सहूं भी की। उस सम्बन्ध से मोजन किया ही नहीं विनेत राणि भोजन को महान हिसा का कारण बान जन्म पर्यन्त के लिये लाग कर दिया।

इस घटना से ही इनके जीवन में परिवर्तन हो गया। कार्यभार अपने छोटे भाई को तौंप दिया धौर धाप गृह से उदास हो गये। तीन वर्ष तक संवेगी श्रावक दशा में रहे, आपका यह समय तीर्थ-पाता और संस्वराति में हो व्यतीत हुखा। सन् १६२३ में घ्रापने बोर गाव में श्री १०५ प्रत्य आदि सागर मुनिराज में विजियत् सुल्लक दीजा ने ली और नाम श्री पायसागर रक्षा गया।

१९२४ में सम्मेद शिखरजी की यात्रा जाने वाले प्रावार्य शान्तिसागरजी महाराज के विगाल संघ में शामिल होकर आपने इन्हों से विश्विपूर्ण ऐलक दीक्षा ले ली । उस समय प्रापका नाम निकासर रखा गया । ऐकक बदस्या में आप पांच वर्ष रहे । ब्रीर संब के साथ १९२६ से १९२६ तक जवसुर, करनी (मध्यप्रान्त) लेलितपुर (उत्तर प्रान्त) में ब्रायने चतुमीस किये । इसी मध्य में सच वे तीर्थराज की बंदना की

सन् १६२६ में पूज्य घाचार्य चारित्र चक्रवित झांतिसागर महाराज से मार्य सीर्य सुदी १४ सं १६८६ में सोनागिर पहाड के उत्पर मृति दीक्षा ली।

सन् १९३६ में झाप धावार्य कुन्युसागरजी महाराज के संघ में रहने लगे और उनकी घंत अवस्था जानकर उनकी सैयावृत्ति की । आचार्य श्री ने घपना जन्त समय जानकर प्राचार्य पर के जिये समस्त संघ के मुनियों को झाका दी कि निमसागरजी को अपना घाचार्य मानना । सन् १९४५ में झाप बावार्य पर पर आसीन हुए उसके बाद घनेक स्थानों पर छमग्रा करके जनता को सही मार्य टर्छन दिया।

#### ध्यान :

धाप जब ध्यान में लीन होते हैं उस समय प्रापकी मुद्रा दर्शनीय है। धाये हुए बड़े से बड़े उपतर्गों को आप बड़ी धासानी से सहन कर लेते हैं, कभी कभी तो ऐसे भी धवसर आ गये हैं जबकि उपवासादिकों के दिनों में घशक्सता के कारण प्राप गिर भी गये हैं पर किर भी ध्यान से विवस्तित नहीं हुए। वागपत ( मेरठ) में जब आप डेड मास रहे तो वहां शीतकाख कें खमुना के किनारे वार-वार घन्टे तक ध्यान में भीन रहे। बड़े गाव भेरठ में भी शीत ऋतु में आपने अनेक रात्रियों में महानों की छतपर बैठकर ध्यान लगाया। ग्रीध्म ऋतु में तारंगा तथा पावागढ़ ( बड़ीदा ) के पहाड़ों पर आकर बार-वार घन्टे तक समाधि में रहे।

#### ज्ञान:

यह हम पहने ही लिख चुके हैं कि झापकी प्रारम्भिक शिक्षा न कुछ के बराबर थी किन्तु साधु दीक्षा के बाद से खापने दतना अच्छा घास्त्र जान प्राप्त कर लिया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयं को न केवल भली भांति समक्ष ही जैते थे अपितु दूसरों को भी बहुत अच्छी तरह समक्षा देते थे। स्रापने अनेक उच्चकोटि के दार्शिक सिद्धान्त ग्रन्थों का स्वाष्ट्रयाय किया था जिस समय भ्राप आध्यास्मिक विषय पर अथाक्यान देते तब ऐसा मालूम होता था कि मानों भ्रापकी ग्रन्तरात्मा ही बोल रही है।

#### उपवेश :

स्रापके उपदेश सार्वजनिक भी होते ये हरिजन समस्या के विषय में प्रापने स्रापने भाषणों में स्रनेक बार कहा था मैं हरिजनों को उतना ही उन्नत देखना चाहता हूं जितना कि स्रीर जातियां हैं। उनकी भोजन, वस्त्र, स्थान स्नादि की समस्या हल होनी चाहिये, पठन पाठन की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिये जिससे ये शिक्षित हो जायें और खोटे कर्मों से बचकर सब्बें कार्य करने तमें । इनके सन्दर की दुराईयां मसलन, मदा, मांससेवन, जुधा, शिकार, जीव हिंसा सादि कर्म तथा मैला कुचेला रहना आदि पहिले दूर करना चाहिये। प्रापका ज्वलत प्रभाव तब प्रकट हुधा, जब भारत सरकार ने एक बिल पालियामेन्ट में रखा जिसमें जैन धर्म को हिन्दू धर्म स्वीकार किया जा रहा था। इस बिल पर भारत वर्ष को जैन संस्थायें चिन्तित हो उठीं। परम पूज्य चारिज चल्किती और रूप प्रावार्थ वात्र जव्य किता की रूप प्रवार्थ वात्र के जल्कित और रूप प्रवार्थ के जिन संस्थायें विन्तित हो उठीं। परम पूज्य चारिज चलकति और रूप प्रवार्थ वात्र वात्र विवार कि दिल्ली में शासन को प्रभावित कर जैन धर्म की हिन्दू पर्म से पूचक् रखवायें। महाराज ने ऐसा प्रयस्त किया कि उन्हें सफलता मिली और गुरु धारेश की पालना की।

ग्रगस्त १९४५ में पूज्य ग्राचार्य शान्तिसागरजी के कृत्यलगिरि में समाधि मरका लेने के समाचार ज्ञात होते ही ग्रापने फल व सीठे का ग्राजन्म त्याग कर दिया। एक वर्ष तक अन्न का त्याग कर दिया और जो उद्वार प्राचार्य श्री ने प्रपने गुरु के प्रति प्रकट किये वह चिरस्मरकीय व स्वक्षांकारों में अंकित होने योग्य है।

आचार्यश्री का स्वभाव नारियल जैमा था उपर से कठोर और ग्रंतरंग में नमं था। वर्म व वर्मात्मा के प्रति इतने उदार वे कि कभी भी उनका ह्यास देखना पसन्द नहीं करते थे। वे कभी भी संघ में शिषिलाचार नही देख सकते श्रीर सदैव संघ पर कडी दृष्टि आचरण पालन की ओर रखते। शिक्षण संस्थाओं से उन्हें काफी प्यार था। गरीबों के हित्तू होने के कारण आपके चरणों में सभी जाति के स्त्री पुरुष भेद भाव ग्रुखाकर ग्राते थे।

आचार्यभी १६५१ में जब दिल्ली पधारे तब वे एक संकल्प नेकर बाबे थे । हरिजन-मन्दिर प्रवेस को नेकर पूज्य आचार्य शान्तिसागरजी महाराज ने ग्रनशन कर दिया था जनके अनवान को बुड़बाना भीर जेन मन्दिरों को हिन्दू मन्दिरों से पृथक् करना यह संकल्प न्यायाज्ञार्य पं० दरबारी-लालजी कोठिया के सम्पर्क से पूज्य श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी को आचार्य श्री ने अपने संकल्प का साधक माना । फनतः आचार्य श्री भपने भिशान में सफन हुए और पूज्य वर्णीजी के प्रति भनन्य समादर करने लगे । ग्रन्त में ग्राचार्य श्री वर्णीजी के सांशिष्ट्य में बडीत (भेरठ) से अस्थान कर ईसरी (सम्मेदशिखर) पहुँचे और इन्हीं के निकट सन् १९५७ में समाधि पूर्वक देह त्याग किया ।



## मुनिश्री नेमिसागरनी महाराज

| जाति       |   | पचम                     |
|------------|---|-------------------------|
| माताकानाम  | _ | शिवादेवी                |
| पिनाकानाम  |   | नेमराज                  |
| जन्म स्थान | - | कुडची (बेलगाव )         |
| दीक्ष।     | - | समडोल ( बेलगाव )        |
|            |   | कार्तिक सुदी १४ स० १६८१ |



आचाय महाराज तपोमूर्ति थे।
उनके शिष्य नेमिसागर महाराज भी बहुत
सरल थे तथा उनका जीवन तप पुनीत
समलकृत था। प्राचार्य महाराज ने जिनेन्द्र
शासन से पूण विमुख नेमच्या नामक कुडची
के क्याथारी की जीवनी को बस्ल दिया।
वे ही आज अद्धालु अध्य तपस्वी घढितीय
गुरुभक १००५ परमपूज्य नीमसागर महाराज
के रूप मे मुमुज वर्ग का कत्यारा कर रहे हैं।
उनहे दीक्षा लिए हुए ४५ वर्ष से अधिक
होगए।

एक उपवास एक आहार का कम चलता आ रहा है। बाईस वर्षों के ५०१० दिन होते हैं। तीस क्षोत्रीसो प्रत के ७२० उपवास किए। कर्मदहन के १५६ तथा चारित्र मिद्धियत के १२३४ उपवास हुए। दशलक्षण में पाच बार दस दस उपवास किए अच्छा ह्विका में तीन बार झाठ खावा उपवास किए। हसप्रकार २४ उपवास किए। लोगाद में मैमियागर महाराज ने १६ उपवास किए। इसप्रकार उनकी तपस्या अद्युत थी। चारित्र चुडामणि नेमिसागरजी को उपवास में आनन्द आला था।

ध्याचार्य महाराज को थूर में विराजमान थे। मैंने उनके सत्संग का लाघ लिया वे बोले "तुक शास्त्र पढ़ा करो। मैं उसका भाव लोगों को समभाऊंग।" मैं कक्षा १ तक पढ़ा था। मुभ्ते शास्त्र पढ़मा नहीं धाता था। भाषण देना भी नहीं आता था, धीरे घीरे मेरा अध्यास वढ़ गया। आचार्य महाराज के सन्धकं से हृदय के कपाट लुल गए। उनके सत्संग से भेरे मन में मुनि बनने का भाव पैदा होगया।

नेमिसागरजी महाराज का गृहस्थ जीवन बड़ा विचित्र था। मुसलमानों के सम्पर्क के कारएा मुक्लिम दरगाह में जाकर पर पड़ा करते थे। सोलह वर्ष की भवस्था तक वे अगरवत्ती जलाते भीर शक्कर चढ़ाते थे।

आचार्य महाराज के सम्पर्क के कारए। जीवन में परिवर्तन हो गया। वे खेती करते थे।

दोनों जने नेमण्यामीर रामू (कृत्युसागरजी) साथ साथ खेती का कार्यकरते थे। अपत्रार्यसहाराज से क्रुक्पक के कारए। वैराग्यका भाव जागृत हो गया।

उन्हें निर्विमित्र की कथा बड़ी प्रिय थी। जो पलासकूट ग्राम में देविल बैह्य के घर पुण्यहीन पुत्र निर्दाम के जन्म घारण किया। अहां से चलकर अबन्ति देश में विद्यमान बैदेश नगर में पहुंचा, उसने नगर के बाहर कालकूट नामकि लकड़ी वेचने वाले को देखा। निर्दामित्र ने कालकूट से कहा—पुत्र लकड़ी का जितना बोक्सा आपआंद में ले जाते हो उससे चीगुना बोक्सा प्रतिदिन में लाकर दूगा।

यदि तुम मेरे परिश्रम के बदले मुक्ते भोजन दिया करो तो मैं काम करने को तैयार हूं। कालकूट ने यह बात स्वीकार करली धौर उसे रूखा सूखा भोजन देने लगा। एक दिन उसकी स्वी ने उसे परपेट खोर का भोजन खिलाया वह उससे नाराज हुआ धौर नन्दिमित्र को धर से निकाल दिया।

उसने एक मुनिराज को देखा और उनके साथ हो लिया। श्रावकों ने नया श्रिष्य समस्रकर.
भोजन करा दिया। एक दिन महाराज ने उपवास किया, उसने महाराज के पास के कमंडलु और
पीछों लेकर चर्या को उठा और भोजन के लिए गया पर यह सोचकर मैं यदि ग्राज भोजन नहीं करू गा
तो आक भेरा विशेष ग्रावर करेंगे। उसने तीन दिन तक ऐसा ही किया। चौचे दिन अविश्वानी
सुने के कहा—नन्दिमित्र तेरी जायु अन्तर्मुहते शेष रही है। इसलिये तु सन्यास ग्रारण कर। उस
भव्र ग्रास्ता के सन्यास भारण किया वह स्वर्ग में जाकर देव हुआ वहा से चयकर चन्द्रगुप्त के रूप में
उरुभ हुआ।

यह कथा उन्हें बड़ी प्रिय थी।

नेमिसागरजी ने ऐलक दीक्षा गोकाक के मन्दिर में ली थी और वहां मूलनायक नेमिनाथ भगवान की मूर्ति थी। इसलिए महाराज ने इनका नाम नेमिसागर रखा। पहले ऐलक दीक्षा ली और परचात् मुनिदीक्षा खंगीकार की।

कटनी के चातुर्मास में महाराज ने सभी साधुषों के पठन पाठन की योजना बनाई धौर लिलतपुर में पठन पाठन शुरु हुआ। नेमिसागर मुनिराज विविध प्रकार के भासन लगाकर ध्यान करते थे। उन्हें ध्यान में ही भानन्द भाता था। संकल्प विकल्प त्याकने से साति विकली है। ऐका वे कहा करते थे।

नेमिसाबर महाराज कहा करते बे-

अनुमन शास्त्र तथा व्यवहार इन तीनों को ध्यान में रखकर कार्ब करता चाहिये। जनवर्म की प्रभावना के सम्बन्ध में आचार्य महाराज कहा करते थे—

> रुचि: प्रवर्तते यस्य, जैन शासन भासते । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सुत्रे निषद्यते ।।

जिसके मन में जिन बासन की प्रभावना की भावना है उसके हाच में मुक्ति है। महाराख ने वस्मई के पास वोरीबकर में बावायं खान्तिसायरजी महाराज की पावन स्पृति में स्थान बनाया घौर वहां उत्तुंग भरत बाहुबनि तथा अन्य तीर्षकरों की मनोब्र मूर्तियां स्थापित कराई। वो स्रव्स जीवों को बीतरागता की मिक्षा देती हैं धौर जिनसे चैन घासन की प्रभावना होती है।



## ब्रा० श्री कुं युसागरजी महाराज



महाँप प्रात स्मरणीय आचार्य श्रीकुम्युसायग्जी महाराज स्नाप एक परम प्रभावक बीतरागी, विद्वान श्राचार्य थे। आपकी जन्मभूमि कर्णाटक प्रान्त है जिसे पूर्व में कितने ही महाँचयों ने अलकृत कर जैनधर्मका मुख उज्ज्वल किया था। इसलिए "कर्णेयु अटतीति" सार्थक नाम को पाकर सबके कानोमे गुज रहा है।

कर्गाटक प्रात के ऐश्वयंभूत बेलगाव जिले मे ऐनापुर नामक सुन्दर नगर है। वहा पर चतुर्वकुल में ललामभूत प्रत्यन्त शात स्वभाव वाले सातप्पा नामक शावकोत्तम रहते थे। आपकी धर्मपत्नी साक्षात् सरस्वती के समान सदगुणसम्पन्न थी इसलिए सरस्वती के नाम से ही प्रसिद्ध थी। सातप्पा व सरस्वती दोनो

प्रायन्त प्रेम व उत्साह से देवपूजा व गुरुपास्ति प्रावि सत्कार्य मे सदा मग्न रहते थे। धर्मकार्य को वे प्रधानकार्य समभ्रते थे उनके हृदय मे अतिरिक्त घाष्मक अद्या थी। श्रमती सौ० सरस्वती ने बीर सवत (४४० मे एक गुक्तरत्न को जन्म दिया। इस पुत्र का जन्म कार्तिक गुक्तरप्त की द्वितीया को कुष्ता। माता पिता ने पुत्र का जीवन सुसस्कृत हो इस सुविचार से जन्म से ही आगमोक्त सस्कारों से सस्कृत किया। जातकमं सस्कार होने के बाद गुभमुहूर्त मे नामकरण सरकार किया जिसमें इस पुत्र का नाम रामचन्द्र रखा गया। बाद मे चीलकमं, प्रक्षराध्यास, पुरत्तकष्ठता धादि धादि सस्कारों से सस्कृत कर सदिवद्याका अध्ययन कराया। रामचन्द्र के हृदय मे बात्यकाल से ही विनय शील व सदावार धादि भाव जागृत हुए थे। जिसे देखकर लोग प्राव्चयंपुक्त व सतुष्ट होते थे। रामचन्द्र को बात्यावस्था मे ही साधु स्वयानयों के दश्तेन की उत्कट इच्छा रहती थी। कोई साधु ऐनापुरसे जाते तो यह बालक दौडकर उनकी वन्दना के लिए पहुचता चा। बात्यकाल से ही उसके हृदय मे धर्म के प्रति प्रिताच प्राप्त साथ प्रति सहर्थामयों के साथ तत्वचचित्र करने मे हो समय विताता था। इस प्रकार सोलह वर्ष व्यतीत हुए। ध्रम माता पिता ने रामचन्द्र को विवाह कराने का विवार प्रयट किया। नेसींगक ग्रुण से प्रोरेत होकर रामचन्द्र ने विवाह के लिए निषेध किया एव प्रार्थना की कि पिताजो !

इस लौकिक विवाह से मुक्ते संतोष नही होगा। मैं वालोकिक विवाह प्रवांत् मुक्ति लक्ष्मी के साथ विवाह कर लेना चाहता हूं। माता पिता ने पुनश्च धाग्रह किया। माता पिता की धान्नोल्लंघन भय से इच्छान होते हुए भी रामचन्द्र ने विवाह की स्वीकृति दी। मातापिता ने विवाह किया। रामचंद्र को अनुभव होता था कि मैं विवाह कर बड़े बन्धनमें पड़ गया हूं।

विशेष विषय यह है कि बाल्यकाल से संस्कारों से सुदृढ़ होने के कारण यौवनावस्था में भी रामचन्द्र को कोई व्यसन नहीं था। व्यसन था तो केवल धर्मचर्चा, सरसंगति व शान्त्रस्वाध्याय का था। बाकी व्यसन तो उससे घवराकर दूर भागते थे। इस प्रकार पच्चीस वर्ष पर्यन्त रामचन्द्र ने किसी लरह घर में बास किया। परन्तु बीच बीचमें यह भावना जागृत होती थी कि भगवन् ! मैं इस एहंबंधन से कब छूटूं ' जिनदीक्षा लेने का सोभाय कब मिलेगा ? वह दिन कब मिलेगा जब कि सर्व-सग परिस्थान कर में स्वपरकत्याय कर सकं '

दैववचात् इस बीच में मातापिता का स्वर्गवास हुन्ना। विकराल काल की कृपा से भाई और बहिन ने भी विदाली। तब रामचन्द्रजी का चित्त और भी उदास हुआ। उनका बंघन छूट गया। तब संसार की अस्थिरता का उन्होंने स्वानुभवसे पक्का निक्चय करके और भी धर्ममार्पपर स्थिर हुए।

रामचद्र के श्वसुर भी धनिक थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी। परन्तु उनकी कोई संतान नहीं थी। वे रामचन्द्र से कई दफे कहते थे कि यह सपति (घर वगैरह तुम ही ले लो, मेरे यहां के सब कारोबार तुम ही जलाबो धौर रामचन्द्र प्रपने श्वसुर को दुःख न हो इस विचार से कुछ दिन रहा भी। परम्तु मन मनमे यह विचार किया करता था कि "मैं भ्रपना भी घरबार छोड़ना चाहता हूं। श्वस्ती सपत्ति को लेकर में क्या करूं"। रामचन्द्रकी इस प्रकार की वृत्ति से श्वसुर को दुःख होता था परम्तु रामचन्द्र लाचार था। जब उसने सर्वथा गृहत्याग करने का निश्चय ही कर लिया तो उनके श्वसुर को बहुत श्रधिक दुःख हुमा।

आपने श्रीपरमपूज्य आचार्य श्री घांतिसागर महाराज के पाव मूल को पाकर अपने संकल्प को पूर्ण किया। सन् २५ में श्रवणवेलगोला के मस्तकाभिषेक के समय पर आपने क्षुल्लक दीक्षा ली व सोमगिरी क्षेत्रपर मुनिदीक्षा ली। **घौर मु**नि कुंबुसागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब आप घर छोड़ करके साचुहुए तब म्रापकी धर्मपरली धर्मध्यान करती हुई घर में ही रही थी।

भ्रापने अपनी माता सरस्वती का नाम सार्यक बनाया था । क्योंकि आप भ्रपने नाम तथा काम में सरस्वतीपुत्र हो सिद्ध हुए थे । चतुर्विश्वतिजनस्तुति, शांतिसागर चरित्र, बोधामृतसार, निजा-रमगुद्धिमावना, मोक्षमार्यप्रदीप, ज्ञानामृतसार,स्वरूपदर्शनसूर्य,नरेशधर्मदर्गण,मनुष्यकृत्यसार, शांतिसुधा- सिंधु आदि नीतिपूर्ण तत्त्वर्गाभत ४० ग्रन्थरत्नों की उत्पत्ति ब्रापके ही श्रगाधकानरूपी खानसे इर्डची।

आपके हुर्लभ संस्कृतभाषा-पाडिस्य पर वड़े २ विद्वान पंडित भी भुग्छ हो जाते थे ! आपकी ग्रन्थिता ग्राम्थिनिर्माणकोली अपूर्व थी । आपकी भाषाएा-प्रतिभा शान्त व गम्भीर मुद्राके सामने बड़े २ राजाओं के मस्तक भुकते थे गुजरात प्रात के प्रायः सभी संस्थानाधिपनि भाषके आज्ञाकारी विष्य वने हुए हैं। भ्रावतक हुजारों की सख्या मे जैनेतर भाषके सदुपदेश से प्रभावित होकर मकारत्रय ( सद्य, मांस, मधु ) के नियमी व संयमी वन चुके हैं।

गुजरात व बागड प्रात में आपके द्वारा जो धर्मप्रभावना हुई है व हो रही है वह इतिहास के पुटुठों पर सबर्णवर्णों में चिरकाल तक ग्रंकित रहेगी। गुजरात में कई संस्थानिकोंने ग्रंपने राज्यमें इन तपोधन के जन्मदिन के स्मर्एार्थ सार्वजनिक छुट्टी व सार्वत्रिक अहिंसादिवस मनाने के फर्मान निकाल हैं। सदासना स्टेट के प्रजावत्सल नरेश तो इतने भक्त बन गये थे कि महाराज का जहां २ विहार होता था वहां प्रायः उनकी उपस्थिति रहती थी। कभी ग्रानिवार्य राज्यकार्य से परवश होकर महाराज से विदा लेने का प्रसंग आने पर माता को बिछड़ते हुए पूत्र के समान नरेश की आखों में से क्षांसु वहते थे धन्य है ऐसी गुरुभक्ति ! युवराज कुमार साहेब रए जीतसिंहजी पुज्यवर्य के परमभक्त थे। वे कई समय महाराज की सेवा में उपस्थित होकर ग्रात्महित के नत्त्वों को पूछते हुए महाराज की सेवा में हो दीर्घ समय व्यतीत करते थे। तारंगाजी से महाराज का विहार होने का समाचार जानकर कुमार साहेब से रहा नही गया, वे पुज्यश्री के चरणों में उपस्थित होकर (अश्रपात करते हए ) महाराज से निवेदन करते है कि स्वामिन् ! पून: कब दर्शन मिलेगा ? कितनी अद्भूत भक्ति थी यह ! पज्यश्री ने भाज गुजरात मे जो धर्मजागृति की है वह "न भूतो न भविष्यति" है। गुजरात में जैन क्या, जैनेतर क्या, हिन्दू क्या, मुसलमान क्या, उनके चरणों के भक्त थे। अलुवा, माणिकपूर, पैथापूर, डूं गरपुर, बांसवाडा, खांदु म्रादि भनेक राज्यों के भ्रविपति भ्रापके सद्गुणों से मुख्य थे। पिछले दिनों बड़ोदा राज्य में आपका अपूर्व स्वागत हुआ। राज्य के न्यायमन्दिर में स्टेट के प्रधान सर कृष्ण-माचारी की उपस्थिति में आचार्यश्री का सार्वजनिक तत्वोपदेश हुआ था।

गुजरात से विहार कर महाराज श्री ने राजस्थान के बाग्बर प्रात को पावन किया। विकम सं० २००१ में ग्रापका पदापंज चरियावद हुआ। इसी वर्ष घरियावद में ५१ वर्ष की उम्रमें आषाक रूपण र रिवबार दिनांक १-७-१६४५ को समाधि मरण पूर्वक ग्रापका स्वगंवास हो गया। ऐसे महान प्रभावशाली श्राचार्य के निधन से समग्र दिगम्बर अने समाज को गहरा ब्राघात पहुंचा। दिगम्बर अने समाज पर यह घटना अनुष्ठा बर्षायात मानी गई। मैं उन महानृत्यागमूर्ति आचार्यं श्री के चरणों में भपनी हार्विक श्रद्धांजलि समर्पित करता है।

## ग्राचार्य श्री पायसागरजी महाराज



आपका जन्म पैनापुर में फाल्गुन शुक्ता पचमी बीर निंत सन २४१४ शक सन १८९० को हुआ था। ग्रापने गोकाक के जन मन्दिर से श्रीमद श्राचार्य श्री श्रान्तिसागरजी महाराज से कार्तिक सुदी ४ वीर संन २४५० सक् १८२३ में ऐकक दीक्षा ली। सोनागिरि सिद्धशेष पर श्राचार्य श्री से वीन सन २४५६ में मृनि दीक्षा श्रहरा की।

१२-१०-४६ मे आपने आपना आचार्य पद मुनि अनन्तर्कार्तिजी को साँप दिया तथा स्तवननिधी सीर्थकोत्र पद समाधि पूर्वक शरीर को छोडा। आप कुशल बक्ता दीर्घ सपस्वी और कुशल आचार्य थे। आपने अनेको श्रावको को दीक्षा देकर सत्पथ मे लगाया। धन्य है आपका जीवन।



## मुनिश्री मल्लिसागरजी महाराज

मुनि श्री १०६ मल्लिसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम मोतीलालजी था। म्रापका जन्म ७७ वर्ष पूव नादगाव मे हुमा था। आपके पिता श्री दौलतरामजी व माता श्रीमती सुम्दरबाईजी हैं। म्राप खण्डेलवाल जाति के भूषरा व सेठी गोत्रज हैं। म्रापकी धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा साधारण ही हुई। विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी ही रहे।

गेलक पसालालजी के उपदेश श्रवण के कारण घ्रापमे वैराग्य प्रवृत्ति जागृत हुई। परिणासन घ्रापने विकस सवत १६८७ में सिद्धवरकूटजो क्षेत्रपर आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ले ली। आप घोर तपस्वी, चारित्र किरोसिए। मुनि रस्त है। घ्रापने निद्ध-वरकृट, बडबानी आदि स्थानो पर चातुर्माल कर धर्म प्रभावना की।



## मूनि श्री चन्द्रकीर्तिजी महाराज

काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके। एतच्चित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नरा ।।सोमदेवाचार्य।।



भावार्थ—इस कलिकाल मे भी, जब कि लोगो के चित्त भी चचलता है, शरीर अन्न का कोडा है, जिनेन्द्र देव के बीतरागी नग्न स्वरूप को भारण करने वाले महापुरुष मौजूद हैं जो कि एक भावचर्य ही है।

भूतपूर्व राजपूताना वर्तमान नाम राजस्थान प्रदेश के ग्रन्तगंत ग्रलवर नगर मे जो कि वर्षों एक स्वतन्त्र रियासत थी अग्रवान जातीय दिगम्बर जैन घमोवलम्बी लाला सेत्रमलती निवास करते थे। ग्रापके ४ भाई ग्रीर थे, जिनवे नाम जवाहर-लाजी छोटेलालाजो गुलाबचन्दजी और कालूरामजी है। सेव्यलजी की ग्रमैपत्नी का नाम श्री क्षिमणी देवी था। इन पाव भाइयों मे केवल एक मेव्हमलजी के हो पुत्र जन्म हुआ। पौष

कृष्णा नवमी सवत् १६५० के णुभ दिन में यह घटना हुई। सारे परिवार में आनन्द छा गया क्यांकि एक अपूर्व लाभ हुमा था। नवजात शिमु का नाम श्री कनकमल रक्खा गया भीर बडे प्यार से वन्हें पाला पोसा गया। कनकमलजो को साधारण थिक्षा ही मिली। प्रधिक शिक्षा यो न मिल सकी कि वे सारे परिवार के प्रिय थे। लाड प्यार में वचपन बीता। वालक कनकमल बचपन से ही धर्म साधन में भी लीन रहते थे। बचपन से ही सारा समय धर्म श्रवण, पूजा और स्वाध्याय ध्यांत्रि ने लगाये हुते थे। विवाह के लिए मी ध्याइ लाप में किया गया परन्तु छापने उस प्रस्ताव को भी दुकरा दिया। सर्वेष धर्म कार्य में लीन रहता को भी दुकरा दिया। सर्वेष धर्म कार्य में लीन रहता भीर परत चक्रवर्ती की तरह घर वे रहते हुये भी उससे उदास रहता इनको चर्या थी। दैवयोग से पुज्यार छाचार्य परसेस्टी श्री १०० श्रीचातिस्तारको महाराज का सब धनवर के पास तिजारा नगर में छाया। आप वहा पहुचकर सच को स्रतावर वरे श्रनुरोध से

## दिगम्बर जैन साधु

लिवाले गये और आपने अलवर में ही ग्राचार्यमहाराज से बहुम्चर्यकी दीक्षा लेली। दो वर्षवाद ही श्रापने उदयपुर में शुल्लक दीक्षालेली और थोडे दिन बाद ही ग्राप ऐलक भी बन गये।

लाला परसादीलालजी पाटनी महामंत्री धारतवर्षीय दि० जैन महासभा ने सीकर में निज द्रव्य से पंत्र कल्यास्त्रक प्रतिष्टा विक्रम संवत् २००४ में कराई। ध्राप भी वहां गये थे वहीं ध्रापन आवार्य महाराज से परीक्ष प्रादेश प्राप्त कर दिगम्बर दीक्षा धारस करली। आप सदेव रोग बुक्त भी रहते हैं। आपके कंठ से भीजन भी नहीं नियाना बाता तो भी ध्राप ध्रपनी तपी निष्ठा मे लीन रहते हैं। अनेक उपवास करते हैं। अनेक कंठन से कंठिन सिक्ति:कीडिलादि व्रत करते हैं। आपके ध्रमेक स्थानों में विहार कर धर्म वेश प्रशासना को है। प्राप्तका उपदेश वड़ा ही हृदयपाही होता है। प्राप्तका अस्थिमात्र खुक्त निर्वेश धरीर किन्तु उसमें रहने बाली महान ध्राप्तमा की विशेषता है। प्राप्तका अस्थिमात्र खुक्त निर्वेश धरीर किन्तु उसमें रहने बाली महान ध्राप्तमा की विशेषता वेशकर दंग रह जाना पड जाता है भीर दर्शनमात्र से ही ध्रमेक सक्त मुमुलु प्राणी धर्म के सन्मुख हो जाते हैं। इस समय ध्रापका विहार नागपुर प्राप्त में हो रहा है। प्राप्त वढ़े भारी तपीनिष्ठ, बीतरागी, धत्रुमित्र समभाव निष्टित दिगम्बर औन साधु हैं। मेरी उक्त मुनि महाराज के बरशों में त्रिविध खुद्धि से बारवार प्रणमांजित है।



# मुनि वर्धमानसागरजी महाराज (वक्षिण)



दक्षिण भारत के प्रमिद्ध नगर बेलगाव जिले के चिकाड़ी तालुका के भोजबास से पू० सुनि श्री का जन्म हुवा था। आपके पिता का नाम भीमगीड़ा तथा माता जी का नाम सत्यवती था। ग्रापका पूर्ण नाम कुम्मगीड़ा था। ग्राप आचार्य श्री शातिसागरजी महाराज के छोटे भाई थे। बचपन से ही धार्मिक वृत्ति के थे। ग्रापने प्रनेकों उपवास किए तथा आचार्य श्री के समान उग्र तपश्चरण कर समाधिमरण किया। धन्य है उन महान त्यागी को जिन्होंने त्याग मार्ग को ग्रापनाया।



# मुनि श्री धर्मसागरजी महाराज



मुनि श्री ना जन्म स० १६५७ मे पाछापुर जि० बेलगाव, मैसूर स्टेट मे श्री कल्लप्या के गृह मे हुमा था। आपको माता का नाम ज्ञानमित था। आपने कानडी में ही सिक्षा प्राप्त की थी। तीर्थराज सम्मेदिखब्द जी की यात्रा को प्राप्त गये तब आपके मन में दीक्षा जेते के भाव हुए तथा तिआरा राजस्थान में शुस्लक दीक्षा ली। आपका नाम शु० यशोधर रक्ष्या गया। गजपन्या तीयक्षत्र पर आपके परिख्यामों की निर्मलता प्रश्चिक देखकर गुरुवर्ष ने ऐलक दीक्षा दी। पालीताना क्षेत्र पर आपको मुनिदीक्षा दी, तब आपका माम धर्मसागर रखा गया। आपके गुरु आ० शानितसागरजी थे। आपक सङ्कत, मराठी, हिन्दी, कन्नडी तिमल स्नादि भाषा के स्निधकारी विद्वान थे। आपने धर्म प्रचार के लिए सर्वस्व त्यां किया। आप प्राचार्यभी ने सभ में तपस्वी साधु थे। अन्त समय तक धर्म प्रचार मे रत रहे। अन्त से समाधि को चारण कर आत्म कल्याण किया।

# माचार्य श्री सुधर्मसागरजी महाराज



श्री १०= भ्राचार्यं सुधर्मसागरजी महाराज का गृहस्य भ्रवस्या का नाम नन्दलालजीया। प्रापका जन्म चावली (भ्रागरा) वि० सं० १९४२ में भाद्रपद णुक्ला दशमी यानी सुगन्य दशमी के दिन हुआ था।

## शिक्षा और विवाह:

स्रापकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रपने गांव में ही हुई। इसके बाद स्रापने दिगम्बर चैन महाविद्यालय मधुरा धौर सेठ हीराचन्द्र गुमानचन्द्र जैन बोडिंग हाउन्म बन्दर्ड में रहकर बास्त्री (सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, साहित्य का अध्ययन किया और जैन महासभा तथा बन्द्र परीक्षालय की परीक्षा टैकर शास्त्री उपाणि पाटन की।

#### सामाजिक-धार्मिक कार्य :

धापने अपने अमित श्रष्टमयन, अनुभव, अन्यास, श्रष्टमवसाय से हिन्दी, संस्कृत, श्रमेजी, सराठी, गुजराती भाषाओं का झान प्राप्त किया। आप श्रेष्ठ वक्ता धौर सुयोग्य लेखक तथा टीकाकार एवं सम्माप्तक थे। सामाजिक-धार्मिक विषयों पर आपने सुरुविषूर्ण लघु गुस्तक भी लिखी। आप किय थे, आपकी किनियय पुत्रन धाज भी समाज में सतीव बाव से पढी जाती हैं। आपने ईवर और बन्वई में रह कर वहा के सास्त्र मण्डारों को सस्हाणा आपने आन का लाभ समाज को दिया। प्राप्ते अनेक भीलों में मांस भवाण कुष्टाया, शिकार लेलना वन्द करवाया। ठाकुर कुरार्सिह को जैन ही नहीं बनाया विक्त उनके द्वारा अने मन्दिर भी बनवाया।

आपने ईडर तारंगा में मनोज्ञ मूर्तियां विराजमान कराई । आप महासभा के सर्वेदा सहायक रहे । समाजरत्न, संघभक्त, सुप्रसिद्ध सेठ पूनमचन्द्र वासीलाल जवेरी परिवार को वार्मिक बनाने का सर्वे श्रेय आपको ही है। आपने चारित्रचक्रवित श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराज से द्वितीय प्रतिमा ली थी झापके ही प्रयत्न से सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्र पर आचार्यश्री का ससंघ विहार हुआ बा और संघपित सेठ पुनमचन्द्रजी वासीलालजी द्वारा अतीव समारोह पूर्वक पंचकत्याणक महोस्सव भी हुआ बा। वि० सं० १८८५ में सम्मेदशिखर में आपने आचार्य शान्तिसागरबी से ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बत ले लिये। अब झापका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बत ले लिये। अब झापका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बत ले लिये। अब झापका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा के स्वर्ण के स्वर्ण

कुण्डलपुर क्षेत्र में आपने दशम प्रतिमा के वत स्वीकार किये धौर कुछ काल बाद धावायंश्री से ही खुल्लक दीक्षा ले ली धौर धापका नाम खुल्लक ज्ञानसागर हो गया। धारमकत्याएा के साथ ही आपने कुछ ग्रन्थों की टीकार्ये लिखीं, जिनमें रयए।सागर, पुरुषार्थानुशासन, रत्नमाला, जमा-स्वामी श्रावकाचार के नाम उल्लेखनीय हैं। आपने गुजराती में जो ग्रन्थ लिखे उनमें जीन-विचार, कर्म विचार प्रमुख हैं। आपके ही झादेश से झाएके भाईयों ने पंचपरमेष्टियों के स्वरूप की बोधक ३ फीट ऊंबी प्रतिमाएं गजपन्या में विराजमान कराई तथा देहली के धमंपुरा में जी अंच्ट प्रातिहायें मृत्त ३ फीट ऊंबी प्रतिमा आपकी प्रेरए। से भाईयों ने विराजमान कराई ।

## संघ-हित श्रेष्ठ कार्य :

क्षुल्लक ज्ञानसागरजी ने संप-हित एक श्रेष्ठ कार्य यह किया कि उन्होंने सभी मुनिराजों को सस्कृत का अध्ययन कराया, श्रुल्लक व ऐलकों को भी संस्कृत किश्वा लेने के लिए कहा। आवार्य श्वान्तिसागरजी आपके इस सस्कार्य को सराहना करते थे। तपोनिधि आवार्य कुन्युसागरजी ने जो संस्कृत में प्रत्य लिखे उसकी पृष्ठ भूमि में आपकी मनोभावना थी। अध्यापन के साथ संव के हित में आपने अनुभवी वैद्य का भी कार्य वैसे ही किया जैसे आपके पिताजी पड़ीसियों के लिए सहज भाव से करते थे।

### मृति और आचार्यः

जब प्रतापगढ़ में सेठ पूनमचन्द घासीलालजी ने पंचकत्याणक प्रतिष्ठा कराई तब केवलजान कत्याराक के समय आपने फाल्गुन शुक्ला जयोदशी बीर निर्वाण संवत् २४६० में श्री १०८ ग्राचार्य धान्तिसायरजी से मुक्तिदायिनी मुनि दीक्षा लेली। ग्राचार्यश्री ने आपको सुधमेसागर कहकर सम्बोधित किया। आपके साथ ही सुल्लक नेमिकीर्तिजी, मुनि ग्रादिसागर बने और त्र० सालिगरामजी सुल्लक ग्राजितकीर्तिजी बने थे। यह कार्य लगभग चालोस हजार मानव मेदिनी के समक्ष हुआ। अब आप समन्तपद्र ग्राचार्य के शब्दों में विषयवासना से परे ज्ञान-प्रयान, तप-रत साधु ही गये थे।

संघ के समस्त कार्य द्वाचार्य श्री शान्तिसागरजी ने आपको ही साँप रखे वे अतएव उन्होंने अंग्रको श्रीनच्छा होते हुए भी आपको आचार्य पद साँप दिया, आपने बहुत श्रनुनय-विनय की और पद से मुक्ति चाही, पर आचार्य श्री ने झापको ही प्रपत्ता उत्तराधिकारी बनाया। पीय मुक्ता दशमी रिववार को झाप अनेक मुनिराजो, प्रतियों तथा धनेक स्थानों की समाज के समझ आवार्य घोषित किये गये। इस समय अनेक विद्वान, श्रेष्ट राज्याधिकारी उपस्थित थे। सभी ने ताली बजाकर नाम की जय बोल कर आपको प्रपत्ता साचार्य माना। कुशलगढ़ जैन समाज के इस कुशलतादायी कार्य की सभी ने सराहना की।

#### समाधिमरए व शोभा यात्रा:

ष्ठापने साचार्य पद पर आसीन रहते संघ को ध्रनुशासनवड किया। काबुआ निवासियों से आचार्यश्री के रूप में प्रापने दो माह पहले ही कह दिया था कि प्रव मेरा शरीर प्रधिक से अधिक दो माह तक टिकेगा। प्राप सर्वदा धार्मिक कार्यों में सावधान रहते थे। समाधिमरण के लिए तैयारी कर रहे थे। पोष शुक्ला द्वादणी सोमवार वि० सं० १९९५ में, जब दोपहर को संघ के साधु आहारवर्षा से आयों तब ज्वहोंने धावार्यश्री की समाधि वेला समीप देखी, प्रापको क्षयरोग था पर दो दिन से बह बा भी; इसमें सन्देह होने लगा था। तीन दिन पहले से आपने खान-पान, प्रमाद-जितत कियाओं को त्याग दिया था। अन्तिम समय में आपने जिनेन्द्रदर्शन की इच्छा प्रकट की तो अट्टारक धावनीति ने भगवान आदिनाय के दर्शन कराये। आपने गदगद हो पक्ति भाव लिये कहा हे प्रभो! मेरे आठों को मंगष्ट हों और मुक्ते भुक्तिश्री मिले। इसी दिन सध्या के समय प्रत्यन्त सावधानी के साथ प्रापने समाधिमरण का लाभ लिया।

श्री १०६ म्राचार्य सुमस्तागरजी के स्वर्गवास का समाचार क्षणभर में वाहोद, इन्दौर, रतलाम, थोंदला, फावुषा आदि स्थानों पर पहुंचा। अतीव साज सज्जा के साथ पदमासन में प्राचार्य का दिव्य मरीर नगर के प्रमुख मार्गों में से निकला। संघ स्नात पं॰ लालारामजी जलघारा देते विमान के सबसे आगे थे। मूनि और आर्थिका, श्रावक ग्रौर श्राविका का चतुविध संघ साथ था। एक ब्राह्मरण ने आचार्य श्री की पूजा की, शंखनाद कर उनको स्वर्गवासी घोषित किया। शास्त्रोक्त पद्धति से दाहु-संस्कार हुमा। घोक सना मे पं॰ लालारामजी ने भाषण ही नहीं दिया बस्कि उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए दितीय प्रतिमा के बत भी लिये जहा आपका अन्तिम सस्कार हुआ था वहां तीन दिन बाजे बने, जागरण-भजन कीर्तन हुए, महाराज की पूजा हुई।

## घोषणा:

राज्य की ओर से घोषणा हुई कि आचार्य सुधर्मसागरजी का स्मृतिदिवस मनाने के लिए अवकान रहेगा, हिसा नही होगी। संघ की ओर से घोषणा हुई, आचार्यश्री के स्मृति-दिवस परः प्रतिवर्ष रघोत्सव होगा। मुनिसंघ ने स्वेच्छा से सुधर्मसायर संघ की स्थापना करने का भाव प्रकट किवा।

## मुनि श्री नेमसागरजी महाराज



पूज्य श्री का जन्म कुडची ग्राम (बेलगांव-दक्षिण) में हुआ था। आपके पिता का नाम अराएगा और माता का नाम शिवदेवी था। आप तीन भाई थे, एक भाई की पैदा होते ही मृत्यु हो गई थी, दूसरे भाई की मृत्यु सात आठ वर्ष की अवस्था में हुई थी। आप ज्येष्ठ थे। माता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था लगभग १२ वर्ष की थी। माता सरल परिष्णामी, परीपकारस्य साधु स्वमाव वाली थी। दीन जनों पर माता का बड़ा ग्रेम था। आपके पिता बहुत बलवान थे। पांच छै गुन्डी पानी का हंडा पीठ पर रखकर लाते थे।

आपका बचपन वास्तव में आश्चयंप्रद है। आप ग्राम के मुसलमानों के वहें स्नेहपात्र थे।
मुस्लिम दरगाह में जाकर पैर पड़ा करते थे और सोतह वर्ष की उम्र तक वहां जाकर अगरवत्ती
जलाना और गक्कर चढ़ाया करते थे। जब आपको धर्मबोच हुआ तो आपने दरगाह वर्गरह क्षेत्र में
जाना वन्द कर दिया, इससे मुसलमान काफी नाराज हुए और आपको मारने की सोचने लगे। ऐसी
स्थिति में आप कुडची ग्राम से चार मील दूर ऐनापुर गाव में चळ गये। यहा के पाटिल से आपका
काफी सौहार्द था। ऐनापुर गांव में आप रामू (कुन्बु सागरजी) तथा एक और ब्यक्ति मिलकर ठेके
पर जमीन लेकर सेती करते लगे।

आपकी सांसारिक कार्यों से अरुचियी। आप इनको दुःखमय मानते ये और आपकी इनसे छूटने के उपाय — मुनि मार्गकी तरफ रुचियी और बाल्यावस्था में ही मुनि बनना चाहते ये। धीरे-धीरे इनकी इच्छा बलवती हो गई। आप ज्योतिषियों से पूछा करते ये कि मैं मुनि कब बनूंगा। मेरी यह इच्छा पूरी होगी या नहीं?

आचार्यश्री शान्तिसागरजी महाराजसे आपने गोकाक नगर में शुल्लक दीक्षा और समडोली में सुनिदीक्षा ली थी।



# शुल्लक श्री चन्द्रकीर्तिजी महाराज

आपका जन्म सम्बत १९४० मिती पौष बदी ६ की अलबर (राज०) शहर में प्रधान जैत-जातीय ग्रमबाल-गोत्रीय वस में हथा है। जन्म-नाम ऋषभदास है। पूज्य मातेक्वरी का नाम म्बन्धानी देशी और पिता का नाम सेढमल था। ये जवाहरमलजी, छोटेलालजी, गुलावचन्द्रजी, कालरामजी इसप्रकार ५ सहोदर भ्राता थे। बाप इकलौते पुत्र होने के कारण बढे ही लाइ-चाव में पले। ब्रापकी जाचीजी ने लाड के कारण ही कनक (सोना) नाम डाल दिया। अतएव आपका कतकमल नाम ही प्रख्यात हुआ । स० १६५३ में ही आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया । परिवार का विशेष प्यार होने के कारए। श्रापकी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परन्तू बाल्यावस्था से ही प्रत्येक कार्यों में भापकी वृद्धि बडी ही प्रखर थी। सं० १६६६ में जब यहा क्षण्नक जानकी लाल जी का चातुर्मास हम्रा, तब आप उन्हीं की सेवा में विशेष संजनन रहने लगे तथा बाजार की मिठाई वर्गरह श्रमद वस्तुओं का खान-पान त्याग दिया । ब्राह्मरण बैश्य के सिवा अन्य स्पणित जल के पीने का भी त्याग कर दिया। और आजन्म ब्रह्मचर्य से रहने का दृढ संकल्प कर लिया। कटम्बी जनों ने विवाह के धनेक प्रयस्त किये, परन्तु धाप अपने विचारों पर धटल ही रहे ग्रीर स्वतन्त्र कपडे का व्यवसाय कर न्यायोपाजित द्रव्य संचय करते हुए धर्मध्यान, स्वाध्याय, जातीय एवं सामाजिक कार्यों में ही अधिक समय लगाने लगे । स० १६७५ में पूज्य मातेश्वरी का वियोग हो गया । श्रापका चित्त ससार से बहुत ही उदासीन रहने लगा। सं० १६६३ में श्रापने श्रीसम्मेदशिखरजी की बन्दना की । प्राप व्यर्थ व्यय के तीव्र विरोधी थे । हाँ धार्मिक कार्यों में बडे ही उदार-चित्त थे । आपने रविवत व रत्नत्रय वत के उद्यापन किये। व्यर्थ समक्त २५०) क० के करीब उपकररा, परदे आदि श्री मदिरजी में ही विशेष भेट किये। आप 'श्री दि० जैन संस्कृत पाठशाला' अलवर के मुख्य संबालक एव कोषाध्यक्ष थे । पाठशाला के विद्यार्थियों को व भाइपद मास में व्यविधान, उपवासादि करनेवाले व्यक्तियों को आप प्राय: प्रीतिभोज दिया करते थे। सं० १६८४ में श्रीसम्मेटिशिखरजी में परम पुज्य तपोनिधि, आचार्यवर्य का सब प्रधारा और वहाँ भ्रादर्श पचकत्यासम महोत्सव हीने के ममाचार प्रायः देश के कौने कौने में फैल गये । श्रापने भी सूने तो दर्शनों की प्रबल इच्छा हो गई तथा अन्य लोगों से भी चलने का आग्रह किया। तब १०५ यात्रियों सहित सकुटुम्ब शिखरजी पहुंचे। अन्यत्र भी यात्रा करते हए करीब तीन मास में आध्र दापिस आये । आने के तीन दिवस पश्चात ही

म्रापके पूज्य चाचा गुलाबचन्द्रजी का स्वगंवास हो गया । इनकी सम्पत्ति के प्रधिकारी श्राप ही हुए, परन्तु आपने कुल सम्पत्ति से जैन धर्मशाला में, जो कि श्री दि० जैन अग्रवाल मन्दिर के सामने है, क्ष्मर ग्रत्यन्त रसणीक विशाल कमरा बनवा दिया, जिसका नाम 'ग्रानन्द-भवन है'। ग्रापका लक्ष्य सदैव जैन-जाति व धर्म की उन्नति की तरफ ही विशेष रहता था। दकान पर भी प्राय: जैन व्यक्तियों को ही नौकर रखते थे सौर उनके साथ पूर्ण सहानुभृति व उनके सुख-दुःख में पर्ण प्रेम रखते थे। म्रापके पास जितने भी व्यक्ति रहे, उन्होंने काफी उन्नति प्राप्त की तथा ग्रव भी स्वतन्त्र कार्य कर रहे हैं और सदैव आपका ही गुणगान करते हैं। आपकी महान उदारता का एक परिचय यह है कि 'श्री हि॰ जैन औषधालय' अलगर में चिरंजीलाल "आनस्ट" सेनाच्याल नाम के स॰ वैश थे। अलगर महाराजा की रजत-जयन्ती के समय श्रीषधालय की बनौषधि चित्र-प्रदर्शनी होने वाली थी. तब घर में इनकी बद्ध माताजी को निमोनिया होगया, परन्त श्रावश्यक कार्य से रात्रि को ही जयंती स्थान पर जाना पड़ा। सरदी का समय था। ५-१० दिन बाद ही इनको भी वायु का रोग हो गया। उस समय इनके कुटम्ब वाले (रिश्तेदार) तो धन के लालच में कुछ भी सेवा-सुश्रण में कार्यन माये। उनके दिली भाव ये ही थे कि श्रच्छा है यदि मृत्यु होजाय। ये दु:खद समाचार आपको विदित हुए, तो आपने व स्थानीय प्रधानाध्यापक पं० जिनस्वरदासजी जैन वैद्यशास्त्री ने निश दिन दो माह तक श्रुकथनीय परिश्रम किया। श्रापके कटम्बी एवं श्रुम्य सज्जनों ने, श्राप दोनों धर्मवीरों को इनके पास आने मे भी, यह रोग उडना है इत्यादि अनेकों भव बताये, परन्त आपने अपना तन-मन-धन लगाकर अनेको वैद्य-हकीम-डाक्टरों से चिकित्सा कराई धीर उन्हे ग्रसाध्य रोग से बचाकर नवजीवन प्रदान किया। आरोग्य हो जाने पर आपने आग्रह करके अपनी ही दुकान में आधा साम्ता कर दिया था। भ्राप ही के सुप्रयस्त एवं कृपा से बाहर के कई श्रग्रवाल वैष्णाव गृह भी जैनधर्म के अनुयायी एवं कट्टर श्रद्धानी (सस्कारित) हो गए थे। कतिपत्र अलवर में ही बाकर स्वतन्त्र व्यापार करते हए धर्म में पर्ण संलम्न हैं।

सं० १९८६ के कार्तिक में पूज्य प्रायिका श्री चन्द्रमतीओं का ग्रस्तवर में गुषागमन हुआ। तब भ्रापने दो प्रतिमाएं प्रहण की। इसी समय परम पूज्य भ्राचार्य श्री शान्तिसागरओं (दक्षिरा) महाराज का संघ तिजारा आया, तब भ्रापने संघ को सानन्द व प्रभावना के साथ अलवर की तरफ लाने की भ्रायोजना की भ्रीर प्रमुख व्यक्तियों को लेकर मीटर—लारी रिजर्व कर तिजारा पहुंचे। वहाँ पहुंचने के द्वितीय दिवस ही पूज्य आवार्य भी को आहार-दान दिया। इसके हर्षोपलक्ष्य में भ्रापने श्री भाचार्य महाराज की पूजन छपवा कर मुग्त वितरण की। सघ को सानन्द अलवर लाये। शहर से दो भील दूर निष्यांकी में संघ विराज।। भ्रापने कुटुम्ब विमन्नपां से भी रंच मात्र सम्मित न लो भीर भ्रायार्य-वरणों में प्रातःकाल ग्रुम मिती वैत्र कुष्यणा १३ सं० १९८६ को सप्तम प्रतिमा के ब्रत ग्रहण

कर लिये । आपने कुल कार्यभार साक्षी पर ही छोड़ दिया व हर समय घर्मध्यान, स्वाध्याय ग्रादि में ही समय ब्यतीत करने लगे । सं० १६-६ का चानुर्मास आपने जयपुर ( राज० ) में श्री भाचार्यवर्य के चरलों में ही ब्यतीत किया । इसी वर्ष प० चिरंजीलालजी जैन वैद्य को साथ लेकर ग्रापने गिरनार, पालीताना आदि तीथों की यात्रा को थी । सं० १६६० का चातुर्मास ब्यावर श्री भावार्य महाराज के चरलों में विताया । वहा से श्रीसम्मेदिशाखरजी पंचकत्याणीत्मव में पहुंचे । पुनः भापने निजी द्रव्य से श्रीपंचकुमारस्वामी को श्वेत पावाण की एक प्रतिमा बहुत ही मनोज तैयार करवाई, प्रतापगढ़ ( राज० ) में पंचकत्याएक-विन्वप्रतिकानिकान स्वीत्य के श्री दि० जैन श्राव के वेदी वराजमान की । उसी समय समस्त पंचों को एकत्रित कर नवीन वेदी बनवाने के अपने विचार प्रकट किये तो पंचों ने मदिर में ही एक तरफ वेदी वनवाने के स्वीवत्व आपनो देरी ।

चैत्र शुक्ला १० स० १९६१ के शुभ दिन वेदी के नीचे की नींव का सुहत्तं क्राप ही के कर-कमलों द्वारा बड़े ही समारोह के साथ हुआ । इसप्रकार क्रापने निजी न्यायोपाजित द्रव्य का सदुपयोग किया ।

पंचकृमाग्स्वामी के दर्शन कर स्थानीय भीरंजानजी हलवाई के बहुत ही विजेष भाव चढ गये। इस्होंने उक्त वेदी के बनवाने में निजो दस हजार रुपया के लगभग सम्पत्ति नगाकर बड़ी ही रमणीक मदिर में ही चौरयालय के रूप में वेदी तैयार करवाई। पदचान विज सं० १९६३ में वेदी-प्रतिष्ठा वहे ही समारोह से की गई। यह सब धाप ही की महत् कुषा का फल था। बिठ सं० १९६३ में वेदी-प्रतिष्ठा वहे ही समारोह से की धावार्य-चरणों में ही चातुमीस किया धौर शुम मिती कार्तिक शुक्ता १३ को अल्लक दीक्षा प्रहण की। नाम-संस्करण 'चन्न-कीर्ति हुखा। यहाँ से आप श्रीमान् चर्म-चीर सेठ सखाराम जी दोशों के आग्रह एवं श्री आचार्य की आज्ञा से अन्य पूज्य शुल्लकों के साथ शोलापुर पंचकत्याएक-महोत्सव में पथारे। धाप तीर्थ-यात्रा के बड़े ही प्रेमी है। गृहस्थावस्था में ही तीन बार श्रीशिक्यजी एवं गिरतारादि की बंदना आप कर चुके है तथा देहली, रेवाडी, गया, धागरा धादि अनेकों स्थानों की बिग्ब-प्रतिष्ठाधों में पहुंचे है। श्री महावीरजी की यात्राक्षी पण प्रति वर्ष हो तोते थे। आप बड़े ही परोपकारी एवं सहनती है। श्री महावीरजी की यात्राक्षी पूर्ण शुद्धि के कहूर श्रवा वाले हैं। आप श्री व्याचार्य पर एवं सहनती है। अपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। भोजन के समय तो अरयन्त ही बेदना रहती है, तथापि धाद इसकी रंच-मात्र भी परवाह नहीं करते।



# क्षु० श्री धर्मसागरजी महाराज

(कुरावड़ निवासी)

महाराखा प्रताप की बीर सूमि भेवाड़ प्रान्त के कुरावड़ प्राम में आपका जन्म हुवा था। पिता का नाम राधाकृष्ण था, मा का नाम हीरावाई था। पीय सुदी दशमी संवत् १९३७ को चुन्नीलाल का जन्म हुवा था। आपका जन्म बाह्मण कुल में हुवा था। विवाह होने के कुछ वर्ष परचात् आठ कर चन्द्रसागरजी महाराज का आगमन हुवा तव आपने मुनि श्री के प्रचचन तुने तथा उसी समय आपने जैन धर्म को स्वीकार कर श्रावक के बत धारण किए जब परिवार वालों ने सुना कि चुन्नीलाल न जैन धर्म स्वीकार कर लिया है तो परिवार वालों ने उन्हे जाति से बाहर कर दिया। पर आपने धर्म में से अन धर्म को नहीं छोड़ा तथा आप स्परनीक व्रतों को धारण कर आत्म कल्याएं में लग गये। समय के अनुसार परनी का वियोग हो गया तब आपने मुनेड से महाराजजी से सातवीं प्रतिमा के ब्रत धारण किए। घा० घान्तिसागरजी से लुल्लक दीक्षा ली। दीक्षा लेने के परचात् प्राप्त वागड प्रान्त में विहार किया तथा अनेक भोलों को मास खाने का, गराव पीने का स्थाग कराया। भीण्डर नरेख ने रात्रि में भोजन नहीं करेखे, ऐसा नियम लिया था। तथा हमारे प्रान्त में आठम, त्यारस, चौरस, अमावस एवं पूनम के जीव हिसा नहीं होगी। आपके द्वारा बागड़ प्रान्त में से कहाँ पाठशालाएँ, गुरुकुल खुलवाये गये तथा विधवा विवाह आदि का त्याग कराया, वन्त समय तक धार्मिक कारी के प्रदार प्रसार साम तो ये है। आप बागड़ प्रान्त के प्राण थे।



## चार्पिका विद्यावती माताजी



सिकन्दरपुर (मुजपकरनगर) यू०पी० मे श्रेष्ठी श्री पूलचन्दजी के घर पर जन्म लिया। श्रापका पूर्वनाम श्री सज्जोदेवी या। श्रापकी जाति अध्यवाल थी। श्राप लौकिक श्रिक्षा के साथ श्राकरण न्याय, सिद्धान्त की श्रीधकारी साध्वी थी।

आपने शास्त्री परोक्षा भी पास की थी। झाचार्य श्री शान्तिसागरजी के उपदेश से बैराम्य हुवा तथा परिवार का मोह छोड करके स० १६६० मे सातवी प्रतिमा के ब्रत कारण किए, स० १६६० में आचार्य श्री शान्तिसामरजी से दहीगाव में खुल्लिका दीक्षा ली। स० २००८ दहीगाव में आचार्य श्री से आपिका दीक्षा ली। आपने ४० चातुर्यास यत्र तत्र कर धर्म प्रभावना की। आपने सोलह् कारण, दश्चलक्षण धर्म आदि के ब्रत लेकर उपचार आदि किए। झाप बडी ही तपस्वी साध्यी के रूप में समाज के सामने आहि।



## प्रापिका चन्दवती माताजी

चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागरजी महाराज ने केशरवाई को दीक्षा देते समय कहा था कि नमूना तो बनी। उस समय नक कोई रची दीक्षित नहीं हुई थी। परमपुज्य घाचार्य महाराज वारम्बार प्रार्थना करने पर भी दीक्षा नहीं देते थे परन्तु उन्होन केशर बाई को सत्पात्र विचार कर एक ही दिन के बाद दीक्षा देवर उनार्थ किया।

सयम के मुवास से समलकृत सत्य एव श्रद्धा की मृतिमान स्वरूपा परमपुच्य



अधिवा श्रोप्ठ माता चन्द्रवतीजी के गृहस्थावस्था का नाम केशर बाई था।

वे वास्हेगाव (जिला-पूना) की हैं। उनका विवाह तेरह वर्ष की फ्रवस्था मे हुआ था। उनका शरीर बडा बलशाली था। जो भी उनके सुटढ शरीर को देखता था वह उससे प्रभावित हो जाता था।

इन्होने प्रारम्भ में बम्बई के श्राविकाश्रम में जाकर शिक्षा ग्रह्ण की । उसकी मचालिका महिलारत्न मगनबाई ग्रीर उनकी सहायिका कक्नुबाई और ललिताबाई थी।

पर पिताजी ने इन्हें घर पर ही बुलाकर प० नानाजी नाग के तत्वावधान में इन्हें शिक्षा विसार्ड।

माताजी को बत उपवास करन मे बडा आनन्द ग्राया करता था। उन्होंने चाण्त्र मुद्धि बन को, जिसमे १२३४ उपवास होते हैं, किया था। इन्होंने ग्रानेक प्रकार के तप किये।

पूज्य माताजी का जन साधारण पर उनको पवित्रता के कारण वडा प्रभाव पडता है। दिल्ली के सुप्रसिद्ध नये मन्दिरजी में सुभवर्गी सहस्रकूट चैत्यालय का निर्माण इनकी श्रीर इनके साथ रहने वाली माताजी विद्यामतीजी की प्रेरणा से हुसा। दि॰ जैन लालमन्दिरजी के उद्यान में सुन्दर मानस्तम्भ भी इन्हीं दोनों की प्रेरणा से ही कोभायमान हो रहा है।

माताजी का स्वभाव बड़ा सरल है। उनकी वाणी में मधुरता है। निर्दोष संयम पालने से आत्मा मे ग्रदुभुत् शक्तियां विकसित होती हैं।

जैन समाज का भाग्य है कि घत्यन्न पित्र हृदय वाली भद्र परिणाम युक्त धात्मकस्याए। भे सत्तन् सावधान रहने वाली माताओं, सर्वेश थ्र धौर ज्येष्ठ तपस्विनी के रूप में घोभायमान हो रही है। १०१ वर्ष की आयु से भी बत नियम धौर चर्या के पालन करने में समर्थ हैं।

श्रभी माताजी का दिल्ली महिलाश्रम, दरियागंज, दिल्ली में स्वर्गवास हो गया ।



## मार्पिका सिद्धमती माताजी

स्वर्गीय श्री १०५ घायिका निद्धमतीजो का पहले का नाम सतीबाई था। ब्रापका जन्म विक्रम सं० १६५० के आदिवन मास में हुन्ना था। भारत की राजधानी देहली को ग्रापकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुन्ना था। श्रापके पिता का नाम लाला नन्दकिद्योर या तथा माता का नाम कट्टो देवी था। घ्राप घ्रमवाल जाति की भूषण और सिहल गोत्रज थी। ग्रापका विवाह प्रवर्षकी ग्रात्पावस्था में हुन्ना था। परन्तु पाच वर्ष बाद ही आपको पतिवियोग सहना पड़ा।

म्रापने संसार की असारता देख जीवन को जल बिन्दु सहस क्षरिएक समक्षा। इसलिए भ्रारमा का कल्याण करने के लिए वि० स० १९९० मे आपने सातवी प्रतिमा श्री १०० आचार्य शान्तिसागरजी से ले ली थी। फिर वि० स० २००० में क्षुल्लिका दीक्षा सिद्धक्षेत्र सिद्धवरकृट में ली थी। श्री १०० म्राचार्य वीरसागरजी से नागौर में विक्रम संबत २००६ मे आर्यिका दीक्षा ली थी। आपने विक्रम संवत २०२५ में प्रतापगढ़ में समाधिमरए। प्राप्त किया था।



# भुल्लिका गुणमती माताजी

प्रणमसूर्ति विदूषीरत्न परमपुज्य श्री १०५ झुल्लिका ग्रुपामती माताजी दिख्य देदीप्यमान नारी रत्न हैं जिन्होंने प्रपने जीवन में संचित ज्ञानराशि को दूसरों के हित के लिए प्रपित कर दिया और अपना सारा जीवन संयम की फ्राराधना में लगा दिया।

माताजी का जन्म संपन्न परिवार में हुआ जहां वैभव और ऐस्वयं की कोई कमी नहीं । जैन कृलभूषण स्वनाम धन्य ला० हुकमचन्दजी के घर सवत १९४६ में ख्रापका जन्म हुखा ।

चार पुत्रों में एक कन्याका जन्म होने से उसका नाम चावली रख्यागया। बाद में उसकी विशेष ज्ञान वृद्धिको देखते हुए ज्ञानमती नाम पडा। बचपन में अत्यन्त लाड-प्यार से पालन होने के कारए। सभी प्रकार के सांसारिक सुख थे परन्तुकौन जानता था कि विवाह के ३६ दिन के पश्चात् विधिनाकी कृर दृष्टि के कारण माथे का सिन्दूर पुँछ जायेगा।

जैनधर्म की शिक्षा ही कुछ ऐसी है जो हवाँ में उत्मत्त होने से और श्लोक में अकान्त होने से बचाती ही नहीं बल्कि कर्मों की विचित्र गति जानकर साहस, पौरुष श्लीर श्लास्मशक्ति को प्रवल कर देती है, दूर्भाग्य सौभाग्य रूप में परिए।त हो जाता है।

स्यागमूर्ति बाबा भागीरचजी जैसे संतों के पधारमें से जिन णासन के अध्ययन की रुचि जगी। व्रत नियम, संयम जीवन का लक्ष्य हो गया। सीभाग्य से विदुषी रत्न, लोकसेवी, शिक्षा प्रचारिका श्री रामदेवीजों के सम्पर्क से जनधमें के स्वध्ययन में निष्णात होने नगी। सिद्धान्तकास्त्री पं गौरीलालजी ने शाकटायन व्याकरण का अध्ययन कराया। फलस्वरूप जिनवाशी के श्रध्ययन में प्रवाधगति से प्रवृत्ति होने नगी। ज्ञानराधम का स्वाद दूसरे भी उठाये, असमर्थ विधवा सहायता योग्य वहिनों की उन्नति कैसे हो इस वस्त्रवती भावना के फलस्वरूप भूहाना में श्री ज्ञानवती जैन वितालम की स्थापना की गई। इस युग में समन्तभद्र के समान विदुषीरन मगनवेन, चारित्र सूर्ति ब्रह्मासारिणी चन्दाबाईजी जैसे मानृवरसला नारी रत्नों के समक्ष नारी जाति के उद्धार के लिये यह संस्था करुपथ के समान फलदायी सिद्ध हुई।

माता ज्ञानवती जी ने इसे प्रपने जीवन का प्राणाधार समका । दिन रात संस्था की उन्नति में भ्रष्टीनेबादत्तिहासस्या के विकास के मार्गपर ग्रग्नसर होती गई।

आग्तरिक सयम की प्रबल भावना के फलस्वरूप चारित्र के विकास की अटपटी लगने सामी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य मान्तिसागरजो महाराज के संघ के सामुझों को आहार दान वैयावृत्ति करना, जहां संघ का विहार हो वहा जाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पंचाणुवत प्रतिमा और क्रमश्चः बढते हुए चारित्र की सीड़ी पर चढ़ने लगी। परमपूज्य शान्तमूर्ति आचार्य शान्तिसागरजी महाराज से क्षुल्लक की दीक्षा अंगीकार की।

प्रपने बतों को निर्वाध ग्रीर निरितचार पालन करती हुई, सर्वत्र झान का प्रचार करती हुई दिरयागंज में कन्याधों में धार्मिक शिक्षा प्रचार के लिए श्री ज्ञानवती कन्या पाठणाला की स्थापना करायी और रायसाहव उल्फतरायजों को पुत्रवधु स्वर्णमाला की देखरेख में सस्या दिनोदिन उन्नति करने लगी। माताजी स्त्री शिक्षा के श्चार के लिए, चारित्र की वृद्धि के लिए दुर्घर तप का पालन करती हुई जिनशासन के गौरव को बढ़ा रही हैं।



# क्ष्िलका प्रजितमती माताजी



जन्म स्थान— श्रोलीवटै (जि॰ कोरहापुर)
जन्म— सन् १६०४
पिता का नाम— श्री नानासाहबजी
माता का नाम— श्री कृष्णा बाईजी
माताजी का पूर्व नाम—श्री मस्देवी

दो वष की उम्र में पिताजी व दो भाई एक बहित की प्लेग की बीमारी से मृत्यु हुई तथा २ १ वर्ष की उम्र मे मा ने विवाह कर दिया। १२ वर्ष की आयु में पति वियोग। २० वय की म्रायु में आ० जातिसागरजी से दूसरी प्रतिमा के मृत्य धारण किये। सन् १६२५ में पु० म्रा० शातिसागरजी

महाराज से तीर्घराज सम्मदशिखरजी मे क्षुल्तिका दीक्षा धारण की, उसीसमय मे क्रापने क्रपने जीवन को सप त्याग ने मार्ग में लगाया हुन्ना है ?

आपने प्रपने जीवन में घनेको उपवास किये, जिनमें मुख्यत सील हं नाग्ण के इबार ३२-३२ उपवन्स किये दो बार सिहनि त्रीडित बत किये। सामली में ग्रापने १२३४ उपवास किये।

चारित्र चकर्वात ग्रा॰ शातिसागरजी महाराज की प्रतिम शिष्या पू॰ माताजी ही हैं। आप क्योन्द, तपोवृद्ध विविध गुण सम्पन्न हैं। माममानुकूल चारित्र, सहनकीलता एव प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जैन समाज के लिए एक उन्दृष्ट तपस्वी साध्वी हैं।



# 

 $\alpha_{\alpha_{\alpha_{\alpha}}}^{\alpha_{\alpha_{\alpha}}}$ 

स्वारमैकनिष्ठं नृसुरादिपूष्यं, पड्जीव कायेषु दयाद्रीचतं 1 श्रीवौरसिंधुं भववाधियोतं, तं सुरिवर्यं प्रणमामि भक्त्या ॥

\*

स्वाध्यायध्यानादिकियासु सक्तः, स्वादमोत्थसौख्यास्वदनेऽनुरक्तः। संसारभोगेषु विरक्तचित्तः, भाचार्यवर्यं त्रिविघं नमामि।



यो मुख्यशिष्यो गुरुशान्तिसम्बोः, दीक्षाप्रतादेशविषौ विधिज्ञः । कन्दर्यमायाकृषमानलोमान्, जित्वा रिपून् 'बीर' इति प्रसिद्धः ।।

o o o

**多数是现场的现在分词的现在分词的现在分词的**是是是一种的

### भाचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज के प्रयम पट्टाचार्य शिष्य

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# भाषार्य श्री वीरसागरजी महाराज द्वारा

दीक्षित शिष्य

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



म्राचार्यं थी धमंसागरजी
मृति थी परमनागरजी
मृति थी सन्मतिसागरजी
मृति थी आदिमागरजी
मृति श्री मुमतिसागरजी
मृति श्री मुमतिसागरजी
मृति श्री मुमतिसागरजी
मृति श्री म्राजितकीर्विजी
मृति श्री जयसागरजी
आचार्यं करूप थी श्रुतसागरजी

आचार्य थी शिवसागरजी

भुत्लक श्री सिद्धमागरजी भुत्लक श्री सुमतिमागरजी श्रायिका इन्दुमतीजी आयिका वीरमतीजी आयिका विमलमतीजी श्रायिका कृत्युमतीजी म्रायिका मुमतिमतीजी
म्रायिका पारवंमतीजी
म्रायिका सिद्धमतीजी
म्रायिका ज्ञानमतीजी
म्रायिका मुपारवंमतीजी
म्रायिका वासुमतीजी
म्रायिका शायिका शायिका

# माचार्य श्री शिवसागरजी महाराज



वर्तमान शताब्दी की दिगम्बर जेना-चार्य परम्परा के तृतीय आचार्य प० पू० प्रात स्मर्गीय परम तपस्वी बालब्रह्मचारी आचार्यश्री शिवसागरजी महाराज थे। आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के समय में भारतवर्ष में साधू सघ का म्नादर्श प्रस्तुत हमा था। म्रापने माचार्यभी शान्तिसागरजी महाराज द्वारा आर्षमार्गा-नुसार प्रस्थापित परम्परा की श्रक्षणण सो बनाये ही रखा, साथ ही सघ मे ग्राभिवृद्धि कर सघानुशासन का आदर्शभी उपस्थित किया। भारतवर्ष का सम्पूर्ण जैनजगत भापके भादर्श सघ के प्रति नत मस्तक था। साथ समुदाय मे ज्ञान-जिज्ञासा एव उसकी प्राप्ति की सतत लगन के साथ चारित्र का उच्चादर्श देखकर विद्वर्गभी सघ के प्रति

आकृष्ट या और प्रबुढ साधुवग से ग्रपनी शकाम्रो के समाधान प्राप्त कर आनन्द प्राप्त करताथा।

दिगम्बर मुनि घर्म की स्रविच्छित्र घारा से सुमोधित दक्षिण भारत के अन्तर्गत वर्तमान महाराष्ट्र प्रान्तस्य औरगावाद जिले के झडगाव साम में रावका गोत्रीय खण्डलवाल श्रोटिट धी नेमीचन्द्रजी के गृहागण में माता दगडावाई की कुक्ति से वि० स० १९४८ में आपका जन्म हुमा था। जन्म नाम हीरालाल रखा गया था। आप दो माई थे, दो वहिने भी थी। प्रतिभावान व कुशासबुद्धि होते हुए भी साधारण आर्थिक स्थिति के कारण आप विशेष शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाये। धीरंगाबाद जिले के ही ईरगाव वासी ब० हीरालानजी गंगवाल (स्व० आचार्य श्री बीर-सागरजी) ध्रापके शिक्षागुरु रहे। निकटस्य घरित्रयक्षेत्र कचनर के पाव्वनाय दिगस्वर जैन विद्यालय में झापका प्राथमिक विद्याध्ययन हुआ। धार्मिक शिक्षा के साय-साय हिन्दी का तीसरी कक्षा तक ही आपका प्रध्ययन हो पाया था कि अचानक महाराष्ट्र प्रान्त में फैली प्लेग की भयंकर बीमारी की चपेट में प्रापके माना-पिता का एक ही दिन स्वर्गवाम हो गया। माता-पिता की वास्सव्यपूर्ण छत्रछाया में बालक प्रपना पूर्ण विकास कर पाना है, किन्तु झापके जीवन के तो प्राथमिक चरण में ही उसका प्रभाव हो गया, इसका प्रभाव आपके विद्याध्ययन पर पद्य। धापके बढे भाई का विवाह हो जुका था, किन्तु विवाह के कुछ समय बाद ही उनका भी देहान्त हो जाने के कारण १३ वर्षीय धरस्यवय में ही जथाप पर एहस्य संवालन का भार था पड़ा। कुशलता पूर्वक आपने इस उत्तरदायित्व को भी

माता-पिता एवं बडे भाई के आकरिमक वियोग के कारण संसार की क्षणस्थायी परिस्थितियों ने खापके मन को उद्दे नित कर दिया। फलस्वरूप, गृहस्थी बसाने के विचारों को मन ने कभी भी स्थीकार नहीं किया। विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी ध्रापने सदैव अपनी असहमति ही प्रस्त की। ध्राप भाजीवन ब्रह्मवारी ही रहे। २० वर्ष की युवावस्था में असीम पुष्पोदय से आपको आचार्य थी खातिसागरजी महाराज के दर्शन करने का मंगल अवसर मिला तथा उसी समय प्रापने अजीपती कारण कर दितीय अत-प्रतिमा ग्रहण की। महामनस्थी चा० च० ध्राचार्यश्री के द्वारा को चाय यह बतरूप बीज आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज के चरण सान्निष्टय में परलवित पृष्पित हथा।

विव स० १९६६ की बात है, अब तक आपके आख विद्यागृह कर हीरालालजी गंगवाल आवार्य श्री सातिसागरजी महाराज से मुनिदीक्षा प्रहुण कर चुके थे और मुक्तागिरि सिद्धक्षेत्र पर विराजमान थे। आपने उनसे सप्तम प्रतिमा के वत पहण किये तथा ब्रह्मवारी अवस्था में संघ में प्रवेस किया। बाल्यावस्था से ही आपकी स्वाध्याय की रुचि वी। वह अब और तीव्रतर होने लगी अनः आप विभिन्न प्रस्थों का अध्ययन करने लगे। 'आगं भारः किया विना' की उक्ति आपके मन को साग्दोलित करने लगे। आपके मन मे वारित्र प्रहुण करने की उक्तर मावना ने जन्म लिया। प्राचार्य श्री बीरसागरजी महाराज का जब सिद्धवर्ग्यूट सिद्धक्षेत्र पर सस्य पहुंचना हुम्रा तब भ्रापने वि० सं० २००० में क्ष्तकदीक्षा प्रहुण को। ग्रापको सु० विवसागर नाम प्रदान किया। श्रद्धुत स्थाम रहा होगानाच द्वक का। गुरु स्त्रीर विषय दोनो ही हीरालान थे। यह गुरु-शिष्य संयोग वीरसागरकी महाराज की सल्लेकना तक निर्वाधरूप में बना रहा।

निरन्तर ज्ञान-वैराग्य शक्ति की प्रिम्न्यिकि ने आपको निर्मृग्य-दिगम्बर दीक्षा धारण् करने के लिये प्रेरित किया। फलस्वरूप वि० सं० २००६ में नागौर नगर में आषाढ गुक्ता ११ को आपने आचार्य श्री वीरसागरजी के पादमूल में मुनिदीक्षा पहण्ण की। वर्तमान पर्याय का यह आपका चरम विकास था। अब आप मुनि शिवसागरजी थे। मुनिदीक्षा के पद्मान् व वर्ष पर्यंत गुरु-सिर्माध में आपकी योग्यता बहती ही चली गयी। आपने गुस्देव के साथ श्री सम्मेदिशाखरजी सिद्धक्षेत्र की यात्रा वि० सं० २००९ में की। जब वि० स० २०१४ में आपके गुरु का जयपुर खानियों में समाधानगण पूर्वक स्वर्गवास हो गया तब आपको आचार्यपद प्रदान किया गया। इस अवधि में आपका जानभी परिष्कृत हो चुका था। आपने चारों अनुयोग सम्ब घी प्रन्यों का अध्ययन कर लिया था। तथा अनेक स्तौत्र पाठ, समयसार कलग, स्वयंभू स्नोत्र, समाधितंत्र, इष्टोपदेश प्रादि संस्कृत रचनाएं कठस्थ भी कर ली थी। मानुभावा मराठी होते हुए भी आप हिंग्दी अच्छी बोल लेते थे।

वि॰ सं॰ २०१४ में ही आचार्यपद ग्रहण के पश्चात ग्रापने ससंघ गिरिनार क्षेत्र की यात्रा की । उसके बाद कमश: ब्यावर, अजमेर, मूजानगढ, सीकर, लाडनूं, खानिया ( जयपूर ), पपौरा, महाबीरजी, कोटा, उदयपुर और प्रतापगढ में चातुर्मास किये। इन वर्षों में आपके द्वारा सच की अभिवृद्धि के साथ-साथ अत्यधिक धर्म प्रभावना हुई । ११ वर्षीय इसी आचार्यत्वकाल में आपने अनेक भव्यजीवों को मृति-आर्थिका, ऐलक, क्षुल्लक-क्षुल्लिका पद को दीक्षाएं प्रदान की तथा सैकडों श्रावकों को अनेकविध बत, प्रतिमा आदि ग्रहण कराकर मोक्षमार्ग में अग्रसर किया । ग्रापके सर्वप्रथम दीक्षित शिष्य मृनि ज्ञानसागरजो महाराज थे । उसके अनन्तर धापने ऋषभसागरजी, भव्यसागरजी, ध्रजित-सागरजो, सुपादर्वसागरजो, श्रेयाससागरजी सुबुद्धिसागरजी को मुनिदीक्षा प्रदान की । श्रापने सर्वप्रथम म्मायिका दोक्षा चन्द्रमतीजी को प्रदान की । उसके बाद कमशः पद्मावतीजी, नेमामतीजी, विद्यामतीजी, बृद्धिमतीजी, जिनमतीजी, राजुलमतीजी, संभवमतीजी, श्रादिमतीजी, विशृद्धमतीजी, अरहमतीजी, श्रेयासमतीजो, कनकमतीजी, भद्रमतीजी, कल्यासमतीजी, सुशीलमतीजी, सन्मतीजी, घन्यमतीजी, विनयमतीजी एवं श्रोष्ठमतीजी सबको मार्थिका दीक्षा दी । मापके द्वारा दीक्षित सर्वप्रथम, क्षस्लक शिष्य सम्भवसागरजी थे. साथ ही आपने शीतलसागरजी, यतीन्द्रसागरजी, धर्मेन्द्रसागरजी, भपेन्द्र-सागरजी व योगीन्द्रसागरजी को भी क्षरलक के वत दिए। क्षरलक धर्मेन्द्रसागरजी को उनकी सस्लेखना के ग्रवसर पर आपने मृनिदोक्षा दी थी। ऐलक ग्रामनन्दनसागरजी ग्रापके द्वारा ग्रन्तिम दीक्षित भव्यप्राणी हैं। आपके अस्तिम शिष्य हैं। सूत्रतमती शुल्लिका भी आपसे ही दीक्षित थी, इसके श्रतिरिक्त तीन भव्य प्राणियों को उनकी सल्लेखना के अवसर पर श्रापसे मुनिदीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला था। वे थे मानन्दसागरजी, ज्ञानानन्दसागरजी तथा समाधिसागरजी। इन तीनों ही साध्यों की सल्लेखना धापकी सिन्निध में ही हुई थी।

आपके आचार्यस्वकान में संय विशासता को प्राप्त हो चुका था। उसकी व्यवस्था सम्बन्धी सारा संचाकन प्राप प्रत्यक्त कुछनता पूर्वक करते थे। कृतकाय आचार्य श्री का ध्वारम्बल बहुत हु द्वा । सपस्वयों को अन्न में तपकर आपके जीवन का निखार वृद्धिगत होता जाता था। ध्वापके कुछल नेतृत्व से सभी साधुजन संतुष्ट थे। न तो ध्वापको छोडकर कोड जाना ही चाहता था ध्वीर न प्राप्त कासमकरवारायों किनी साधु या श्रावक को भी कभी सथ से जाने के लिए कहा। ध्वापका प्रतुतासन प्रतीव कठोर था। संघ में कोई भी त्यायों ध्वापको हिन्द में लाये विना श्वावकों से अल्प से अल्प वस्तु की भी याचना नहीं कर सकता था। सघट्यवस्था सुचार रीत्या चले, इसके लिवे प्रायः धायिका वर्ग में एक या दो प्रधान धायिकाओं की नियुक्ति ध्वाप कर दिया करते थे। साधुओं के लिये धापके सहयोगी वे संबस्थ मुनि श्री श्रुतसागरजी महाराज। धनुशासन की कठोरता के बावजूद आपका वात्सत्य इतना अधिक था कि कोई शिष्य आपके जीवनकाल मे धापसे पृथक् नहीं हुआ। संघ का विभाजन धापकी सल्लखना के परचात् हो हुआ। आपने एक विशाल सघ का संचालन करते हुए भी कभी धाकुकता का अनुभव नहीं किया।

प्रापके आचार्यस्व काल में सबसे महत्वपूर्ण एव सफल कार्य हुया 'खानिया तस्व चर्चा'। पिछले दो दशकों से चले था रहे सैंद्धान्तिक ढ़ग्ढ से आपके मन में सदैव लटक रहती थी। उसे दूर करने का प्रयत्न किया आपने सोनगढ पशीय व धागमपत्तीय विदानों के मध्य तस्वचर्चा का धायोजन करवा कर। आपकी मध्यस्थता में होनेवाली इम तत्वचर्चा का फल तो विशेष साने नहीं धायोज किन्नु धापकी निव्यक्षता के कारण उभयपत्तीय विदान धामने-सामने एक मच पर एकत हुए और उन्होंने अपने-अपने विचारो का आदान-प्रदान अत्यन्त सीच्य बातावरण में किया। इस तत्वचर्चा यज्ञ में सम्मिलत आगन्तुकों में प्राय: सभी उच्चकोटि के विदान थे। पंडिन कैलाश्यवन्द्रजी सिद्धान्ताचार्य वाराणसी, पं० पूलवन्दजी सिद्धान्तावार्य, पं० मक्खनलाल ही शास्त्रो, प० पन्नालालजी साहित्याचार्य, प० रतनचन्दजी मुक्तार आदि विद्वानों ने परस्पर बैठेकर संध-सान्निष्ट में चर्चा की थी। इस चर्चा को खानिया तत्वचर्चा नाम से २ आगो में मोनगढ पक्ष की आरे से टोडरमल स्मारक वालों ने प्रकाशित मी किया है।

वर्षा के सम्बन्ध मे प० कैलाशवन्द्रवी ने प्रपना ग्राभिमत जैन सन्देश (ग्रक ७ नवम्बर, १९६७) के सम्पादकीय लेख मे लिखा था कि "इस (बानियातत्त्वचर्या) के मुख्य ग्रायोजक तथा बहा उपस्थित मुनिसघ को हम एकदम तटस्थ कह सकते हैं, उनकी और से हमने ऐसा कोई संकेत नहीं पाया कि जिममे हम कह सके कि उन्हें प्रमुक पक्ष का पक्ष है। इस तटस्थवृत्ति का चर्चा के वातावरण पर ग्रमुक्त प्रभाव नहां है।"

आचार्य स्वयं पंचाचार का परिपालन करते हैं और शिष्यों मे भी उसका पालन करवाते हैं। शिष्यों पर अनुग्रह और निग्रह आचार्य परमेष्ठी की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है। ग्रत: आचार्य पद के नाते आप अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस बान का सदैव ध्यान रखते थे कि संघस्य साधु समुदाय आगमोक्त चर्वा में रत है या नहीं । आपकी पारखो दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म थी, म्रात्मकल्याणेच्छक कोई नवीन व्यक्ति संघ में आता श्रीर दीक्षा की याचना करता तो यदि वह आपकी पारखी हिष्ट में दीक्षा का पात्र सिद्ध हो जाता तो हो वह दीक्षा प्राप्त कर सकता था। जिस व्यक्ति को जनसाधारण शीघ्र दीक्षा का पात्र नहीं समक्ता वह व्यक्ति आचार्यश्री की दृष्टि से बच नहीं पाता था । उसकी क्षमता परीक्षण के पश्चात् ही उसे योग्यतानुसार क्षुल्लक, मुनि ग्रादि दीक्षा श्चापने प्रदान की । विद्वानों का आकर्षणा भी श्रापके एवं सघस्य गहनतम स्वाध्यायी सामुओं के प्रति था इसीलिए प्रायः प्रत्येक चातुर्मास में सघ मे कई-कई दिनों तक विद्वदर्ग ग्राकर रहता था ग्रीर सभी अनुयोगों की सुक्ष्म चर्चाक्यों का क्यानन्द लेता था। बातचीत के बीच सत्रक्ष वाक्यों के प्रयोग द्वारा बडी गहन बात कह जाना आचार्यथी की प्रकृति का अभिन्न अग्रंगथा। कुल मिलाकर आचार्यथी श्रपूर्व गुणों के भण्डार थे । वि० स० २०२४ का अन्तिम वर्षायोग आपने प्रतापगढ मे किया था। वहा से फाल्गून माह मे होने वाली शातिबीर नगर महाबीरजी की पंचकल्यासक प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए आप समध श्री महावीरजी आयो थे। यहा आने के कुछ ही दिन बाद आपको ज्वर आया श्रीर ६-७ दिन के श्रत्यकालीन ज्वर में ही आपका समस्त संघ की उपस्थिति में फास्सून कृष्सा श्रमावस्या को दिन में 3 बजे लगभग समाधिमररण हो गया । श्रापके इस आकस्मिक वियोग से साध संघ ने बज्जपात का सा अनुभव किया। ऐसा लगने लगा कि जिस कल्पतरु की छत्रछाया में विश्राम करते हुए भवताप से शान्ति का अनुभव होता था, उनके इस प्रकार अचानक स्वर्गवास हो जाने से श्रव ऐसी आत्मानशासनात्मक शान्ति कहा मिलेगी?

वस्तुतः आचार्यश्री ने अपने गुरु के परम्परागत इस संघ को चारित्र व जान की दृष्टि से परिप्कृत, परिवर्धिस और संचासित किया था। उन जैसे महान् व्यक्तित्व का ग्रभाव ग्राज भी खटकता है। ग्रापके स्वर्गरोह्एा के परचात् वहां उपस्थित ग्रापके ग्रुष्टभाता [ ग्राचार्य श्री वीरसागरजी के द्वितीय ग्रुनिशच्य ] भी १०६ घर्मसागरजी महाराज को समस्त सघ ने सब का नायकत्व सौंपकर प्रपाना आचार्य स्वीकार किया। वे भी इस संघ का सचालन अपने प्रयत्न भर कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। प० पू० महान् तपस्वी १०६ आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के पावन चरणों में ग्रपने श्रद्धानसुमन ग्रापत करते हुए अपनी विनन्न भाषान्त्रजील समर्पित करता हु।



# चाचार्घ श्री धर्मसागरजी महाराज



कृषि प्रधान भारत का स्वरूप ऋषि प्रधान रहा है। यहां सत्ता, वैभव एव ऐदवयं के जन्नत शिखर भी त्याग, वैराग्य एवं झारमताधना के चरणों में मुक्ति रहे हैं। अनादिकाल से जीवन का लक्ष्य सत्ता व ऐदवयं नहीं किन्तु साधना व वेराग्य रहा है। भारतीय मस्तिष्क मूलतः शान्ति का इच्छुक है और शान्ति का जपाय त्याग व साधना है। यहां कारण्य रहा है कि झारमसाधना के पय पर चलने वाला साधक हो भारतीय जीवन का आदर्श, श्रद्धेय और वन्दनीय माना जाता रहा है।

इस हुण्डावसर्पिणी काल के सर्वेप्रथम सर्वोत्कृष्ट स्नात्मसाधक भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर

पर्यन्त चतुर्विद्यति तीर्षकर महापुरुषो की पावन परम्परा में झनेक महर्षियो ने अपनी ग्रात्मसाधना की है ग्रीर उनका आदर्श अद्यागमृति अक्षुण्ण बना हुआ है। भगवान महावीर के पदचात् गौनमस्वामी से केकर धरमेनावार्य तक ग्रीर उनके परचात् कुन्दकुन्दाचार्य आदि से लेकर ग्रद्यप्रभृति महान ग्राप्ताएँ इस पृथ्वी तन पर जन्म लेती रही है और ग्राप्य परम्परा के अनुक्ल आत्मसाधना करते हुए अन्य भव्य प्राणियों को भी आत्मसाधना का मार्गप्रशस्त कर रही है।

द्दश्ही महान धर्माचार्यों की परम्परा कुन्दकुन्दान्वय में ईस्वी सन् १६ वी धाताब्दि से एक महान आत्मा का जन्म हुमा और विदव में चारित्र चकवर्ती श्री धान्तिसागरजी महाराज के नाम से जाने गंध आचार्य श्री धान्तिसागरजी महाराज ने इस भारत भू पर अवविदित होकर १६-२० बीं धानाब्दि से लुज्दप्रायः आगम विहोत होन्धर्म को पुनः प्रगट किया एव दिलाए से उत्तर भारत की और मनत विहार करके दिगम्बर मुनि का स्वरूप एव चर्या जो मात्र शास्त्रों में विश्वत थी, को प्रगट किया। उन महर्षि की महत्री हुणा का ही यह फल है कि आज यत्र तत्र सर्वेष्ठ दिगम्बर मुनिराजों के दर्धन, उपदेश श्रवरण का लाभ समाज को प्राप्त हो रहा है। आचार्य शानिससागरजी महाराज के पश्चान उन्हों के प्रधान मुनिराज थी था स्वान्त उन्हों के प्रधान मुनिराज्य श्री वीरसागरजी महाराज के पश्चान उन्हों के प्रधान मुनिराज्य श्री वीरसागरजी महाराज का आचार्य पर यहारा किया एवं उनके

पश्चात् उन्हीं के प्रधान मुनिशिष्य शिवसागरजी महाराज ने आचार्य पद को सुशोधित किया। उभय आचार्यों ने अपने समय में चतुर्जिक संघ की अभिनृद्धि के साथ साथ वर्म की महती प्रभावना में भी प्रपता अपने स्वाप्त योगदान दिया। आचार्यत्रय की इस महान परम्परा में प्राचार्य थी शिवसागरजी महाराज के परचात् प्राचार्य थी शानिसागरजी के दितीय मुनिशिष्य थी घर्मसागरजी के दितीय मुनिशिष्य थी घर्मसागरजी महाराज वर्तमान में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित है। उन्ही आचार्यश्री का जीवनकुत्त प्रस्तुत निकस्य में जिखा गया है।

एक दिन अवनितल पर आंखे खुनी, यह जीवन का प्रारम्भ हुआ। एक दिन आखों ने देखना बन्द कर दिया, यह जीवन का अन्त हुआ। जीवन किस तरह जीया गया यह जीवन का मध्य है। कीन किस तरह जीवन जो गया यह महत्वपूर्ण प्रक्रन है। इसी प्रक्रन की चर्चा में से जीवन चरित्रों का गठन, लेखन और परिगुम्फन होता है। महान पुरुषों के जीवन चरित्र प्रेरणादायी होते हैं। अनः वर्नमान काल के परम्परागत आचार्य परमेध्ये श्री असंसागरजी महाराज का जीवन चरित्र जो कि अन्यस्त प्ररणादायक है, उसे इसी उद्देश से यहा प्रस्तुति किया है। ताकि उनके जीवन से प्रेरणा पाकर हम भी उन महापुरुष के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को उन्नत एवं महान वना मकं।

#### जन्म एवं बाल्यकाल

भगवान् घर्मनाथ ने कैवस्य प्राप्ति की थी अतः कैवलजान कल्यास्यक की तिथि होने से जो दिवसकाल मगल रूप था और जिस दिन चन्द्रमा ने अपनी पोइशकलाम्रो से परिपूर्ण होकर अपनी श्रुम्न ज्योस्स्ना से जगत को आलोकिन किया था उसी पौषी पूर्यिमा के दिन आज से ६७ वर्ष पूर्व विक्रम संवत १९७० में राजस्थान प्रान्त के बून्दी जिलान्तर्गत गम्भीरा म्राम में सद्द गृहस्य श्रेष्ठी श्री बक्तावरमलजी की घर्मपरनी श्रीमती उमराववाई की कुक्षी से एक बालक ने जन्म निया जिसका नाम विज्वजीलाल रक्षा गया।

खण्डेलवाल जातीय छावडा गोत्रीय श्रेण्ठी वक्तावरमलजी भी अपने को घन्य समफ्रने लगे जब उनके गृहागए। में पुत्ररत्न बालसुलम कीड़ाम्रों से परिवारजनों को आनन्दित करने लगा।

#### पारिवारिक स्थिति

आपके पिता वस्तावरमणजी एव उनके ग्रग्न श्री कंवरीलालजी दोनों सहोदर श्राता थे। दोनों ही भाईयों के मध्य दो संतानें थी। ग्रग्नज श्लाता के दाखा वाई नाम की कत्या एवं अनुज श्लाता के आप पुत्र थे। धाप से पूर्व जन्म लेने वाली संतानों का मुख माना पिता नहीं देख सके। धापका अपर नाम कजोड़ीमलजी भी था। प्रायः आपके दोनों ही नाम प्रसिद्ध रहे हैं। धापकी वड़ी वहिन (वड़े पिता की संतान) दाखां वाई का विवाह निकटस्थ ग्राम वामरावास में ही हुआ था। ग्रीमवायस्था की दहलोज पर आपने पैर रखा ही था कि आपके माता पिता का असामयिक निघन हो गया। उधर दाखां वाई को भी माता पिता का वियोगजन्य दुखा गए हा, किन्तु धापकी घरेचा उनकी आयु अधिक थी धौर विवाहित थी धतः उनको पित तथा सास-समुर के संरक्षण में रहने का अवसर होने से अधिक चिता नहीं थी। आपका जीवन तो घत्य समय में हो माता पिता के लाड प्यार धरे सरक्षण से वर्तिन हो गया था। इध वियोगज दुःखा में धापको वहिन दाखावाई का संरक्षण मिला। आप वामणवास जाकर उन्हीं के पास रहने लगे धौर जब विद्याध्ययन के योग्य हुए तो आप धपने पिता औ के पूर्वजों की जन्मस्थनी "दुगारी" ग्राम चले गये। वहां आपको मोतीलालजी सुवालाजी छावड़ा का संरक्षण प्राप्त हुआ। इधर दाखावाई को धल्यवय में ही एक और इध वियोगज दुःख का अध्यक्ष लगा जब उनके पीत श्री मेंवरलालजी का स्वगंवास हो गया। अब तो मात्र दोनों भाई वहिन के निर्मण स्नेह का हो जीवन में धाश्यय शेष था जो कि वहिन के जीवन पर्यंत रहा।

#### शिक्षा

श्रमण्यः एक के बाद एक वियोगज दुःख आने से प्रारम्भिक जीवन में भी आप विशेष विद्याद्ययन नहीं कर सके । यद्यपि प्रापको प्रपने जीवन में सामान्य शिक्षा ग्रहण कर ही सत्तोष प्राप्त करना पड़ा तथापि विक्षा के प्रति धापका अनुराग अद्यप्रभृति बना हुम्रा है ।

बचत मे अनिभज्ञता वश आप प्रायः सभी धर्मों के देवताओं के पास जाते थे। आप खिवालय भी गए, मन्त्रिद भी गये। आप सभी देवताओं के पास जाकर एक मात्र यही याचना करते थे कि "मुफ्ते बुद्धि दे दो, विद्या दे दों"। उस समय आपको धर्मधास्त्रों का भी विशेष ज्ञान नहीं था और न गांव में कोई सही मार्ग बताने वाला था। एक दिन आप जैन मन्दिर में गये, वहां एक धास्त्रों के जानकार व्यक्ति साहत्र वान कर रहेथे, उन्होंने कहा कि जो बीतराग जिनेन्द्र के आतिरक्त कुदेवताओं की पूजा करता है वह नरक में जाता है। आपने इस बात को मुना और वह आपके हृदय में अच्छी तरह बंद गई, उसी समय से आपने अन्य देवताओं की पूजना बन्द कर दिया, किन्तु मन्दिर तब भी जाना प्रारम्भ नहीं किया।

#### बीतराग प्रभुकी शरए की प्रेरए।

दुगारी में जब म्राप अधिक दिन विद्याभ्यास नहीं कर सके तो फिर आप अपनी बहिन दाखांबाई के पास ही म्राकर बामएावास रहने लगे । उन दिनों उत्तर भारत में दिगम्बर मुनिराजों का भ्रत्यन्त श्रभाव था श्रतः उनका समागम उपदेश श्रवण दूर्लभ था। यही कारण था कि आपको स्थानकवासी जैन सामुद्रों के समागम मे रहने का अधिकतर ग्रवसर मिलता रहा, क्योंकि उन दिनों कोटा नगर के आस पास उन्हीं साधुओं का विहार होता था। जब आप पर साधुओं के समागम से इतना प्रभाव पड़ा कि आप दिगम्बर वीतराग प्रभु के मन्दिर में न जाकर स्थानक मे जाते ग्रीर स्थानकवासी सम्प्रदाय के अनुसार समस्त धार्मिक कियाएं करते तो बहिन दाखाबाई ने आपको प्रेरगा दी कि जिनेन्द्र प्रभ के दर्शन करने के लिए जिन मन्दिर जाया करो, किन्तु कई बार इस प्रकार की प्रेरणा करने पर भी आप पर कुछ असर नहीं पड़ा तो फिर बहिन ने अनुशासनात्मक कदम उठाया कि "यदि मन्दिर दर्शन करने नहीं जाग्रोग तो रोटी नहीं मिलेगी" । च कि ग्राप पर स्थानक-बासी सस्कार अधिक पड चुके थे ग्रतः ग्राप मन्दिर जाने से कतराते रहे, तथापि घर पर ग्राकर जब वहिन ने एक दिन पूछा कि आज मन्दिर जाकर आये या नहीं तो भूठ का सहारा लिया और कह दिया कि मन्दिर जाकर स्नाया ह। भोजन तो मिल गया किन्तु बहिन ने मन्दिर की मालिन से पूछ ही लिया कि क्या आज चिरंजी मन्दिर दर्शन करने भ्राया था. उत्तर नकारात्मक मिला तब घर पहचने पर पुन: ब्रापके समक्ष प्रश्न था कि आज मन्दिर नहीं गये थे, मन्दिर की मालिन ने तो मना किया कि तुम मन्दिर नहीं गये ? उत्तर मिला मालिन भठ बोलती है। बात तो आयी गयी हो नहीं सकी किन्तू उस दिन भठ बोलने से आपका हृदय आत्मग्लानि से भर गया ग्रीर मन ही मन निर्णय किया कि "भठ के सहारे कब तक काम चलेगा, कल से नित्य देवदर्शन के लिए मन्दिर जाना ही है।" दसरे दिन से बीतराग प्रभ की शरण में जाने लगे। आप स्वय भी बहिन की अनुशासनात्मक प्रेरणा से प्रसन्न थे. क्योंकि वह आपके जीवन मोड का सर्वप्रथम काररा था और आज भी आप इस बात का उल्लेख करते समय गौरव पूर्ण शब्दो में बहिन का उपकार मानते है। वास्तव में परिजनों का वही यथार्थ बात्सल्य है जो ग्रापने परिवार के सदस्यों को सही मार्ग में आरूढ करके उनके जीवन निर्माण में सहायक हो सके।

#### व्यापार जीवन का प्रथम मोड़:

१४-१५ वर्ष की अवस्था में ही आपने आजीविकोपाजन हेनु ब्यापार प्रारम्भ कर दिया, एक छोटी सी दुकान ग्रापने लोल ली, नैनवाँ जाकर २-३ दिन मे कुछ सामान ले ग्राते भीर उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। आपको संतोषवृत्ति से ही गृहस्थ जीवन स्थतीत करना इस्ट या। फत-स्वरूप आप जब यह देख लेते कि आज ग्राजीविका योग्य लाभ प्राप्त हो गया है तो उसी समय दुकान बन्द कर देते थे।

इस समय तक भी भ्रापको दिगम्बर साधुम्नों का निकटनम सान्निच्य प्राप्त नही हुआ था अत: बहिन की प्रेरिएगा से यद्यपि मन्दिर जाना तो प्रारम्भ कर दिया था किन्तु विशेष रूप से धर्मकार्यों की और कुकाव नहीं हो पाया था। इसी मध्य नैनवां नगर में प० पू० सिह्वृत्ति धारक, परमायम पोषक १० = धा० क० श्री चन्द्रसागरजी महाराज के चातुर्मास का सुयोग प्राप्त हुआ। गुरदेव का समायम प्राप्त कर आपने प्रपने जीवन को नया मोड़ दिया और खुद्ध भोजन करने का आजीवन नियम धारण किया। साथ साथ गृहस्थ के पडावब्यक कर्मों का परिपालन भी प्रापने हवता पूर्वक प्रारम्भ कर दिया था।

#### देशान्तर गमनः

कुछ ही वर्षों के पश्चात् झाप झपनी बहिन के साथ इन्दौर चले गये वहां जाकर आपने सेठ कल्याणमलजी की कपड़ा मिल में नौकरी कर ली। चूं कि जोवन निवाह तो करना ही था अतः झापने नौकरी करना इटट न होते हुए भी उसे स्वीकार किया, किन्नु कुछ ही दिन पश्चात् मिल में कपड़े की रगाई झादि कार्यों की देख रेख के समक्ष में उन कार्यों में होने वाली भारी हिंसा को देखकर आरस-व्यान उत्पन्न हुई और झापने मिल में कार्य करने की झस्वीकृति कोजो सा० के समक्ष प्रयुक्त पर त्यां कि वाल जानते थे कि सेठानीजी का मुक्त पर वासकत्यमय क्लि है। था भी ऐसा ही सेठजी तो थे नहीं दोनों सेठानियों को वासक्त्यमयी दृष्टि आप पर सर्वत्व बनी रहती थी। आपको मिल से दुकान पर जुला लिया गया। इसी प्रकार संतोषवृत्ति पूर्वक दोनों भाई बहिनों का जीवन निर्विचनतया ध्यतीत हो रहा था कि इसी बीच सेठानीजी ने कईवार आपके समक्ष विवाह करने का प्रस्ताव रखा और यहां तक कहना प्रारम्भ किया कि विवाह का सारा प्रवच्च हम कर देंगे, तुम विवाह कर लो, किन्तु जो महान आस्मा भोझामां में लगकर रल्तत्र यालन करते हुये मोझ लक्सी को वरण करने की मन में भावना को जागृत करने में लगे थे उन्हें सांसारिक विवाह वन्त्यन में बंधकर आस्मोन्ति में बाधा उत्यस्थित करना कैसे इटट हो चकता था। अतः सेठानीजी द्वारा कई बार रखे गये विवाह सम्बन्धी प्रस्तावों को आपने दुकरा दिया और वाल ब्रह्मवारी रहने का निर्माय की वाप करने विवाह सम्बन्धी प्रस्तावों को आपने दुकरा दिया और वाल ब्रह्मवारी रहने का निर्माय कि बार एक गये विवाह सम्बन्धी प्रस्तावों को आपने दुकरा दिया और वाल ब्रह्मवारी रहने का निर्माय कि बार प्रसे गये विवाह सम्बन्धी प्रस्तावों को आपने दुकरा दिया और वाल ब्रह्मवारी रहने का निर्माय की काम से गये विवाह सम्बन्धी

### गुरुसंयोग भीर द्वती जीवन का प्रारम्भ :

इन्दौर नगर में प० पू० आचार्य कल्प श्री बोरसागरजी महाराज का समागम आपको प्राप्त हुआ किन्तु आप दूर से ही दर्शन करके आ जाते थे एक दिन आपके साथी मित्र आपको पूज्य महाराजश्री के निकट से गए। प्रारम्भिक वार्ता के पदचात वर्तों के महत्व को अत्यन्त सक्षेप में बताते हुए आपको महाराजश्री ने बती बनने को प्रेरणा दी, उन्होंने कहा कि "दो प्रतिमा से लो" आपने मन में सोचा सम्भव है महाराज "मन्दिर में विराजमान प्रतिमाओं के सम्बन्ध में कह रहे होंगे ? उन दिनों भी भाष गुढ़ मोजन तो करते ही ये ग्रतः आपने स्वीकृति दी श्रीर गुक्देव ने बारह बतों के नाम बताते हुए प्रतों के पालन की प्रति संक्षिप्त में विधि बता दी। यद्यपि प्राप प्रती बन चुके ये तथापि वतों का निदांव पालन किस प्रकार होगा इस बात की चिन्ता मन में थी। उन दिनों प्रापका विशेष स्वाध्याय भी नहीं था, इसी कारण जब प्रापको महाराज ने सबं प्रथम दो प्रतिमा लेन के लिए कहा तो आप उक्त बात ही समभे थे। उन दिनों गुरु के प्रति विनय श्रद्धा की भावना अधिक थी। गुरुओं के समक्ष प्रधिक मुखरता शेर तर्क वितर्क नहीं था। यही कारण था कि प्रापने अध्यन्त विनय पूर्वक गुरुवर्ष की आज्ञा शिरोधार्य की भीर वतों के पालन सम्बन्धी विशेष जानकारी स्वयं प्रस्थों का स्वाध्याय करके या विद्वानों से सम्पर्क करके प्राप्त की तथा गुरु द्वारा प्रदत्त वतों का निदांष रीत्या पालन करने लगे। यहीं में श्रापके व्रतीजोवन का प्रारम्भ हथा।

चू िक अब आप वती बन चुके थे अत आपने धर्मध्यान एवं स्वाभिमान पूर्ण जीवन में नीकरी को बाधक समक्ष कर नौकरी छोड़ दो। धाजीविकोपार्जन के लिए आपने स्वतन्त्र रूप से कपड़े की फेरी का कार्य प्रारम्भ किया। प्रातःकाल नित्य कियाओं से निवृत्त होकर जिनेन्द्र पूजन, स्वाध्यायादि धावस्थक कर्त्तंच्यों को करके भोजनादि से निवृत्त हो जाने पर मध्याञ्चकाल के पश्चान् लगभग ३ बजे आप फेरी पर निकलते थे। कपड़ा वेचते हुए जब २-३ घन्टे में आपको १/= प्रतिदिन हो जाला था। तो ध्राप वापस घर आ जाते थे। आपकी सतोषवृत्ति से साथी लोग भी चिकत थे। आपकी यह धाराणा बन चुकी से कि आजीविका चलाने के योग्य मुनाफा प्रात्त हो जाता है फिर दिन भर ब्यापार में क्यों रचा पचा जावे। दोनों भाई बहिनों के लिए उन दिनों में उतना हो काफी था। परिष्ठ का सच्य किसके लिये करना। दोनों ही प्रााणी दरीजीविन अंगीकार कर चुके थे। २-३ घन्टे के पश्चात पर जाकर आप ध्रापना गेण समय स्वाध्यायादि में लगाते थे।

#### संयम की ओर बढ़ते कदम :

जिन्हें आत्मीस्थान के लिए संयम प्रत्यक्त प्रिय था वे गुरुजनों के समागम में रहकर प्रात्म सतुष्टि करते थे। इसी के फलस्वरूप जब प० पू० आचार्य कल्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज का ससंघ चातुर्मास वड़नगर में या उस समय आप उनके चरए। सान्निम्य में पहुँचे धीर स्वाध्यायादि के साथ साथ गुरु सेवा का अवसर प्राप्त कर बड़े आनिन्दित थे। अब चूँ कि बहिन दालांबाई धीर आपका निमंत्र ल्लेह एवं धमं के प्रति अनुराग ही परिवार था प्रतः आप दोनों हो सदैव साथ साथ गुरुजनों के समागम में जाते थे। बातुर्मास के मध्य प्राप्ते बहुच्च प्रतिमा (सातवीं प्रतिमा) के जत प्रांगीकार कर लिये। आजीवन बहुच्चारी रहने का संकल्प तो आप पहले ही ले चुके थे अतः प्रव कोई दुविधा मन में नहीं थी। यह धापके संयमी जीवन का प्रथम चरए। या धौर ग्रव चिरंजीलाल से बहुच्चारी विरंजीलालजी हो गये थे। गये हे। गये थे

### गृह त्याग एवं क्षुत्लक वीका :

बड़नगर चालुमीस के परचात् आचार्य कल्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज इन्दौर नगर में पधारे । आपकी छत्रछाया में कि चिरं बीलालजी ग्रापर नाम कजोडीमलजी अपने जीवन को दिन प्रतिदिन उन्नत बनाने के लिये प्रयत्नशील थे। पू० श्री चन्द्रसागरजी महाराज ने इन्दौर नगर में धर्म प्रभावना करते हुँगे भी प्रसंगवण अपने जाराध्य गुष्टेव परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्राचार्य श्री धान्तिसागरजी महाराज का आदेश प्राप्त करते ही इन्दौर नगर से बिहार कर दिया था। उसी समय आप भी गृह त्याग करके संघ के साथ हो गये थे। बावनगजा, मांगीतु गी आदि क्षेत्री की बंदना करते हुए नांदगांव कोपराचांव और कसाबलेड़ा नगरों में प्रभावना पूर्ण चातुर्मीस ग्रा० क० श्री चन्द्रसागरजी महाराज ने किये तथा इन नगरों के ग्रास पास के ग्रामों में विहार करके धर्म प्रभावना करते हुए बालुज (महाराष्ट्र) में जब सच पहुचा तो महाराष्ट्र प्रान्त की जनता गृद सान्निध्य प्राप्त कर हिंग्दती।

ध्रापके मन में दीक्षा धारण करने की भावना अवस्य थी और आप अपनी वहिन से इस बात को कह भी चुके थे। आप दीक्षा प्राप्त न होने तक विभिन्न रसो का परिस्थाग भी करते रहते थे। किन्तु दीक्षा के लिए आपने गुरुदेव के समक्ष कभी प्रार्थना नहीं की। दीक्षा छेने के विचार गृहदेव के समक्ष भन्य लोगों के द्वारा पहल भी गये थे प्रतः गृहदेव ने कहा कि कजोड़ीमलजी (जिरजीलालजी) स्वयं झाकर कहे तो में उनकी दीक्षा हूँ और आपके मन में यह मावना थी कि यदि मुक्तमें योग्यता झा गई है तो स्वयं गृहदेव दीक्षा छेने के लिए कहें तो मैं दीक्षा ळूँ। इस प्रकार गुरु किस्य के मध्य कुछ दिन वात्सल्यमय मानसिक इन्द्र चलता रहा। अन्ततः गृह के समक्ष शिष्य की हार हुई धीर उन्होंने गृहदेव के चरणों मे दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही शुभ दिवस में स्रापको दीक्षा प्रदान की गई।

वाजुज नगर की जनताके लिये वह अपूर्व घानन्द की मगल बेला चैत्र शुक्लासप्तमी वि० स०२००१ थीं, जिस दिन आपने क्षुल्लक दीक्षाप्राप्त की थी। दीक्षित नाम क्षुल्लक भद्रसागरजी रखागया।

### गुरु वियोग :

क्षुरूनक दीक्षा होने के पश्चात् आपने गृब्वयं श्री चन्द्रसागरजी महाराज के साथ धडल ( महाराष्ट्र ) में सर्वप्रथम चातुर्वास किया । चातृर्वास के पत्र्चात् गिरनारजी सिद्धक्षेत्र की बंदना हेत् नुरुदेव ने ससंघ मगल विहार किया। मार्ग में पड़ने वाले मुकागिरी, सिद्धवरक्ट, ऊन-पावागिरी मादि भोगों की वेदना करते हुए बावनगजा सिद्धक्षेत्र पर पहुंचने के पदचात् फाल्गुन शुक्ला पूर्णमा विक सं० २००१ में सिंह वृत्ति धारक गुरुवर्ष श्री चन्द्रसागरजी महाराज का सल्लेखना पूर्वक स्वगंवाम हो गया। जन्म लेने पदचात् जिस प्रकार अल्पवय मे ही आपको माता पिता के वियोग का दुःज आया उसी प्रकार दीक्षा जीवन के लगभग ११ माह = दिन में ही भ्रापको पितृ तुल्य तरण-तारण गरुवर्ष का वियोग भी सहना पढ़ा।

पू० श्री चन्द्रसागरजी महाराज के स्वर्गवाम के पण्चात् ग्राप आ० क० श्री वीरमागण्यी महाराज के चरण सान्निष्य में आ गये और गुण्वर्य के साथ श्रुल्लकावस्था में ६ चातुर्मास किये। इत वर्षी में प्रापते स्वाध्याय के बल पर आगमज्ञान को वृद्धिना किया। आपकी सदैव प्रसन्न मुद्रा से समाज में आनन्द रहता था चूंकि झा० क० श्री चन्द्रसागरजी के चरण सान्निष्य में वोडण कलाओं से युक्त चन्द्रमा के समान अपका ज्ञान वेराग्योदिष वृद्धि को प्राप्त हुआ था अतः श्रव आप श्रीतक्षण महावत प्राप्ति के निये भावना करते रहते थे कि श्रव कव इस अल्य वस्त्रकण परिसह को भी श्री ग्री ही छोडं।

#### संयम का दूसरा चरण:

प० पूज्य आ० क० श्री बीरसागरजी महाराज ने सुजानगढ़ में वि० सं० २००७ में ससष वर्षायोग सम्पन्न किया। इसके पदवात सप का मंगल विहार विभिन्न गावों एवं नगरों में होता हुआ फुलेरा की श्रीर हुआ। फुलेरा नगर में पंचकल्याएक प्रतिच्छा के प्रवसर पर तपकल्याएक के दिन आपने ऐकक दीक्षा प्रहुण की। इस समय आपके पास एक कीपीन मात्र पिग्रह शेष रह गया था। वि० स० २००८ के वैशाख मास में होने वाले इस पंचकल्याएक मतिष्ठा महोस्सव में आपने ऐन्यक दीक्षा कर उत्कृष्ट श्रावक के पर को तो प्राप्त कर लिया था, किन्तु मोकमार्ग में उतने से परिष्ठ को वी आपन कर लिया था, किन्तु मोकमार्ग में उतने से परिष्ठ को बाधक समफ्रकर निरन्तर आप यही भावना करते रहे कि शीघ्र ही दिगम्बर अवस्था को प्राप्त करूं। 'याइशो भावना यस्य सिद्धिभवित ताइली' के महसार ६ माह के पश्चात् ही वह मंगलमय दिवस भी प्राप्त हुआ जिस दिन आपने मृतिदीक्षा प्रहुण की।

#### विगम्बर प्राप्ति :

फुळेरापंचकरूपाणक प्रतिष्ठाके पश्चात् संघने झ्रास पास के ग्रामों में विहार किया और घर्म प्रभावना करते हुए वर्षायोगका समय निकट आं जाने पर पुनः फुळेरानगर में वर्षायोग सम्पन्न करने हेतु संगल प्रवेश किया। आषाढ़ शुक्ला १४ सं० २००८ को संघ ने वर्षायोग की स्थापना की । प० पू० आ० क० श्री वीरसागरजी महाराज के वास्सत्यामृत से वैराग्य का वह बीजांकुर वृक्ष रूप में पल्लवित हो रहा था। जिसे चन्द्रसागरजी महाराज ने लगाया था। कार्तिकी प्रशक्तिक सहापर्व का मंगल महोस्सव चल रहा था भापने गुस्देव से प्राचना की कि हे भगवन् ! श्रव मुक्ते ससार समुद्र से पार कराने मे समर्थ दीग्यद रोक्षा प्रदान करके मुक्त पर अनुग्रह कीजिए। प्राचना स्वीकार हुई धीर अध्दानिक महापर्व के उपान्त्य दिवस कार्तिक शुक्ला १४ सं० २००८ के दिन अध्यापको भगवत्य अमाण दीक्षा प्रदान की गई। श्रव आप रत्नप्रय मार्ग के पूर्ण पथिक दिगम्बर मुनि

फुलेरा नगर का यह बड़ासीभाग्य रहा कि यहाको समाज ने संयम की तीनो अवस्थाओं में भ्रापके दर्शन किये वि० सं० २००५ में शुल्लकावस्था में पहले आपके दर्शन किये ही ये और ऐलक एवं मुनि दीक्षातों भ्रापकी यही पर हुई थी।

#### तीर्थराज सम्मेदाचल की बन्दना :

फुलेरा नगर का वर्षायोग सम्पन्न होने के पक्ष्वात् मार्गक्षीयं माह में प० पू० वीरसागरजी महाराज ने ससंघ तीर्षराज सम्मेदाचल की घ्रोर मगल विहार किया। पू० श्री वीरसागरजी महाराज इससे पूर्व भी घपने आराध्य गुरुदेव श्री आचार्य प्रवर शान्तिसागरजी महाराज के साथ मुनि प्रवस्था में ही तीर्षराज की बंदना कर चुके थे। संघ मार्ग में पड़ने वाले ग्रामो तथा नगरों में अपने उपरेशामृत से धर्मप्रभावना करते हुए सम्मेदाचल की ओर वढ रहा था। मार्गस्थ राजगृही घ्रादि अन्य सिद्धक्षेत्रों की वंदना मी संघ ने की। इस तीर्थ बंदना में नव दीक्षित मुनिराज धर्मसागरजी भी साथ थे।

जब कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस झोर गतिमान रहता है तो गन्तव्य स्थान पर अवस्य पहुंचता है। सथ भी धीरे-धीरे झपने गत्तव्य स्थान तीर्थराज पर पहुचा। झापने सभी सघ के साथ झनन्त तीर्थं द्वारों की सिद्ध भूमि उस अनादिनिषम तीर्थराज की बंदना करके परम आल्हाद का झनुभव किया। चूं कि संघ जब यहाँ पहुंचा था तब वर्षायोग का समय झप्यन्त निकट था सुतः सुत्रक्त सुत्रक्त

इस प्रकार गुरुवर के साथ साथ ही आपने विहार किया एव जनके झन्तिम समय तक जन्ही के साथ रहे। वि० स० २०१२ में आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज ने धपनी सल्लेखना के समय कुंथलिगरो से अपना ब्राचार्य पट्ट बीग्सागरजी मुनिराज को प्रदान किया या तदनुसार वि० सं० २०१२ मे ही जयपुर खानियों में वर्षायोग के समय विशेष समारोह पूर्वक चतुर्विख संघ ने आठ क० श्री बीरसागरजी महाराज को अपना आचार्यस्वीकार किया। अब वीरसागरजी महाराज के ऊपर द्रोहराभार या। और उन्होंने गुरु द्वाराप्रदत्त आचार्यपद पर प्रतिष्ठित होकर उसे सफलतापूर्वक निभाया। बाचार्यपद के पश्चात्भी २ वर्षतक घ्रापने खानियां जयपुर में हो चातुर्मास किये। क्योंकि आप घारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और विहार करने की सक्षमता घ्राप में नही थी।

### एक और भटका गुरु वियोग काः

वि० सं० २०१४ का चातुर्मास जयपुर में ही सानन्द सम्पन्न हो रहा था कि इमी बीच आदिवन कुच्एा १५ को म्राचार्य वीरसागरजी महाराज का सहसा ही सस्लेखना मरएा हो गया। आपको अभी दोक्षा लिये ६ वर्ष ही हुए थे कि प्रापको गुरु वियोगज ग्रानिब्ट प्रसग प्राप्त हुमा। म्राचार्य श्री वीरसागरजी का स्वर्गवास हो जाने के पच्चान् समस्त सच ने उनके प्रधान शिष्य मुनिराज श्री शिवसागरजी महाराज को संघ का आचार्य बनाया।

### गिरिनार सिद्धक्षेत्र की वंदना एवं संघ से पृथक् विहार :

अब संघ के झाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज थे। झाचार्य मंघ ने गिरिनार यात्रा के लिए समल बिहार किया। चूकि अब से १३ वर्ष पूर्व क्षल्यक दीक्षा होने के पश्चात् आ० क० श्री चन्द्रसागरजी महाराज के साथ आपने गिरतारजी सिद्धक्षेत्र की बंदना के लिए बिहार किया था, किन्तु गुब्देव का असमय में मध्य यात्रा मे ही स्वगंवास हो जाने से उस समय आप यात्रा नहीं कर पाये थे अतः उसका मनोरच प्रव पूर्ण होता देख झापको प्रसन्तता थी। ध्रापने भी सघ के साथ बिहार करते हुए गिरनार सिद्धक्षेत्र की बंदना की ध्रीर वहाँ से वापस लौटते समय ब्यावर नगर में संघ ने वर्षायोग का विचार किया। चूं कि वर्षायोग में ध्रमी समय था अतः आपने संघस्य एक और मुनिराज को साथ लेकर संघ से पृथक् बिहार कर दिया और निकटस्य धानन्दपुर कालू जाकर वर्षायोग स्थापित किया था।

यहां ने घगले दो चातुर्मास कमणः बीर ( ग्रजमेर ) और जूंदी करने के पण्चात् बुन्देलखण्ड की यात्रा करने के लिए आपने दो मुनिराजों के साथ मंगल विहार किया । तीर्चक्षेत्रों की बंदना करते हुए घापने उस प्रांत में याम-पाम, नगर-नगर में अस्यन्त धर्म प्रभावना की । इतना ही नहीं वि० संक २०१६-२०१६ व २०२० के तीन वर्षायोग भी घामने इसी प्रात के कमशः शाहराद्ध, सागर और चुर्द नगर में किये । इन तीनों वर्षायोगों में ग्रम की महती प्रभावना हुई तथा ग्रापके सरलता आदि मनुपम गुणों के कारण सागर के कई विद्यान आपने प्रभावन भी हुए तथा आपके चरण साजिष्ठम में बती जीवन भी प्राप्त किया । इन तीनों चातुर्माखों में दीक्षा समारोह ( खुरई ) के अतिरिक्त सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि एक अर्जन व्यक्ति जो कि भाटियाजी के नाम से विक्यात है, ने भाषके उपदेशों से प्रभावित होकर कई स्थानों पर धपने स्वोपाजित द्रव्य से सिद्धचक विधान भी करबाये एवं जैन तीथों की वदना भी की। आपने महाराज श्री के घादशै त्यागमय जीवन से प्रभावित होकर प्रमध्यान दीपक नामक पुस्तक के एक संस्करण का प्रकाशन भी करवाया।

#### मालवा प्रान्तीय तीर्थक्षेत्रों की वन्दना :

बावनगजा सिद्धक्षेत्र की बंदना के पश्चात आपने इन्दौर नगर की स्रोर विहार किया और वि० स० २०२१ का वर्षायोग यही स्थापित किया । इस वर्षायोग में ग्रापको सर्वप्रथम मूनिशिष्य की प्राप्ति हुई ग्रर्थात आपने सर्व प्रथम मनिदीक्षा इसी चातुर्मास में प्रदान की । वर्षायोग के पृश्वात आपने राजस्थान प्रात की ओर विहार किया तथा कमश: फालरापाटन (२०२२) टोंक (२०२३). बंदी (२०२४) और विजौलिया (फालरापाटन) के आस पास के ग्रामों में विहार करते हुए बासी .. ग्राम आए । आपके सान्निध्य में पंचकल्याएाक प्रतिष्ठा भी यहां सम्पन्न हुई थी । यहीं आपके चरुएा साम्रिध्य में वीतराग प्रभू के प्रति मूल प्रेरणा स्रोत ग्रापके गृहस्थावस्था की बहिन बु० दाखांबाई ने सल्लेखना पूर्वक अत्यन्त भात परिणामों से इस नश्वर शरीर का परित्याग कर स्वर्गारोहरा किया था । आप प्रारम्भ से ही म्रति सहनशील एवं शांत परिएगामी थी । स्वयं आचार्य श्री उनके इन गुर्गों की प्रशसा करते ही हैं किन्तु जिन्होंने भी दाखांबाई को देखा था वे सब उनके गृर्गो की प्रशसा करते हये पाये गए। टोंक ग्रीर बूदी चातर्मामों में कमश: क्ललक ग्रीर मृनि दीक्षाए हुई। बिजीलिया नगरों में मनिसंघ के नायक होने से आपको आचार्य पद प्रदान करने की भावना समाज ने स्थक्त की किन्त ु सदैव भ्रापने यही कहा कि धर्मप्रभावना की दृष्टि से हम पृथक् विहार कर रहे है, हमें आचार्य पद नहीं लेना है, हमारे सघ के आचार्य शिवसागरजी महाराज विद्यमान हैं तथा दूसरी बात यह भी है कि आचार्य पद जैसे गुरुतर भार को ग्रहरण करके मैं अपने धर्मध्यान में बाधा भी नहीं डालना चाहता ह ।

#### एक और बज्रपात:

वि० सं० २०२४ का विजीलिया नगर में चातुर्मास सम्पन्त करके प्रापने श्री शान्तिचीर नगर में होने वाले पचकत्यारणक महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए महावीरजी की श्रीर विहार किया। इसी महोत्सव में भाग लेने के लिए धाचार्य श्री शिवसागरजी से मिले तो वह उभय संघ सम्मिलन का हस्य अपूर्व था। वि० सं० २०१४ से पृथक् विहार के पश्चात् गुरु भाईयों का यह मिलन दूसरी बार था। इससे पूर्व भी आप राजस्थान प्रान्त के उनियारा ग्राम में मिल चुके थे। प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व ही आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज को फाल्गुन कृष्णा ७ स० २०२४ को अचानक जबर ने घेर लिया और दिन प्रतिदिन आपकी शारीरिक स्थित गिरसी ही चसी गई। फाल्गुन कृष्णा १४ को कई

लोगों ने दीक्षा ग्रह्ण करने हेतु आचार्य श्री के चरणों में प्रावंना की थी। पंचकल्याणुक कं श्रन्तनंत तपकल्याणुक के दिन यह दीक्षासमारोह होने का निर्णय था। प्रतिष्ठा से पूर्व काल्गुन कृष्णा अमावस्था को शिवसागरजी महाराज के स्वास्थ्य की स्थित घोर भी गिरती रही। संवस्थ मुनिराज श्री श्रुतसागरजी एव मुदुदिसागरजी महाराज ने ग्राचार्य श्री शिवसागरजी से पूछा कि यदि ध्रापका स्वास्थ्य ठीक महीं हो पाया घोर पाण्डाल में नहीं जा सकेंगे तो फाल्गुन शुक्ला द को होने वाले तपकल्याणुक के अनतगत दीक्षा समारोह में दीक्षाधियों को दीक्षा कौन प्रदान करेगा। उत्तर स्वास्थ्य श्री ने कहा कि प्रभी आठ दिन वेष हैं तब तक तो मैं स्वयं ही स्वस्थ हो जाऊँगा ओर यदि नहीं हो सका तो मुनि श्री धर्मसागरजी महाराज दीक्षाधियों को बीक्षा प्रदान करेगे। धर्मसागरजी महाराज वहा जपस्थित मृति समुदाय में (आचार्य शिवसागरजी को छोडकर) सबसे तभोज्येष्ठ थे। अमावस्था को मध्याह ३ वेष धाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज का सहसा स्वगंवास हो गया। समस्त संघ में वातावरण गोकाकुल सा हो गया नयोंकि सघ ने कुचल अनुशास्ता धाचार्य श्री को खो दिया था। स्वय धर्मसागरजी महाराज ने भी निधि खो जाने जैसा धनुश्य किया।

#### आचार्यत्व प्राप्ति :

चृक्ति आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के स्वर्गवास से प्रतिष्ठा महोस्सव में उत्साह की कमी आ गई थी, दूसरा ज्वलत प्रश्न यह था कि सच के आचार्य कीन होगे ? आठ दिनों के विशेष ऊहापोह के पश्चात फाल्युन शुक्ता म स० २०२४ को प्रभातकाल में सधस्य सभी साधुओं ने एक स्वर से यह निर्माय किया कि अव आचार्य श्री शिवसागरजी के पश्चात् संघ के प्रावार्य का भार मुनिराज श्री धर्मसागरजी महाराज को प्रदान किया जावे । निर्णयानुसार तपकल्याएक के अवसर पर फाल्युन शुक्ता म के दिन ही भाषको विशास जनसमुदाय के समक्ष चतुर्विष संघ ने प्राचार्य पर प्रतिष्ठित किया । विधि का विधान ही कुछ ऐसा होता है कि जिस आचार्य पर को ग्रहए। करने की आपने पूर्व में भी कई बार अनिच्छत प्रगट की थी विवही आचार्य पर प्राप्त होते के पश्चात् एसी दिन आपके कर कमलों से ( ६ मृति, ) आयिका, २ शुल्लक ग्रीर १ शुल्लिका) १९ दीक्षाए हुई । ये वे ही दीक्षार्थी वे जिन्हींने आचार्य श्री शिवसागरजी के समक्ष प्रयोग से थी ।

आचार्य पद प्राप्ति के पश्चात् महावीरजी क्षेत्र से जयपुर की ओर विहार किया और गुरुदेवं श्री बीरसागरजी महाराज के निषद्यास्थान की बंदना की। वि० सं० २०२६ का वर्षायोग श्रापने जयपुर शहर में किया। एक ओर जहाँ दीक्षा समारोह हुआ वहीं धार्मिक शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना एवं शहर में कई स्थानों पर रात्रि पाठशालाओं का संचालन भी हुस्या। यहां आपके कर कमलों से ५ दीक्षाएं सम्पन्न हुई तथा आपके संबस्य शु॰ योगीन्द्रसागरजी महाराज जिन्हे मुनिदीक्षा प्रदान कर दी गई थी का आपके चरएा सान्निष्ठय में सस्लेखना पूर्वंक स्वर्गारीहण हुआ था। वर्षायोग सानन्द सम्पन्न होने के पश्चात प्रापने ससंघ पद्मपुरा की ओर मंगल बिहार किया। पद्मपुरा में पद्मप्रमु मगवान के दर्शन करने के पश्चात ग्राम ग्राम मंगल विहार करके धर्मानृत की वर्षा करते हुए बि॰ स॰ २०२७ का बातुर्मास टोक नगर में स्थापित किया। इससे ४ वर्ष पूर्वं ग्राप मृनि अवस्था में बातुर्मास कर चुके थे। इस समय आपने साथ ११ मृनि एवं १८-१९ आयिका थी। इस प्रकार विद्याल संघ के प्राचार्यत्व का मार ग्राप पर था जो प्रवान में है। टोंक से विहार करते हुए वि॰ सं० २०२६ का वर्षायोग अजमेर नगर में स्थापित किया। इस वर्ष भी धर्म की महती प्रभावना के साथ साथ आपके कर कमलों से ७-द दोक्षाय सम्पन्न हुई थी। इसके पश्चात्व कमश्चः वि० सं० २०२६ (लाइन्) ग्रीर वि० सं० २०२० (सीकर) नगर में आपके ससथ दो चातुर्मास हुए। सीकर वर्षायोग के पश्चात ग्रापने दिल्ली महानगर की थोर विहार किया।

### भगवान महावीर का २५०० वाँ परिनिर्वाणोत्सव:

वि॰ सं॰ २०३१ तदनुसार सन १६७४ में सम्पन्न होने वाले निर्वागोत्सव में श्रापको विशेष रूप मे आमन्त्रित किया गया था ग्रीर दिगम्बर सम्प्रदाय के परम्परागत पट्टाचार्य होने से आपका विशोध अतिथि के रूप में राष्ट्रीय समिति में भी नाम ग्या गया था। निर्वाण महोत्सव की प्रत्येक गतिविधि में प्रायः आपसे विचार विमर्शकिया जाताथा। ग्रापने सम्पूर्णकार्यक्रमों में इस बात का सदेव ध्यान रखा कि दिगम्बर सस्कृति श्रक्षुण्ण बनी रहे। इसका कारण यह था कि इस महोत्सव में जैन घम के चारों सम्प्रदाय सम्मिलित हथे थे। महोत्सव पर समिति की ओर से प्रकाशित होने वाली भगवान महावीरस्वामी की जीवनी जो कि चारों सम्प्रदाय को मान्य होनी थी जब आपके पास भवलोकनार्थं आयी तो उस पर आपने अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उसमें दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रनसार कई स्थल ग्रनुचित थे। महोत्सव में होने वाले ऐसे प्रत्येक कार्य में आपने अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया जिसमें बीतराग प्रश्च महावीर और उनके द्वारा प्रतिपादित वर्म की ्र आसादना होने की सम्भावना थी । इसी कारण महोत्सव समिति के प्रधान कार्यकर्ता क्षव्ध भी हये ग्रीर कहा कि ग्राप हमें कुछ भी कार्य नहीं करने देना चाहते तो हम समिति में रहकर ही क्या करेंगे ? म्रापने ग्रत्यन्त गम्भीरता से अपने मनोभावों को म्रभिव्यक्त करते हुये कहा कि "आप लोगों को क्षव्य होने की आवश्यकता नही है मैं यह चाहता ह कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है उसमें होने ् बाले महोत्सव सम्बन्धी प्रत्येक कार्यकम पर सारे देश की समाज की दृष्टि लगी हुई है और सभी प्रमन्द घर्माचार्यों के मान्तिध्य मे होने वाले इस महोत्सव सम्बन्धी कार्यक्रमों का अनकरण सारा समाज करेगा। अतः यहां ऐसाकोई भी कार्यक्रम मैं नहीं होने दूंगा जो दिगम्बर सस्कृति के प्रतिकृत हो और उसका सारागलत प्रभाव देशभर में पड़े। इसके बावजूद भी घ्राप लोग क्षुव्य होते हैं और कार्य समिति से स्तीफा देते हैं तो दें मैं तो संस्कृति के अनुकृत कार्यों में ही अपनी सहमति दे सकता हूं।

इस प्रकार अस्यन्त निभंयता पूर्वक आपने दिगम्बर संस्कृति की रक्षार्थं कार्य किया और संस्कृति को अक्षुण्ए बनाये रखा । आपकी इस कार्य प्रणाली को देखकर आपके दिल्ली पहुचने से पूर्वं जो लोग प्रापको दिल्ली नहीं जाने देना चाहते थे उन्होंने भी एक स्वर से यह स्वीकार किया कि आपके रहते हुए परम्परा एवं प्रापाम की महती प्रभावना हुई एव संस्कृति अक्षुण्ए बनी रहीं । इस वर्ष भी आपके कर कमलों से दिल्ली महानगरी में द दीक्षाएं सम्पन्न हुई । दिगम्बर समझदाय की धोर से प्राचार्य श्री देशभूषण्णी महाराज भी प्रपत्न सं सहित इस महोत्सव में सम्मिलत हुते थे । उभय प्राचार्य श्री देशभूषण्णी महाराज भी प्रपत्न सान अननन्द विभोर हो जाना था महोत्सव में मृति श्री विद्यानंदनी महाराज भी उपस्थित वे धोर प्राप्त भी उभय प्राचार्यों की भावनाम्नों के अनुकूल दिगम्बर सम्कृति की अक्षुण्णता के लिए दोनों म्राचार्यों से सदैव परामर्श करके ही प्रत्येक कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था।

दिल्ली महानगर से ससघ मगलविहार करके आपने उत्तरप्रदेश की और प्रस्थान किया एव गाजियाबाद मेरठ, सरघना आदि स्थानों पर धर्म प्रभावना करते हुए उत्तरप्रदेश के ऐतिहासिक तीर्ष हिस्तनापुर के दर्शन करने के लिए पदार्थण किया । हिस्तनापुर भगवान घान्तिनाथ, कुन्युनाथ, अरह्नाथ की गर्म, जन्म, तर घीर ज्ञान कल्याएाक भूमि हैं। यही भगवान ऋषमदेव को सर्वप्रथम आहारदान राजा श्रेयास ने दिया या कौरव पाडब की राज्य भूमि होने का गौरव भी इसी तीर्षक्षेत्र आहारदान राजा श्रेयास ने दिया या कौरव पाडब की राज्य भूमि होने का गौरव भी इसी तीर्षक्षेत्र को प्राप्त है। यही पर महामृनि विष्णुकुमारजो द्वारा अकम्पनाचार्याद ७०० मुनिराजो का उत्तर्सर्य दूर हुजा या धीर रस्नावन्यन पर्व का प्रार्थन हुम्म या धीर सब प्रार्थिका ज्ञानमतीजो की दूरदर्शी सुफ्कुफ से प्राप्त में वर्णित विशाल जम्बुहींग को रचना विलोक घोषसंस्थान के माध्यम से ही रही है तथा इस संस्थान के अन्तर्गन अन्य भी कई लोकोपकारी गनिविधियां सम्यन्न हो रही हैं।

वि० स० २०३१ में जब म्राचार्यश्री यहां पद्यारे ये तभी यही प्राचीन क्षेत्र कमेटी की म्रांर से पंचकत्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन था। यही पर आपके चरण सान्निध्य में समस्य मुनिराज श्री वृषभसागरजी ने यह सल्लेखना म्रहण की थी और सब सान्निध्य में अव्यन्त म्रांत परिणामों एवं पूर्ण चेतनावस्था में कथाय निग्रह करते हुए इस नक्ष्यर गारीर का परित्याग कर उत्तर भारतीय समाज के समक्ष एक म्राटर्ग उपस्थित किया था।

तीर्ष बंदना एवं सल्लेखना महोत्सव के पश्चात् आपने ससघ उत्तरप्रदेश के सहारतपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में मुजपकर नगर फ्रांदि स्थानों पर धर्मप्रभावना करते हुए वर्षायोग से एक माह पूर्व आप सहारनपुर गहुंचे इस वर्ष (२०३२) का वर्षायोग आपने सहारतपुर में ही स्थापित किया था। वर्षायोग मप्पन्त होने के पद्यात् आपने पुतः मुजपकरतगर की ओर विहार किया यहा के शीतकालोग त्रैमासिक प्रवास काल में संघरथ दो मुनिराजो ने आपके चरएसानिनध्य में सल्लेखता पूर्वक समाधिमरएा को प्राप्त किया। यहीं पर आपके कर कमलों से ११ दीक्षाये सप्पन्न हुई। यहां से शामली, कैराना, कादला आदि ग्रामों में विहार करते हुए बढ़ीत नगर में विव सं २०३३ हां से बामली, कैराना, कादला आदि ग्रामों में विहार करते हुए बढ़ीत नगर में विव सं २०३३ हां से शामली, कैराना, कादला में थां क का श्रो श्रुतसागरजी महाराज जो कि आपके गुरु भाई भी है आपके देशनाथं राजस्थान प्राप्त से वहां त्र चहां संघ से सम्मिलत हुए। वड़ीत चातुर्मास में भी वे साथ ही थे। बढ़ीत चातुर्मास के पच्चात् ससंघ आपने दिल्ली महानगर तथा रोहतक, रेवाड़ी (हिरवाएगा प्रान्त) आदि की ओर विहार करने राजस्थान प्रान्त में पुत: प्रवेश किया।

राजस्थान के प्रसिद्ध नगर मदनगज-किशनगढ में वि० स० २०३४ का वर्षायोग अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ सम्पन्न किया एव वर्षायोग के पश्चात अजमेर नगर की श्रोर प्रस्थान किया। अजमेर में शीतकालीन प्रवास व्यतीत कर आपने ससंघ ब्यावर की ओर मगल विहार किया। साथ में ग्रा॰ क॰ श्री अतसागरजी महाराज थे, वे ग्रजमेर ही रुक गये क्योंकि उन्हे अपने संघ में मिलना या जिसे छोडकर वे आपके दर्शनार्थ उत्तरप्रदेश की ग्रोर पहुचे थे। ब्यावर के पश्चात भीलवाडा होते हए सब भीण्डर ( उदयपुर ) पहचा । ग्रापके ससंघ सान्निध्य मे पचकल्याएक प्रतिष्ठा अत्यन्त प्रभावना के साथ सम्पन्न हुई। इसी महात्सव के प्रवसर पर शान्तिवीर दिगम्बर जैन सिद्धाःत सरक्षिणी सभा का नैमित्तिक अधिवेशन भी हुआ । सभा ने धर्म रक्षार्थ आपसे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। भीण्डर से उदयप्र के लिए विहार किया। वि० सं० २०३५ का वर्षायोग उदयपुर मे सम्पन्न किया। इस वर्ष भी दो दीक्षाये आपके कर कमलो से सम्पन्न हुई। उदयपुर के वर्षायोग के पश्चात उदयपुर सम्भाग के छोटे खोटे ग्रामो मे आपने मगल विहार किया और इन ग्रामों में फैली कूरीतियों को दूर करने की प्रेरणा भ्रपने उपदेशों में दी। कहीं कहीं तो भापके उपदेशामृत से प्रेरणा पाकर जीर्ण्यीएं दशा मे स्थित मन्दिरों को जीर्गोद्धार करने का सकत्प समाज ने किया । विहार मार्ग में ऐसे ग्राम भी आए जहा इतने विशाल सब को रहने की व्यवस्था भी नहीं बन पाती थी, आपसे लोगों ने निवेदन भी किया कि बढ़े सच के रहते ग्रीष्मकाल में आपको किन्ही बढ़े स्थानों पर ही विहार करना चाहिए ताकि संघ को व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके। प्राणी मात्र के कल्याण की मावना जी कि सदैव म्रापके हृदय में विद्यमान रहती है वह शब्दों में प्रगट हुई, ब्रापने कहा कि "बड़े नगरों व ग्रामों में प्रायः साध विचरते ही हैं । किन्तु इन छोटे छोटे ग्रामों में रहने वाले लोगों में व्याप्त स्नजानस्थकार फिर कब दूर होगा। ये लोग कब साधुओं कासमागम प्राप्त करके ब्रास्मकल्याग् का मार्गप्राप्त करेंगे। ब्रातः थोडाकष्ट पाकर भी इन ब्रामो में विचरण करेंगे तो इन गांवों में निवास करने वाली समाज काभी तो कल्याग्ण होगा।

इम प्रकार दीक्षा ग्रहण करके ३८ वर्षीय दीक्षित जीवन काल में आपने भारतवर्ष के राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रमुख प्रमुख प्रान्तों में, नगरो एवं ग्रामों मे मगल विहार करते हुए प्रभूतपूर्व धर्मप्रभावना को एवं प०पू० आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज द्वारा आगम विहीत परम्परा को अक्षण्ण बनाये रखा है।

### सरलता की प्रतिमूर्ति :

ग्रहस्थ हो या साथु ( भ्रनगार ) आत्मसामना का प्रमुख आधार सरलता है, निष्कपटता है। आत्मविष्ठुद्धि के लिये सरलता एक अमोग साधन है। सरल परिष्णामों से ग्रुक्त भ्रातमा ही निर्मल-पित्रत्र होती है और साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मालार्यश्री सरल भाव की ज्योतिमंथ भूति हैं। आपके जीवन में कहीं खुपाव या दुराव वाली बात को स्थान नही है। इसी सरलता के कारण भ्राप्त निर्मिक् एवं स्पष्टवादी हैं। कचनो भ्रोर करनी की समानता वाले सद्दगुरु इस ससार में अस्थनत विरल हैं, आचार्यश्री भी कथनी और करनी की समानता से सग्रुक्त भ्रद्भृत योगीराज हैं।

आचार्यश्री इस युग के आवर्श संत हैं। संतजीवन की समग्र विभूतियां उनमें केन्द्रित हो गई हैं। शिशु का सा सारत्य, माता का कारुष्य, योगी की असम्प्रुवतता से झोतप्रोत उनका जीवन है। हृदय नवनीत सा मृद्र, वाणी मे सुधा की मधुरता और व्यवहार में झनायास अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाला जादू ही है। झात्मनिष्ठा के साथ झशेष निष्ठा का निर्वाह करने वाले झाचार्यश्री वास्तव मे झनेकांत के मुर्तिमान उदाहरए। है।

### सिद्धान्त विरोधी प्रवृत्ति में असिहण्णुता :

आर्थ परम्परा के प्रितिकृत सिद्धान्त विरोधी प्रवृत्ति को आपने कभी भी सहन नहीं किया है। न तो आप स्वय सिद्धान्त विरुद्ध भाचरण करते हैं और न किसी के सिद्धान्त विरुद्ध भाचरएा को सहन ही करते हैं। भगवान महावीर के २,४०० व परि निर्वाणीत्सव के प्रसंग में ऐसे प्रवसर भी आये जब संस्कृति के विरुद्ध भी सभा में कार्यकमों के प्रमुख अतिथियों ने अपने वक्तव्य देने का असफल प्रयास किया, किन्तु उस समय भी आपने पूर्ण निर्भोकता से उन सिद्धान्त विरुद्ध बोलने वाले लोगों को प्रच्छी नसीहत देते हुए स्पष्ट शब्दों में सभा के मध्य ही सिह गर्जना करते हुए कहा कि इनको हमारे धर्म सिद्धान्त के विरुद्ध बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय आपने यह संकोच कभी नहीं किया कि सभा में आने वाला मुख्य अतिथि केन्द्रीय सरकार का मची है या अन्य कोई। ग्राप सदेव ही आर्थ परम्परा को अक्षुष्ण बनाये रखने में प्रयत्नशील रहते है।

### मन वचन कर्म की ऐक्य परिशाति मूर्तिमान :

विश्व मे तीन प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। सर्वप्रथम तो ऐसे व्यक्ति है जिनका हृदय बहुत सरल, मधुर और निश्कल प्रतीत होता है। किन्तु हृदय की मधुरता वाएंगी में प्रयट नही होती है, मन का माधुर्य कर्म में भी नहीं उत्तर पाता है। उनके अन्तः करएग की सरलता वाणी में प्रयट नही हो पाती है। दूसरी कोटि के ऐसे व्यक्ति भी बहुत हैं जिनकी मिश्री के समान वाएंगी मधुर सरस होती है किन्तु हृदय करुता, विद्वेष, वैमनस्य संयुक्त है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति भी विश्व में यांकिवित्त संक्या में माणवन् प्रकाशमान हैं, उनकी वाणी मधुर, मन उससे भी मधुर, वाएंगी सरल, सरस और हृदय उससे भी सरल, सरस और पवित्र होता है। आचार्य श्री घर्मसागरजी महाराज का व्यक्तित्व इसी कोटि का है। महान व्यक्तियों के मन, वचन, क्रिया में सदैव एक स्पता होता है आर दुरास्मा इससे विपानि होता है। स्नावार्यश्री का पावन जीवन मन, वचन, क्रिया और कर्मस्प निर्मल त्रिवेएंगि का मगम स्थल है अतः वह तरस पावन जीवन तार्थ है।

### स्नेह सौजन्य की मूर्ति :

भाषायं श्री का हृदय सरोवर स्नेह और सौजन्य से लवालव भरा हुआ है। जो भी व्यक्ति उनके सामने जाता है, स्नेह और सौजन्य से अभिषिक हुए विना नहीं रहता। राजा हो या रंक, श्रीमन्त हो या निर्मेन, बालक हो या वृद्ध, नर हो या नारो, अनुरागी हो या विरोमी, निन्दक हो या प्रशंसक सभी पर समान भाव से स्नेह की पीमूच घारा बरसाने वाले आवार्य श्री धर्मसागरणी सहाराज अपनायास हो सबको अपना बना लेते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति साधारण से असाधारण स्वित पर पहुचना है तो वह साधारण व्यक्तिओं से अपने आपको ऊँचा मानते हुए गर्वानुमूति करता है। किन्तु आवार्यश्री में ऐसा नहीं है।

कुछ लोगों का कहना है कि श्रद्धा अजान की सहबारिणों है, किन्तु आबार्यश्री ने प्रपने व्यक्तिस्वबल से जहां साखारण जन की श्रद्धा का अर्बन किया है वहीं समाज के विद्वञ्जन भी प्रापके सरल, श्रात, सीम्य एव निस्पृह वृत्ति से प्रभावित हुए है। ग्रावार्यश्री की स्मरण शक्ति भी श्रद्भुत है। ग्रापकी जिल्ला पर जैन दर्शन के सस्कृत प्राकृत भाषा में सम्बद्ध अनेको बनोक विद्यमान है और आप निरन्तर उठते बैठते उनका पारायण करते रहते हैं।

#### प्रवचन शैली :

आचार्यश्री की धमंदेशना प्रणाली अपने ढंग की निराली है, उनके प्रवचनों में न तो दार्शनिक स्तर की सूक्ष्मता है और न ही धाष्ट्रणास्त्र की अन्नेय गहराईया है। लोकिक जनों को धार्तुरिलत कर लोकिष्णा से अनुप्राणित भागा का प्रयोग भी उनके प्रवचनों में नहीं होता है। उनके दृदय की निर्मलता सरलता और विरक्तना उनकी वाणी में प्रकट होनी है, क्यों कि आगमानुसार मह स्वप्त की निर्मलता प्रवचन तथा उसके अनुरूप हो जीवन भी संयमित है। आगप समिषत वेरायो-स्याद में सांवच्यों में स्वडी हिन्दी में राजस्थानी (मारवाडी) भाषा का पुट अत्यन्त मधुर लगता है। आगम समिषत वेरायो-त्यादक आपकी वाणी ने धनेकों भव्यारमाओं को प्रभावित किया है जिसके फलस्वरूप वे धपने आरक्तकत्यारण के मार्ग पर अग्रसर है। कितने ही पापानुगामी जीवों ने पाप पथ का परिस्थाग करके धर्ममार्ग को अपनाया है। आप अपने प्रवचनों में सदैव कहा करते है कि वास्तविक धानन्द की सिद्धि भोग में नहीं है त्याग में है और ब्यक्ति का जीवन भी समीचीन त्याग से उन्नित पथ पर अग्रसर होता है। भोग आरम पतन और त्याग धारमोन्नित का राजपष्ट है। आचार्यश्री आरमविद्या के सजा साधक परमयोगी है। उनकी आरमसाधना का प्रस्थक स्व उनके दर्शन मात्र से ही प्रतिविध्वत होता है।

धाचार्यंत्री भेरे दीक्षा गुरु हैं अतः मैंने उन्हें ग्रसाधारण व्यक्तित्व सम्पन्न एवं अनुषम चारित-निध्व आदि विशेषणों से ग्रसंकृत किया हो ऐसी बात नही है । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की कीतलता ग्रीर जलधिका गाम्भोयं प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है उसी प्रकार महापुरुषों के व्यक्तित्व को निखारने की ग्रावश्यकता नहीं होती वह स्वतः निखारित होता है । महापुरुष जिस ग्रीर चरण बढ़ाते हैं वही मार्ग है, जो कहते है वही शास्त्र है और जो कुछ करते हैं वही कर्तंब्य वन जाता है । महापुरुष तीन प्रकार के होते हैं । (१) जन्म जात (२) श्रम या योग्यता के बल पर (३) कृत्रिम जिन पर महानुष्र पी जाती है । ग्राचार्येत्री जन्म जात महापुरुष तो हैं ही किन्तु योग्यता के वल पर बने महापुरुष भी उन्हें कहा जावे तो अतियोगिक नहीं होगी । आपके विशाल व्यक्तित्व की प्रामाणिकता में सबते बड़ा कारण है आपका निर्दोष ग्राचार ।

समस्त बारत वर्ष की सभी सस्याओं एवं जैन समाज की घोर से तथा दि० जैन नवयुवक मण्डल, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित एवं धावायं कल्प श्री श्रुतसागरजी एवं मुनि वर्षमान सागरजी के मार्ग निदेशन में क्र० धमंचन्द शास्त्री के द्वारा सम्यादित अभिजन्तन ग्रन्थ ५० हजार जनसमुदाय की उपस्थित में धापको समर्पित किया गया, पर आपने ग्रन्थ लिया नही तथा प्रकाशक एवं संप्रकाश करते वाले सभी बन्धुओं को फटकारा। धन्य है प्रापका स्याग ! जहा पर मानव पद निष्याओं को छोड़ने में समर्थ नही है वहां पर धापने समस्त समाज के सामने ग्रन्थ लेने से इंकार कर दिया।

ऐसे स्वपर कत्याराकारी महापूक्ष के चरणों में मानव का शोश स्वयं ही फुक जाता है और उसकी हुदतंत्री से स्वतः ही यह भावना मुखर उठती है कि ऐसे युग पुरुष सदियों तक मानव मात्र का पय प्रदर्शेन करते रहें और अपने आध्यारिमक बल से मूष्टिक्षत नैतिकता में प्रारा प्रतिक्शा करते रहें। इन्ही भावनाओं के साथ करुणा के असीम सागर, ग्राप्य परम्परा के निर्भीक संरक्षक, अध्यारमवाद के साक्षात् भावरण कर्ता, अतिसरल, मत्य के तेज:वृन्ज, छल, कपट से अनिभन्न, उच्चकोटि के सावार्थि प्रया, कोध से सहलों कोस दूर, स्यादाद के प्रवल समर्थक, सरसता के मूर्तिमान, निस्पृही व्यक्तित्व, जन जन के बंग आवार्थियों के परम पावन चरणों में मुक्त अस्पन्न शिष्य के शतसहल्ल प्रणाम !



# मृनिश्री पद्मसागरजी महाराज



मुनि थी १० पर्मसागरजी के ग्रहस्थावस्था का नाम भूलचन्दजी या। आपका जन्म आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व टोक (राजस्थान) में हुआ था। आपको पिता श्री गर्ददूमलजी पड़ित व माताजी श्रीमती भीलीबाई थी। आप खण्डेलवाल जानि के भूषण व बाकलीबाल गोत्रज थे। आपकी लौकिक एवं धार्मिक खिसा साधारण ही हुई। आपके पिताश्री गोटे का ब्यापार करते थे। आपने विवाह नहीं कराया। बालब्रह्मचारी ही रहे। परिवार में एक भाई और है।

ससार की नश्वरता को जानकर ग्रापने स्वय ग्राचार्य श्री १०८ वीरसागरजी महाराज से खानिया, जयपुर मे मुनिदीक्षा ले लो। ग्रापने इन्दौर ग्रादि में चातुर्मास कर धर्मवृद्धि की।

पदमपुरी में सन् १-१-८ में आपने चातुर्मास किया था। यही पर आचार्य कल्प श्री श्रुतमागरजी के साक्षिष्टय में आपने समाधिमरण किया।

### म्निश्री सन्मतिसागरजी महाराज

श्री १०८ मृति सन्मतिसागरजी का गृहस्थ अवस्था का नाम मोहननालजी था। ग्रायका जन्म आज से करोब ७० वर्ष पूर्व टोडाग्यासिह मे हुआ। आपके पिता श्री मोतीलानजी थे। आप खण्डलवाल जाति के मूष्ण थे और गोन छाबड़ा है। आपकी धार्मिक एवं लोकिक शिक्षा साधारण ही हुई। आपका विवाह भी हुआ था।

आपने १०८ श्री ग्राचार्य वीर-सागरजी से दीक्षा ली। ग्रापने इन्दौर



औरंगाबाद, फल्टन, कुम्भोज, जबलपुर, आरा आदि स्थानो पर चातुर्मास किये। आपको तत्वायंसूत्र का विशेष परिचय था। आप ग्रभी आहार में केवल दूध मात्र ग्रहण करते रहे। आप इसी प्रकार शरीर से फ्रात्मा की दिका में बढते रहे। सन १९८१ को उदयपुर में ग्रापने समाधि ग्रहण कर ली तथा भौतिक कारीर का त्याग भी ग्रही किया।

### मनिश्री ग्रादिसागरजी महाराज



आपका जन्म खण्डेलवाल जातीय अअमेरा गोत्र में हुवा या ग्राप मूलत: दांता (सीकर) राजस्थान के निवासी थे। आपकी दीक्षा प्रनापगढ़ में विक संक १६६० फास्मुन सुदी ग्यारस को हुई थी। आप आचार्य बीरसागरओ महाराज के प्रथम मुशिष्य थे। छोटो के प्रति वात्सत्य भाव और बड़ों के प्रति विनम्बता का ज्यवहार आपका स्वभाव था। आपकी गुरु भक्ति अद्वितीय रही। आप हमेशा कहा करते थे कि बड़ा बनने को चेष्टा मत करो, बड़ा बनना सरल नहीं है।

आप निरन्तर आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय कर उनका सार प्राप्त कर आत्मा का सच्चा अनुभव भी करतेथे।

जब भीषए। ज्वर से आपका शारीर क्षीण हो गया और शरीर में तीव वेदना थी, तब भी स्नाप ब्यान में लीन परमणान्त और गम्भीर थे।

पू॰ सहाराजश्री की भावना का सार उनको प्राप्त हुवा। प्रातःकाल चार वजे स्वयमेव उठकर पद्मासन लगाकर बैठ गये, जिससे ऐसा प्रनीत होता था मानो निर्मीक होकर यमराज का सामना कर रहे हो।

आपने भव भवान्तरसे प्रिणियो के पीछे लगने वाली ममता की अजीर को समता रूपी शस्त्र मे क्षीगा कर दिया और यमनाशक सयम को स्वीकार किया ।

ख्याति, लाभ, पूजा के लिये जिसकी भावना है वह समाधिमरएा नहीं कर सकता।

परन्तु आपने हसते २ एमोकार मत्र का जाप्य करते हुए अन्तःसमाधि में लीन होकर गुरुवर्य १०६ आचार्य वोरसागरजी के सान्निध्य मे श्रनन्तानन्त सिद्धों की सिद्धि के क्षेत्र परमपावन सम्मेदशिखर पर भौतिक शरीर का परिस्थाग कर देव पद प्राप्त किया।

सुमेरु पर्वत की इंडता, सागर की गम्भीरता, वसुधा की क्षमाधीलता, व्यामोह की विद्यालता, शिंक की शीतलता और नवनीन की कोमलता, जिसके समक्ष सदैव श्रद्धा से नत रहती थी, ऐसी अध्यास्म मूर्ति थे श्री आदिसागर महाराज ।

# मुनिश्री सुमतिसागरजी महाराज

आपका जन्म मीरंगाबाद जिले के अन्तर्गत पिपली ग्राम में हुआ । आपके पूर्वज हेह गांव के खण्डेलवाल जातीय काशलीवाल गोत्र में उत्पन्न हुए थे । आपने नागौर में वि० सं० २००६ की म्रायाढ शुक्ला एकादस्वी के दिन सुल्लक दीक्षा एवं वि० सं० २००६ में फुलेरा (राजस्थान) के पंच-कल्यायक महोत्सव के अवसर पर कार्तिक गुक्ला चतुर्दशी के दिन मुनिदीक्षा ग्रहए को थी। आप इढ श्रद्धानी, परम तपस्वी साधु थे। सं० २००६ में आवायं संघ के साथ नीयंराज सम्मेदशिखर की यात्राज को तीर्थराज के दर्शन करने के बाद भादवा सुदी १४ के दिन पूर्ण संयम, नियम उपवास द्वारा कर्मों को काटने के लिये ईसरी में भीतिक शरीर का स्थाग किया।

# भूनिश्री श्रुतसागरजी महाराज



पूज्य मुनिश्री ने द्वाचार्य वीरसागर महाराज से दीक्षा लेकर अपने को द्वारम कल्याए। के मार्गे पर लगाया था। दीक्षा लेने के कुछ समय पश्चात् ही आपका समाधि मरए। हो गया। आप महान तपस्वी साधु थे। दिसम्बर जैन साध

#### 177]

# मनिश्री ग्रजितकीर्तिजी महाराज



[ श्रिष्य आचार्यश्री वीरसागरजी महाराज ] (जीवन परिचय अप्राप्य )



# मुनिश्री जयसागरजी महाराज

अापका जन्म जयपुर (राजस्थान) में हुवा था। पूर्ण नाम श्री गुलावचन्दजी टोंग्या था। सं० २००३ में म्रापने ब्रती जीवन प्रारम्भ किया, श्राचार्य वीरसागरजी से ब्रत स्वीकार किए। सं० २०१३ मे मुनिदीक्षा जयपुर में ही ली। सं० २०२४ प्रतायगढ मे आचार्य शिवसागरजी महाराज के सान्निध्य में आपकी समाधि हुई।

# म्राचार्यकल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज



राजस्थान के प्रसिद्ध ग्रहर बीकानर में फाल्युन बदी अमावस्था सम्बत् १६६२ में भ्रावक (ओसवाल) गोत्रोत्पन्न श्रीमान् सेठ छोगामलजी, माता श्रीमती गञ्जोबाईकी कुलिसे ग्रापका जन्म हुग्ना था। माता-पिवा ने आपका नाम श्री गोविन्दनाल रखा, इकलोते और लाड़ले पुत्र होने के कारए। ग्रापको फागोलाल भी कहा करते थे।

प्रापके पिता कपडे के अच्छे व्यापारी थे। घर की स्थिति प्रच्छी सम्पन्न थी। आपसे बड़ी एक बहिन श्री कोनाबाईजी भी है जो धर्म परायए। तथा प्राप्त करवाए। की ओर प्रयसर होकर घर्म घ्यान में कालयापन करती है।

पिता के होनहार, इकलौते लाइले पुत्र होने के साथ ही सम्पन्न परिवार में होने के कारण आपके पिताओं ने आपकी शिक्षा को विशेष महत्व न देकर प्रारम्भिक शिक्षा मात्र ही दिलाई। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आप पिताओं को उनके ब्यावसायिक कार्य में सहयोग देते हुये कपडे का ब्यापार करते लगे। कुछ समय बाद आप ध्रपनी कार्य निपुरणता के कारण ब्यापारी वर्ग में प्रतिष्ठित हुये और आपने ब्यापार में प्रचुर सम्पन्नता एवं सम्मान प्राप्त किया।

प्रारम्भ में आपके यिता श्री मुंह पट्टी वाले क्वेताम्बर आम्नाय के कट्टर प्रमुखायी थे। संयोग की बात कि एक रामनाथ नाम का व्यक्ति जो कि जाति का दर्जीया, आपके मकान के नीचे किराए पर रहताथा। बहुब्यवसाय भी अपनी जाति के अनुसार सिलाई का करताथा। दर्जीहोते हुए भी सुयोग्य एवं दिगम्बर जैन झाम्नाय के प्रति गहरी श्रद्धा रखताथा। इसने अपनी विवेक- श्रीलता, निपुराता एवं प्रात्म श्रद्धा से ग्रापकी माता को दिगम्बर जैन घाम्नाय के महस्य को बताया ग्रीर अन्त में आपकी माता के हृदय में दिगम्बर जैन घर्म के प्रति अगाध श्रद्धा का समावेश किया। फलत: आपकी माता को हृदय में दिगम्बर जैन घर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रखने लगीं। कुछ समय परचात् आपकी पिताशीने भी अपनी तीष्टण विवेक श्रीलता के द्वारा दिगम्बर त्व के महस्य को श्रांका और दिगम्बर जैन धर्म के प्रति आस्था रखते हुये आचरण करने लगे। यह नीति है कि "मातृ कृताश्मासो गुणताम् इति बालकः" अर्थात् माता पिता ही बालकों को गुणवाम बनाते हैं, क्यों कि बालक मों के पेट से पण्डित होकर नहीं निकलता। ठीक यही नीति आपके ऊपर भी चितार्थ हुई। एक बार आपके पिता व्यापार के लिये कलकत्ते आये। आप भी प्रपने पिता के साथ कलकत्ते द्वायं तथा कलकत्ते में वावल पट्टी दि० जैन पार्यनाथ बड़ा मन्दिर के समीप किराए पर रहने लगे। यहां जैन भाडवों से ग्रापका अच्छा सम्पक्ष हुग्ना। आपके पिता ने आपको नया। मन्दिर चितपुर रोड की जैनचाला में पठनायं भरती करा दिया। आपने श्री प० मन्ववनलानो तथा पं० श्री फ्रम्मनलालजी से खिक्षा प्राप्त को। आपके पामिक संस्कार हढ़ होने लगे। इस प्रकार श्रापने ग्रपनी प्रारम्भिक लौकिक शिक्षा धामिक शिक्षा के साथ प्राप्त की।

आपकी माता विशेष धर्म परायण व सद्गृहस्थिन के साथ ही अत्यन्त दयालु व योग्य थी। इसका पूर्णतः प्रभाव आप पर पड़ा। ग्रापके पिताजी भी एक उच्च घराने के फ्रादर्श व्यवसायी होने के साथ ही जिनधर्म के कट्टर ग्रानुयायी व श्रद्धालु थे। व्यापारी वर्ग मे ग्रापकी अच्छी प्रतिष्ठा थी।

जब आपकी उम्र लगभग १७ वर्ष की थी तो पिनाओं ने घापका विवाह बीकानेर निवासों व कलकत्ता प्रवासी सेठ जुगलिकशोरजी की शील रूपा, सूपोग्य सुपुत्री श्रीमती बसंताबाई के साथ सम्पन्न करा दिया। लेकिन धापका गृहस्थाश्रम बालापन से ही बहुत वैराग्य युक्त व्यतीत हुन्ना। प्रापकी वड़ी बहित श्री सोनाबाईजी भी प्राजकन श्रावकों के नैष्टिक व्रतोंका पालन करती हुई शुद्ध ब्रह्मायर्थ पूर्ण जीवनयापन कर रही है।

धापके सुयोग्य, कलेंड्यबील तीन पुत्र श्री माणिक बन्द्रजी श्री होरालालजी एवं श्री पदम बन्द्रजी हैं, जो पैट्रक उद्योग के अलावा प्रेस का भी सब्जालन करते हैं। आपकी सुयोग्यवील रूपा तीन पुत्रियों भी हैं। वही पुत्री श्री धमराववाई हैं। इनका विवाह प्रतिन्यामे श्री भंवरलालजी के साथ एव मक्तनी पुत्री श्रीमती ममीलवाई का विवाह कलकत्ता निवासी सेठ श्री उदयबन्द्रजी घारीवाल के यहा मम्पन्न हो चुका है। आपकी छोटी पुत्री सुभी सुधीला वर्तमान में ग्राविका श्रुतमतीजी हैं तथा गहरी घारिक आस्वाक स्रुतमतीजी हैं तथा गहरी घारिक आस्वा के साथ त्याग मार्ग की ग्रीर उनकी इस्त्रि है।

जब आपको उम्र लगभग २७ वर्षको होगी आपके पिता श्रीको एक साथारण सी बीमारी ने पीड़ित किया। उनको यह प्राभास हुम्रा कि म्यत हमारा जीवन म्रात्तिम लहरमें तैर रहा है। कौन जानता था कि सवमुख यह माधारण सी बीमारी ही इनको प्राण गून्य कर देगी। आपने जीवन को असम्भव जान समाधि ले ली और निर्मल आत्मा में अनन्त गुणो से युक्त भगवान जिनेन्द्रदेव का स्मरण करते हुये असमय ही म्रापकी आत्मा वार्षिव दारीरको छोड़कर स्वगं के मुख में लवलीन हो गई।

दुखित हृदया मां ने संसारकी इस नश्वरताका प्रत्यक्ष दर्गन करने हुए निश्चय किया कि असारता से सारता को जाने के लिए जिनेन्द्र भिक्तिक्यी वाहन का प्रवलम्बन लेना ही श्रेयस्कर है। इसके लिए त्याग तपस्या को आवश्यकना है। पिन श्री की मृत्यु के बाद ७ वर्ष तक आपने प्रपत्नी शक्ति अनुसार जिनेन्द्र भगवान की प्राराधना करते हुए त्याग और संयम का पालन किया। अन्त समय से समाधि मरण लेकर अनुल सुख से परिपूर्ण ऐसे स्वर्गों में, अपने पुत्र पौत्रों को इस घरातल पर छोडकर सवा के लिये बची गई।

माता पिता के स्वर्गाराहरण हो जाने में फागोलालजों को ससार की श्रसारना का भाव उदमायित हुआ। अपने हृदय में त्याग तय साधना ही श्रात्मकत्याण का हेतु है ऐसा विचार कर घर पर रहते हुए आत्म-कत्याण का कारण त्याग, उपवास, सयम श्रादि धार्मिक क्रियाएं करने लगे। कलकते में 'छोगालाल गोविस्दलाल' के नाम से श्रापका कपडे का धोक व्यापार होता था। आपका बडा पुत्र भी आपके व्यापार में योग देन लगा, श्रीमान पं० ब्रह्मचारी मुरेग्द्रनाचजी, श्री ब्रह्मचारी श्रीलालजी काव्यतीर्थ एवं श्रीबद्रीप्रसादजी पटना वालों के साथ आपको घास्त्रीय चर्चाए तथा ज्ञान गोष्टियाँ होती थी। ज्ञानाजंन के इस अस्पास के द्वारा छाप घास्त्रीय विद्वान हो गये। आपके अन्तर में एह त्याण की भावना दिन प्रतिदिन चढती गई, फनतः आप ४० वर्ष की तकण वय में आजन्म ब्रह्मचर्यक पालन करने लगे।

विकास सम्बत् २००६ को उदासीन ग्राज्यम ईसरी में आपने परम पूज्य आचार्यवर श्री वीर-सागरजी महाराज के प्रथम दर्शन किये थे। तभी से ग्रापकी आत्म-कत्याण की भावना का प्रवलतम उदय हुआ था ग्रीर उसी समय से सासारिक वैश्रव नीरस एवं जल बुदबुदे के ममान प्रतीत होने नगे। फलतः घर पर ग्राकर ग्राप उदासीन वृत्ति से रहने लगे। फिर भी आपको हृदय में पूर्णतः शान्ति नहीं मिलो और सम्बत् २०११ में टोझरायसिंह (राजस्थान) में आचार्यश्री वीरमागरजी महाराज के समीप ७ वीं प्रतिमा के बत ग्रहण कर लिये। इन वतों के लेने से ग्रापकी ग्रात्मा में अटूट वैराग्य भावनारूपी ज्वाला ज्वलित होने लगी। फलतः चार माह वाद ही टोझरायसिंह में कार्यिक सुदी १३ संबत् २०११ में ही आचार्यश्री वीरसागरजी महाराज से ग्रापने सल्सक दीक्षा ग्रहण कर ली श्रुत्लक दीक्षा के बाद आपका ध्यान ग्रागम ज्ञान के ग्रालोक में विचरने लगा। ग्रस्य समय में अपनी तीक्ष्ण विवेकशीलता के द्वारा आपका ज्ञान आत्मा में ग्रालोकित हो गया। आपने विचार किया कि ग्रात्मा अनन्त दारीरों में रहा परन्तु एक भी बारीर आत्मा को नहीं रख सके। आत्मा और बारीर का यह दुःखदागी संगीग वियोग का अवसर कंसे समाप्त हो? जब इस समस्या का समाधान स्वयं की विवेक शीनता के द्वारा जान तिया, तब आपने शोध हो हुआरों नर-नारियों के बीच श्रमूवं उत्साह पूर्वक समस्त ग्रन्तरङ्ग विहर कुपरियह का त्याग कर भादों सुदी तीज सम्बत् २०१४ में श्रम विवाय अपने साम का भावों सुदी तीज सम्बत् २०१४ में श्रम विवाय अपने श्राप्त का भावों साम कर भादों सुदी तीज सम्बत् के श्री चरणों में समन कर आत्म शानित तथा विद्यद्वा के लिये दिगम्बर मूनिका जीवन अङ्गोकार कर लिया।

आपको परम चारित्रकोला, घर्मानुरागिए। पत्नी भी ५ वी प्रतिमा के बत अङ्गीकार कर घर्माराघन द्वारा आत्मकल्याए। की ग्रोर अग्रसर वन जीवनयापन कर रही हैं।

मुर्ति दीक्षा के बाद आपका प्रथम चातुर्मास ब्यावर, दूसरा अजमेर, तीसरा सुजानगढ़, चौथा सीकर, पाचवां लाडनू एव छटवां जयपुर मे हुआ। जयपुर चातुर्मास के प्रवसर पर श्रापके ऊपर असह्य शारीरिक संकट आ पडा या, लेकिन ग्रापने-अपने ग्रात्मबल के द्वारा दुःखी भौतिक शारीर से उरपन्न बेदना का परिषह शान्ति पूर्वक सहन कर विजय पाई।

प्रापकी पेशाब रक गई थी । किसी भी प्रकार वाह्य साथनों द्वारा उसका निकलना असम्भव था । इस विज्ञानवादी विकासोन्धुल युग में ऐसी अनेको औपिथार्ग हैं जिनका सेवन कर या यात्रिक साथनों द्वारा आपरेशन कर वर्ड-बर्ड दु ख क्षग्माल में दूर किये जा सकते हैं, लेकिन आपने अपने तप बल, जान बल से जिस प्रीविध को पा लिया उसके सामने उपर्युक्त वाह्य ओषिया अपना मूल्य नहीं रखती, इमलिये प्रापने इन औषियों व यन्त्रों के सेवन का त्याग कर दिया था और यही प्रापके त्याग की चरमसीमा का उत्कृष्ट एवम् अनुपन उदाहरण है। अस्त में जब देव ने अपनी करतूत करली और मुनिथी द्वारा इस कटोर वेदना को आस्म साधना द्वारा शान्तिपूर्वक सहन करते हुये देख हार मान गया तो स्वत: अविजयीसा होकर मुंह खिलाकर जला गया।

आपने अनन्त वेदना को सहनकर अपने आत्मतेज एवम् कठिन परिषद्द सहने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुन किया । घन्य है ऐसी नपस्या को, ऐसे त्याग को एवम् ऐसी आत्मकस्याण की साधना को जिसमे चाहे सुख हो या दुःख, गेग हो या सकट, सभी में समानता रह सके । जब चातुमीस श्रवधि समाप्त हो गई और जयपुर से विहार कर ससंघ बुग्देलखण्ड के पवित्र अतिशय क्षेत्र पपौराजो की वन्दना के निष् प्राये तो पुनः ग्रापको इस रोग ने पीडा देना प्रारम्भ किया । इस बार पपौराजीमें जो वेदना हुई वह अत्यन्त ग्रसह्य ग्रौर दुःखदायिनी थी। पुनः ग्रापको पेशाब रुक गई। ग्रनेक बाह्य साधन जिनमें किसी भी प्रकार हिंसा न हो, अपनाए गए। किसीमें भी सफलता नहीं मिली। एक डाक्टरने ग्राचार्यश्री से विनय को कि यदि महाराजको ध्यानावस्था या मूर्खावस्थाके समय इजेक्शन लगा दिया जाय तो आराम होनेकी सम्भावना की जासकती है।

आचार्यश्री से कहे गये उक्त शब्द मुनिशी ने सुनं और तुरन्त मुस्कराकर बोले "भइया साधुओंसे कभी जबरदस्ती नहीं की जा सकनी। वे विदयमें किसी भी प्राणीके आधीन नहीं होते। उन्हें तो अपनी ग्रास्माका करवारण करना है। यदि आपने इन्ध्रेनशन लगा दिया या आपरेशन कर दिया तो ठीक है क्योंकि यह तो आपनो करना है पर यदि मैंने समाधि ले ली तो? इस प्रश्नका उत्तर कुछ भी नहीं था, प्रतः डावटर साहब मौन रह अपनी बातका प्रतिकल उत्तर पाकर एव ग्रापकी इस महान गुश्नवाको देखकर प्रयाक रह गए।

अनन्त वेदनाके होनेसे महाराजश्री भौन अवस्थामे लेट हुए थे। म्रनेक विद्वान चारो ओर अस्यन्त वैदान द्वान चारो ओर अस्यन्त वैदान द्वान स्वान अस्यन्त वेदान चारो क्षेत्र रहे थे। महाराजश्री ग्रापने आस्यन्त स्वान लीन रहते। जब नीव वेदनाका अनुभव होता तो मात्र एक दो बार करवट वदल कर उस घोर दुःकको सहन कर लेते थे। जो डाक्टर आये हुये थे न्नापको इस महान साधनाको देखकर हाथ जोडे महाराजश्री के सामने बैटे हुए थे। इस सहनवक्ति को देखते हुये भ्रतेकों नर-नारियोकी आंखोंसे आमू बह रहे थे। लोगों से बह बेदना देखी नहीं जाती थी। अन्तमें मुनिश्रीने अपनी आस्य-साधना एव उरियह क्षमनासे मुक्ति पार्ड।

आचार्यश्री ने जबिक आप इस वेदनासे पीडिन थे प्रापके समीप वैठ जिस वेराग्य पूर्ण एवं संसारकी ग्रसारना तथा ग्रास्म-कत्याराके उपदेश प्रापके समक्ष विये वह अत्यन्त रोमान्चकारी एवं हृदय-माही थे। उन्हें सुनकर जन-साधारणके ऐसे भाव होते थे कि घन्य है यह मुनि अवस्था और धिवकार है इस संसारको ! भगवन् मैं भी इस अवस्थाको पाऊँ। धन्य है जिन्होंने मुनिपद धारणा कर ने पर भावों और क्रियासे पंच पापोंका त्याग कर दिया, कोध, मान, माया रूपी पत्तकारो कथायोंसे पिछ हुडाया, तथा बहिरान्मा बुद्धिके बदले अन्तरास्मा बुद्धिके आत्माको निर्मल बना लिया। इस प्रकार आत्म-कत्याण करते हुये आप ग्रनिक ग्रास्मान्नोको इस पथका अवलोकन करानेमें तन्पर है।

इस प्रकार मुनि जीवन यापन करनेमें आपको ग्रनेक ग्रापित्तयों, उपसर्गों ग्रीर परीवहोंका सामना करना पड़ा लेकिन मुनिश्री सदा अपने आत्म-कल्याणके लक्ष्यमें इस प्रकार लवलीन रहे कि इन ग्रापित्तियोंसे आपके नपोतेजमें वृद्धि ही हुई। धन्य है उस मौ को जो मानवोके कल्याएं-कत्तां ऐसे इकलौते पुत्रको जन्म देकर महा भाग्य-भालिनी हुई। इस क्षणिक जीवन में आपने जबने इस पथका अवलम्बन लिया तबसे म्रानुल जैनागम-का ज्ञान महत्त्व करते हुये चारित्र के क्षेत्रमे भी अनवरत म्रयस्पी हैं। आपके दैनिक जीवनका अभिक उपयोग ग्राहत-स्वाध्यायमें ही होता है। आपका स्वाध्याय स्वाधी और शुभोपयोगी होना है। आप भूपने उपदेशमें जिन वातोका निरूपस्य करते हैं वह विद्वानों को भी म्राहन्यंकारी होती है।

श्री श्रृतसागरजीके दिव्य व्यक्तित्वमें एक अनोक्षी प्रभावीत्पादक शक्ति है जिसका अनुभव उनके सम्पर्कमें प्राने पर ही हो पाता है। जैन आगमके दुष्ट और गृइतम रहत्य। तक उनकी जिज्ञासु हृष्टि पहुचती है और वे तत्त्व विवेचनमें आठों याम एक परिश्रमी विद्यार्थीकी तरह रुचि लेते हैं एवं कठोर अध्यवसाय करते हैं।

समाजमे आजकल प्रनेकान्तवाद तथा स्याद्वादकी उपेक्षा करके किसी भी एकान्त दृष्टिसे पक्ष समर्थन किये जाने के कारण जो अनर्थकारी ऊहापोह मच रही है उसके प्रति भी आपकी दृष्टि अदयन्त स्पष्ट और प्रागम सम्मन है। आपका कहना है कि हमारे पूज्य आचार्योंने तत्त्वज्ञानकी कठोर साधनाक उपरान्त जो विवेचन किया है वह यदि हमारी दृष्टि मे ठीक नहीं बंठता तो यह हमारे ज्ञान तथा झयोपतामकी कमी है अथवा हमने वातको उम अपेकासे समझनेका प्रयास नहीं किया है। ऐसी स्थितिमें हमें प्रानी बुद्धिको आचार्योंक कथन और अपेक्षासे समझनेका प्रयास नहीं किया है। ऐसी चाहिये। आचार्योंक कथन और अपेक्षाके अनुसार विकसित करने का प्रयास करना चाहिये। आचार्योंक कथन और अपेक्षाके अनुसार विकसित करने का प्रयास करना चाहिये। आचार्योंको अपनी बुद्धिके प्रमुख्य तोड-मरोड करना या प्रकानत हण्टिके पोषणके क्षित्र प्रयंका अनर्थ करना उचित नहीं है, प्रीर यह हमारा अधिकार भी नहीं है।

वर्तमान में आप प्राचार्यश्री धर्मसागरजीके सब के साथ में रह रहे है आपके द्वारा आचार्यश्री धर्मसागर अभिवरदनग्रन्थ का विमोचन २ मार्च १६६२ को भीण्डर में २५ हजार की जनसङ्घा में विमोचित किया गया था। उसी प्रवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। जो दिगम्बर जैनाचार्य एव आचार्य परम्परा के नाम से हुई थी। वर्तमान में आप यदा कदा लेखा आपि लिखकर समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

आपमे वास्सस्य भाव भी कृट-कृटकर भरा है। आचार्यश्री के प्रति विनय और सचके श्रन्य साधु-साध्वियोके प्रति आगका व्यवहार उस वास्सस्य और कस्याण-भावनासे श्रोत-प्रोत रहता है। उनके लिए आपका कथन है कि हम सब छ्यास्य है ग्रतः बुटिया हममे हो सकती है, इसिलए निदककी बात सुनकर भी हमे रोव नहीं करना चाहिये वरन आस्य-शोधन करके अपने ग्रापको बृटि होन बनाना चाहिये। "वो हमारा है सो खरा है" ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हमे तो हमेशा सत्यको स्वीकार करनेके लिए तैयार रहना चाहिए और कहना चाहिये कि—"जो खरा है सो हमारा है।" ऐसी परम पवित्र ग्रासको प्रति कोटिश: नमन है।

## श्री सिद्धसागरजी महाराज



भावुआ मध्यप्रदेशमें सेठ चन्पालालजी जैन की गिनती प्रतिष्ठित घरानों में होती है। जिनशासन सेवा और साधु वैयावृत्ति की भावना कुलपरम्परा से ही उन्हें मिली थी। इसे ही वे अपना धर्म मानकर जी रहे थे। पत्नी दोलीवाई भी उन्हें मिली तो लगभग ऐसे ही विचारों की। इस धर्मश्रील दम्पति को वि० सं० १९६६ भाइपद छु० पचमी को पुत्ररत्न का लाभ हुआ तो नाम रखा उन्होंने मथुरादास। स्कूली पढाई में मथुरादास। में ट्रिक से आगे नहीं बढ़ सका पर तदकान वैराग्य में वह उतना वढा जहां औरो का पहुचना मुश्कल था। निर्मन्य गुरुषों को 'आहारदान' देते ही उसमें वैराग्य की किरणु एट पडी और इन्दौर में पू० आर० श्री

वीरसागरजो म० से सातवी प्रतिमा के बत प्रहण कर लिये। वि० स० १६६४ पीष णु० पचमी को पूज्य आचार्यश्री से ही खुल्लक दीक्षा का सुयोग मिलगया। बाल ब्रह्मचारो मण्रादास खु० सिद्धसागरजी म० बन गये। यह सब गुरु कुपा का फल है। बहुत बढे पुण्यात्माओं को गुरु कुपा मिल पाती है। शास्त्रों का अध्ययन करके प्रापंत कुछ रचनाएँ भी की है। दीक्षाकाल से लेकर अब तक निम्नलिखित स्थानों में चातुर्मास करके धर्मामृत की वर्षा की है—

इन्दोर, कचनेर, कन्नड़, कारजा, सज्जनगाव, फालरापाटन, रामगंजमटी, नैनवा, सवाई-माधोपुर, नागीर, सुजानगढ, नरायना, दूदू, मौजमाबाद, केंकडी, टोडारायसिंह, मदनपुरा, जयपुर। मौजमाबाद में तेरह चातुर्मास कर चुके हैं तथा सन् ६६ से सन् ७३ छोडकर मौजमाबाद में ही विराजमान हैं।

वर्तमान मे ग्राम मोजमाबाद मे चातुर्मास कर रहे है यह अतिशय क्षेत्र है यहाँ एक मन्दिर तीन शिखर का विश्वाल मन्दिर है जिसमें भूमिक नोचे २ भौहरे (तलघर) है जिसमें अतीव सुन्दर मनोरम मूर्तियां विराजमान हैं। मन्दिर को देखने हेतु दूर २ से यात्रोगए। आते हैं। बाजार में एक छोटा मन्दिर है तथा गांवके बाहर एक नशियांजी हैं जो अपनी प्राकृतिक छटा से आकर्षक केन्द्र है। यहाँ पर धर्मानुरागो आवकों के ४०-४० घर है यहाँ जिनमन्दिरजी में वहा भारी शास्त्र भण्डार है। करीब-करीव दिगम्बर जैन बांगमयके सभी ग्रन्थ उपलब्ध है।

#### स्वर साधनाः

ग्रापकी सौम्यमुद्राके दर्शन से ही यह स्पष्ट फलकता है कि ग्रापकी गम्भीर प्रकृति है। सदा मौन पूर्वक ग्राप अपनी साधना करते हैं। ध्यान, सामायिक, षड्गावस्यक पालन में ग्राति उत्साह है। जब कभी बोलने का ध्रवसर आवे तो सुमधुर परिमित एवं हित कारक ग्रादि अनेक गुण आपमें ऐसे हैं जो ग्राप्त कत्याणेच्छुओं के लिए अनुकरएीय है जो ब्यक्ति एक बार भी आपके दर्शन कर लेता है उसे यह दच्छा बनी ही रहती है कि ऐसी प्रशान्त मूर्ति के फिर कभी दर्शन करूं। रात दिन ग्रापका समय पठन-पाठन में ब्यतीत होता है। 'जैन गजर' आदि अखबारों में आपके लेख कविता एवं शंका-समाधान प्रकाशित होते रहते हैं।

श्राप द्वारा रचित पूस्तकों के नाम निम्न प्रकार है :--

- (१) आचार्यश्री वीरमागरजी महाराज की पूजन
- (२) संस्कृत शान्तिनाथ स्तोत्र
- (३) जीवन्धर की वैराग्य वीणा
- (४) चिन्तामिए पार्श्वनाथ पूजा
- (५) सत् शिक्षा
- (६) पराक्रमी वरांग
- (७) लघु समाधि साधन
- ( = ) पंचाध्यायी तत्वार्थंसूत्र आदि ।

#### अनुवाद :

- (१) सन्मति सूत्र (२) धर्मरत्नाकर (३) ध्यानकोष (४) आराधना समृच्चय
- (५) कम्मपयदि चूरिंए (६) पाच द्रायियतिकाऐ (७) द्रव्य संग्रह (६) भक्तामर स्तोत्र (६) अश्वदेवकृत श्रावकाचार (१०) श्री योगदेवकी सुखबोध तत्वार्थवृत्ति एवं भगवती धाराधना।

इस प्रकार आप एक बहुत फ्रच्छे कवि, नेखक, ज्ञानी, ष्यानी, तपस्वी, साधक महान आत्मा है। आपका उत्तम क्षमा के दिन जन्म है, आप वास्तव मे उत्तम क्षमा के साक्षात् अवतार है। कोध मात्र तो आपके पास आता हो नहीं।



## क्षुल्लक श्री सुमितसागरजी महाराज

श्री १०५ शुल्लक सुमितिसागरजी का गृहस्य प्रवस्था का नाम मदनवन्द्रजी था। आपका जन्म संबत् १६५० में किशनगढ़ (अजमेर) में हुआ। ग्रापके पिता श्री पूलवन्द्रजी थे व माता गुलावबार्ड थी। ग्राप खण्डेलवाल जाति के भूषण हैं। ग्रापकी लौकिक एव धार्मिक शिक्षा साधारण ही रही। ग्रापके एक भाई था। ग्रापके दो विवाह हुए। गाईस्थ जोवन सुलसम्पन्न था।

आपने सवत् २०२२ में संगीतर कृष्णा एकम को स्वर्गीय १०८ आचार्य वीरसागरणी महाराज से खानिया में झुल्लक दीक्षालो । प्रापने खानिया ब्यावर, ग्रजमेर, जयपुर आदि स्थानों पर चातुर्माम किये।

### ँठैँ ग्रायिका इन्दुमतीजी



आयिकाश्री १०५ इन्दुमतीजी का जन्म सन् १६०५ में हुझाथा। मारबाड में डेह नामक ग्राम को झापकी जम्म-भूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुझा। आपके पिता श्री चन्दनमलजी पाटनी थे और माता जडावबार्डथी। झापने दिगम्बर जैन खण्डेलवाल जानि को विभूषित कियाथा।

चन्दनमलजी जहा कुणल व्यापारी थे, वहा धर्मास्मा भी थे और उनकी पृहिणी जडावबाई तो उनमें दो कदम ग्रागेथी। श्रापकेचार गुन हुए —ऋदिकरन्ग, गिरघारीलाल, केशरीमल, पूनमचन्द्र। आपके तो जुनिया हुई गोपीबाई, केशरोबाई, मोहनीबाई। मोहनीबाई का विवाह चम्पालालजी सेठी के साथ हुआ तो सही पर छह माह के भीतर ही उनका स्वर्गवास हो गया। इससे दोनों परिवार दुःखी हुए।

पिता की प्रेरिया पाकर मोहनीबाई जिनेन्द्र पूजन व स्वाध्याय में काफी समय बिताने लगी। स्रापने परिवार के साथ तीर्थयात्रा की। जब श्री १०८ मुनि शान्तिसागरजी का सच सम्मेदशिखरजी की वन्दना के लिए आया तो उनके दर्शनो से आपके विचार और भी स्रधिक विरागको ओर वटे। चूर्कि श्राप मुनिश्री के प्रवचन स्रपने हजार स्रावस्यक काम खोडकर भी मुनती थी। इसलिए विषय वामनाग्रों से विरक्ति बढती ही रही।

उन दिनो, ग्राचार विचार में मारवाड बहुत पिछडा था। पर जब १०० मुनिश्री चन्द्रसागरजी विहार करते हुए सुजानगढ आये तब यहा के श्रावकों ने भी अपने को मुधार लिया। जब मोहनीबाई को उक्त मुनिश्री के आने और चातुर्माम की बात ज्ञात हुई तो मोहनीबाई भी प्रपनी माता के साथ द्वांत करने के लिए आई और मा के साथ ही स्वयं भी दूसरी प्रतिमा स्वीकार करली।

बातुर्मास के बाद मृतिश्री ने विहार किया तब मोहनीबाई भी उनके साथ अनेकों नगरों में गयी। वे आहार दान तथा धर्म श्रवण के कार्य करनी थी। सन् १६३६ में श्रापने सातवी प्रतिमा स्वीकार करली। धापके भाई (ऋदिकरण्) भाभी ने दूसरी प्रतिमा ली और मा ने पांचदी प्रतिमा के दन स्वीकार किये। यही द्वापका परिचय ग्रध्यापिका मधुराबाई संहुआ।

जब चन्द्रसागरजी ने कसाबक्षेडा (महाराष्ट्र) में चातुर्मास किया तब मोहनीबाई ग्रीर मधुराबाई ने उनसे ग्रायिका की दीक्षा बाबत निवेदन किया। मुनिश्री ने आगापीछा सोचकर उन्हें सन् १६४२ में शुल्तिका दोला दो। ग्रव ब्रह्मचारिणी मधुराबाई का नाम विमलमती रखा गया और ब्रह्मचारिणी मोहनोबाई को इन्दुमती कहकर पुकारा गया। आप दोनो ने पीछी कमण्डलु, द्वेत साड़ी ब चादर के सिवाय सभी परिग्रह का त्याग कर दिया ग्रीर ज्ञान तथा ध्यान की साधना करने में लगी।

जब मुजानगढ़ निवासी चादमल घन्नालाल पाटनी ने मुनिश्री चन्द्रसागरजी से बडवानी की ओर विहार करने और स्विनिमित मानस्तम्भ की प्रतिष्ठा मे सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना की तब इन्दुमतोजी भी सघ के साथ चली।

जब नागौर में मुनिराज आचार्य श्री बीरसागरजी का चातुर्मास हुमा तब आपने उनसे आधिका दीक्षा ली और अपनी साम्र पूरी की । उनके सघ में रहकर आपने अनेक नीथों की यात्रा की । आपने भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों में विहार कर धर्म प्रभावना की है ।

सन् १६६२ में तीर्षराज सम्मेदशिखरजी पर फ्रापको फ्राभिनन्दन ग्रन्थ भेट किया गया था। आपने उमे स्वीकार नहीं किया। वन्य है फ्रापका त्याग तथा सिहबृत्ति जीवन । ६० वर्ष की उम्न में आप परम शान्त जितेन्द्रिय है। जिनागम पर फ्रापकी अपार आस्था है।



#### श्रायिका वीरमतीजी



भी १•४ प्राप्तिका वीरमतीजी का गृहस्थावस्था का नाम चांदबाई था। आपका जन्म प्राज से लगभग ६० वर्ष पूर्व जयपुर (राजस्थान) मे हुआ था प्रापके पिता का नाम भी जमुनालाल था तथा भ्रापकी माता गुलावबाई थी। प्राप खण्डेलवाल जाति की भूषण है। प्रापकी लोकिक शिक्षा व धार्मिक शिक्षा साधारण हुई। आपका विवाह श्री कपूरचन्द्रजी के साथ हुए।

स्वय के नारित्र व आचार्य श्री १०८ शानिसागरजी के झागमन से भावों में विशुद्धि हुई अत: सिद्धवरक्ट सिद्धलत्र में खुल्लिका की दीक्षा ली । विक्रम संबत् १९६४ में इन्दीर में स्वर्गीय १०८ झाचार्य वीरसागरजी से आर्थिका की दीक्षा ली । आपको सस्कृत व हिन्दी पर विशेष अधिकार है । आपने खातेगाव, उज्जैन, इन्दीर, फालरापाटन, जयपुर, ईसरी, कोटा, उदयपुर आदि स्थानों पर चातुर्मास कर धमंबृद्धि की । झापने दुध के अलावा झन्य समस्त रसों का स्थाग किया है ।



#### ग्रायिका विमलमतीजी



प्रापका जन्म ग्राम मुंगावली ( मध्यप्रदेश ) में परवार जातीय श्री रामचन्द्रजी के यहा वि० सं० १६६२ मिती जैन गुक्ता त्रयोवशों को हुआ था। आपका विवाह श्री हीरालाजी भोपाल ( म० प्र०) निवासी के साथ वाल्य अवस्था में हुआ, मगर दुर्वववश आपके पति का प्रसमय में ही निधन हो गया। वारह वर्ष की अल्य आयु में ग्रापका विथवा होना ग्रापके लिए बडी भारी विपत्ति थी।

बाद में आपने विद्याध्ययन बम्बई में किया, १६ वर्ष की आयु के बाद ध्वाप अध्यापिका के पद पर नागीर (राजस्थान) में श्रीमान सेठ मोहनलालजी मच्छी द्वारा कन्या पाठशाला में नियुक्त हुई। सयोगवका पूज्य १०८ श्री

चन्द्रसागरजी मुनि-महाराज विहार करते हुए नागौर पहुंचे। उस समय पूज्य महाराज से आपने द्वितीय प्रतिमा का चारित्र ग्रहण, किया।

म्राठवर्ष पाठवाला में पढ़ानं के बाद ग्रध्यापिका पद से त्यागपत्र दे दिया और पूज्य चन्द्रसागरजी महाराज के संघ में विहार करने लगी, तत्यवचान् सबत् २००० के कार्तिक कृष्णा ५ के रोज क्षाल्लिका दीक्षा प्रहेण की।

स०२००० कालमुन शुक्ला पूरिंगमा के रोज पूज्य श्री १०८ श्री चन्द्रसागरजी महाराज का बडवानी क्षेत्र में स्वर्गवास हो गया, बाद मे आपने पूज्य श्री १०८ वीर सागरजी महाराज मे चैत्र शुक्ला त्रयोदशी स०२००२ को आर्थिका दीक्षा ग्रह्ण की।

तत्पञ्चात् आपने ग्रानेक नगरो एव ग्रामो में विहार एवं चातुर्मास किया ।

न्नापका ग्रागेर वायुके प्रकोप से भारी होने के साथ साथ कमजोर भी होने लगा। अत:सं० २०२० कं बाद आपने लम्बी दूरी का विहार करने में असमर्थ रहने के कारएा नागीर के ग्रासपास व खाम नागीर में ही ज्यादा चातुर्मास किये।

कुछ वर्ष पहले आपके गिर जाने से श्रचानक एक पैर की हट्डी में फून्चर हो गया जिससे बहुत समय तक बेटनाकी श्रसाद्ध पीडारही। आपका दैनिक समय प्रायः स्वाध्याय में ही बीतता था। आपका मुख्य दैनिक स्वाध्याय पाठ आदि निम्न प्रकार चलते थे।

तत्वार्थसूत्र, भक्तामर स्तोत्र, सहस्रनाम, कल्यास्मन्दिर, एकीभावः स्वरूपसवोधन, समाधि-तंत्र, इष्टोपदेश, पार्थनाथस्तोत्र, ऋषि मण्डल स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र, णमोकार मत्र का माहास्म्य, महावीराध्टक स्तोत्र, मगलाष्ट्रकम् पंच भक्ति पाठ, प्रथमानुयोग व द्वव्यानुयोग का स्वाध्याय एवं प्रतिक्रमण ग्रादि ।

आपके द्वारा अनेकों प्रन्थों का प्रकाशन हुआ जिनके मुख्य नाम ये है। कट्याग पाठ सप्रह, नित्यनियम पूजा, नित्यनियम पाठ पूजा, भक्तामर कथा (हिन्दी अनुवाद ), शानि विधान (हिन्दी अनुवाद ), देववदना, समाधि तन्त्र, इष्टोपदेण, स्वरूपसंबोधन, जिनसहस्र स्तवन, द्वादशअनुप्रेक्षा, सूतक निर्णय व नवधार्भाक्त आराधना कथाकोष (संस्कृत ) आदि । प्राराधना कथाकोष तीनो भाग भी हिन्दी व सस्कृत में ख्रपकर प्रकाशित होगये हैं।

चरित्रनायिका श्री १०५ विमलमती ग्रायिकाजी सत्समाधि के साथ यही पर अपने भौतिक देह को बैगाख सुदी १, वि० स० २०३४ में छोड़ चुकी है। अब तो धार्मिकजनों को उनके द्वारा उपदिश्मार्ग-उपदेश के धनुगामी होते हुए उनके द्वारा प्रचारित जिनवाणी के श्रध्ययन करते हुए अपना हिन करते रहना चाहिये।



## म्रायिका कुन्थुमतीजी

आपने आचार्य बीर सागरजी महाराज से सं० २००३ में ग्रायिका दीका ली। आप इस समग्र ६० वर्ष के लगभग है। फिर भी अपने बतों को ससंयम पाल रही है। आप इस समय शिखरजी में पृ० सुपाश्वेमती मासाजी के साम्रिष्ट्य में आन्म साधना कर रही हैं।

> \$ \$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$

## ग्रायिका सुमतिमतीजी

१०५ आ० सुमितमती माताजी (खण्डेवालः विलाला गोत्र) जयपुर की थी। ग्रापने आचार्यश्री वीरसागरजी से जयपुर मे आर्थिका दीक्षा ली। संघ का विहार मारवाड, डेह, नागीर की ओर हुवा। नागौर में ही आप समाधि मरण पूर्वक स्वगं वासिनी हुई। आपका ग्रधिकाश समय विशेष धर्मध्यान पूर्वक ही ब्यतीत हुवा।



#### ग्रायिका पाश्वंमतीजी

आसोज बदी तृतीया विक्रम सम्बत् १६५६ के दिन जयपुर के खेडा ग्राम में बोरागोत्रमें आपका जन्म हम्राधा। जन्मके समय माता-पितान श्रापका नाम गेदाबाई रखा।

आपके पिताका नाम मोतीलालजी एव माताका नाम जडाबवाईजी था। आप घपने तीन भाइयोंके बीच अकेनी लाडली बहिन थी। समयका दुखदायो चक चना और ग्रापके दो भाई प्रसमय में ही इस नरवर ससारसे विदा हो गए। संसारकी इस ग्रासारता को देखकर आपके छोटे भाई ब्रह्मचारी मुलचन्द्रजीने घमका आश्रय लिया जो आजकल आन्म-कत्यासाकी ग्रोर तस्पर है।

जीविकोपार्जनके उद्देश्यसे आपके पिता श्री सपरिवार खेडा ग्रामसे जयपुर चले आये थे और मोदीखानेका व्यवसाय करने लगे थे। उस समय आपकी उम्र मात्र पौच वर्षकी थी।

जब प्रापको ध्रवस्था आठ वर्षको हुई तब आपके पिता धीनं घ्रापका पाणिग्रहण जयपुर निवासी श्रीमान् लक्ष्मीचन्द्रजी कालांक साथ सम्पन्न कर दिया। आपके स्वसुर श्री सेठ दिलसुखजी ग्रन्थे सम्पन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सान ग्रामकी जमीदारी आपके हाथ थी। स्वसुर घरके सभी व्यक्ति योग्य और सुविक्षित थे, फलन: घ्रापकी विशेष धार्मिक शिक्षा भी स्वसुर घर पर ही हुई। इसके पूर्व ग्रापको स्कृली शिक्षा मात्र कक्षा तीन तक ही थी।

आपके पति श्री लक्ष्मीचन्द्रजी काला एक होनहार आंर कर्त्तब्यशील व्यक्ति थे तथा ग्रध्यापनका कार्य करते थे। ग्रध्यापन कार्यके साथ ही ग्रध्ययनमे भी आपने उत्तरीत्तर वृद्धि की किन्तु बी० ए० पास करनेके दो माह बाद ही दुर्देव वग इनका अचानक असमयमें स्वर्गवास हो गया।

कर्मकी इस दुखदायी गनिके कारण यौवनावस्थामें ही आपको वैधव्य घारण करना पड़ा। उस समय आपको उम्र २४ वर्षकी थी। आपको अपने गार्हस्थ जीवनकी अल्प स्रविधिमें सन्तानका सुख प्राप्त न हो सका। ससार की इस दुखदायी असारताने आपके अन्तरमें वैराग्यकी प्रवल ज्योतिको जला दिया। आप उदासीन वृत्तिसे घरमें रहकर नियम ब्रतीका कठोरतासे पालन करने लगी।

ग्रापकी प्रात्मका करूयाए। होना या अतः वैधव्य प्राप्त करनेके द १ वर्ष बाद विक्रम सम्बत् १६६० में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य बान्तिसागरजी महाराजसे जयपुर लानियां में ७ वी प्रतिमाके बत अञ्जीकार कर लिए। आपके परिएामों में निर्मलता प्रार्ड और अन्तरमें वैराग्य का उदय हुझा, फलतः विक्रम सम्बत् १६६७ मे आचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज्यसे सकनेरमें श्रुल्लिका की दीक्षा प्रहरण करली।

इस ग्रवस्थामे आकर आपने कठोर ब्रनोका ग्रन्थास किया ग्रीर ज्ञान-चारित्रमें उत्तरोत्तर वृद्धिको जिमसे आपको ग्रान्मामें प्रवल वंराग्यको ज्योति जगमगा उठी, फलत. रविवार श्रासीज वदी पूर्णमासी विकम सम्बत् २००२ में प्रातः समय ऋालरापाटन में ग्रपार जन-समृहके बोच जय-ध्वनिके साथ आचार्य वीपसागरजी महाराजसे ग्रायिकाको दीक्षा ग्रहण करनी।

इस प्रकार ग्रपनी ग्राल्माको तप ग्रीर साधनासे उज्ज्वल करती हुई ज्ञान और चारित्रके माध्यमसे मुक्तिके मार्गपर श्रग्नसरहैं।



## श्रायिका सिद्धमतीजी

दिल्लीमे अग्रवाल सिंहल गोत्रोत्पन्न श्रीमान् लाला नन्दिक्शोरजीके घर माता श्री कट्टोदेवी की कुक्तिमें विकम सम्बन् १६४० के श्रासीजमे ब्रागका जन्म हुआ । श्रापका नाम दत्तीवाई या ।

श्चापके पिता श्री उदार हुरयी, होनहार म्रीर अच्छे कार्यकर्ता थे। घरकी स्थिति सम्पन्न थी, तथा दिल्लीमें काठसे तैयार किया हुआ सामान बेचते थे।

जब ग्रापकी तय ८ वर्षकी थी तब ग्रापका विवाह दिल्लीमें ही श्रीमान् लाला मौरसिंहजीके मृदुत्र श्री बजीरसिंहजीके साथ सम्पन्न हुन्ना था । ग्रापके स्वसुर रेल विभागमें माल गोदामके सबसे बढे प्रधिकारी थे । विवाहके ४ वयं बाद हो जब आपकी उम्र १३ वर्षकी थी आपके ऊपर दुःखके बजका प्रहार हुन्ना और आपके पनिका देहावसान हो गया । इस बालापन की अवस्थासे ही आपको वैषय्य घारण करना पढ़ा । इस घोर सकटके आ जानेसे आपके पिताने दिल्लीमें एक विदुधी को ग्रापको शिक्षाके लिये निश्चित किया ग्रीर उन्हों के द्वारा आपकी लीकिक व धार्मिक शिक्षा हुई । र्जसे-जैसे आपने यौवनावस्थामें प्रवेश किया तदनुसार आप सुधिक्षित होती हुई धर्म परायण होती गई, और दैनिक गृहस्थी और कर्त्तव्योंके साथ धार्मिक कार्योंको प्राथमिकता देती हुई धारम-कल्याणकी घोर उन्मुख हुई ।

माता पिताकी इकलीती लाडली पुत्री होने और बालापनसे विधवापन जैसे घोर सकट में आ जानेसे आपकी माताको चिन्ता हुई कि इस गृहस्यी और अट्ट सम्पत्तिको कौन सम्भालेगा। ग्रातः ग्रापकी माताने आपसे त्राग्रह किया कि बेटो कोई बालक गोद ले लो जो हमारे बाद इस घरको सम्हाले रहे।

श्रापकी प्रवृत्ति तो वैराग्यकी ओर थी फिर भी माताजीकी हठके कारएए ग्रापको एक बालक (श्री अनूपचन्द्र) को गोद लेना पडा। इस समय ग्रापको अवस्था २३ वर्षकी थी। बालक श्रन्पचन्द्र अपनी ग्रमं माताकी गोदमें ग्राकर वैभव सम्पन्न होने लगा। बडा हुआ, शादी हुई ग्रोर ५ पुत्र रत्नोके साथ ४ पुत्रियोंका सौभाग्य मिला।

ग्रापकी म्रान्मा मामारिक वैभवोके प्रति मोहीके बजाय निर्मोही होती जा रही थी। बालक अनुषचन्द्रको गोद लेनेके २ वर्ष बाद ही आचार्य श्री ग्रान्तिसागरजी महाराजका सघ दिस्ली आया हुआ था। उस समय आपने गृद स्पांगत जल न पीनेका नियम ग्रहण कर लिया। तीन माह बाद ही हस्तिनापुरमे पुन. आचार्यश्री में सातवी प्रतिमातक के ब्रत ग्राङ्गोकार कर लिए।

परिएमिमों विश्वृद्धि झाई श्रीर झन्तरमें वैरायको ज्योति जलने लगी तथा म वर्ष के कठोर व्रतास्थासके बाद सिद्धवर कटमे स्रापने झाचार्य श्री वीरसागरजी महाराजसे फाल्गुन सुदी पचमी सम्बत् २००० मे क्षाल्लिका की दीक्षा ले ली।

तप सयम और माधनाक साथ ज्ञान और चारित्रमे बृद्धि हुई जिससे ग्रापके हृदयमे गुद्ध वंरास्यकी भावनाका उदय हुआ और आसोज बदी एकादशी रिवार विकम सम्बत् २००६ मे आचार्य श्री वीरसागरजी महाराजसे नागीरमें आयिका की दीक्षा ग्रहण कर ली। निमित्तकी बात है आपके छोटे देवर की गादी हुए दो माह ही व्यतीत हुए थे कि आपकी देवरानों को दुर्देव ने वैधव्य धारण करा दिया, जिससे उसके ग्रन्तमें इस ससारकी ग्रसारताका नम्न चित्र ग्रंकित हुमा, और वह भी गृह-त्याग, श्रुल्किकाकी दीक्षा ग्रहण कर कठोर वृतोका पालन कर शरीरको तपाध्यामी बनाती हुई अपनी आरमा को निर्मल बना रही है। इसका निमित्त आपकी प्रवल वंराग्य भावना को मानना पत्रेगा।

इस प्रकार स्नाप धर्म मर्यादाको भ्रञ्जूष्ण बनाए हुये जीवमात्रके कत्यालाकी भावनाके साथ अपनी आन्माको कर्म मलसे रहित उज्ज्वल बना रही है।

#### ग्रायिका ज्ञानमती माताजी



सन् १६३४ वि० सं० १६६१ आसीज की पूरिणमा जिस दिन चन्द्रमा प्रपनी सोलह कलाओं को पूर्ण कर प्रसत्नी रूप में दृष्टिगत हो रहा था इस दिन को लोग पंतरद पूर्णिमा' के नाम से जानते हैं और ऐसी किंवदित्त भी चली आ रही है कि उस दिन प्राकाश में प्रमुत करता है। कई स्थानों पर लोग घरद पूर्णिमा की रात्रि में खुने ग्राकाश में लाने की वस्तुएं रखते है और प्रान इस करूपना से सबको बांट-कर उसे खाते हैं कि उसमें ग्रमुत के कण मिश्रत हो गए है। इसी चांदनी रात्रि में मां मोहिनो की गोद में एक दूसरा चौर

र्मनाने जो विशेषतापूर्णकार्यअपने बचपन मे ही कर डाने जो कि हर सतान के लिए तो सोचने के विषय भी नहीं हो सकते।

सन् १६४२ का पुन: वही णरद पूणिमा का पिवत्र दिवस जब मैना ग्रपनं १८ वर्ष को पूर्णं कर १६ वे मे प्रवेश करने जा रही थी, वारावंती उठ प्रठ मे आठ श्री देणभूषण महाराज के चरणा माजिध्य में सप्तम प्रतिमा रूप आजीवन ब्रह्मचंद ब्रह्म प्रहूण किया। अतः शरद पूणिमा विशेष रूप से उनके वास्तिविक जम्मदिन को सूचित करता है। यही से ग्रापका नवजीवन प्रारम्भ हुआ। सन् १९४३ चैत्र वही एकम श्री महावीर जी में आठ देशपूषण महाराज के कर-कमलों से ही ग्रापने शुल्लिका दीक्षा प्रहुण को और वीरमनी नाम को प्राप्त किया। सन् १९४६ में आठ श्रीवीरसागरजी के कर-कमलोसे माथोराजपुरा (राज०) में ग्रापिका दीक्षा प्राप्त कर ग्रापिका जानमती बन गई।

आ० जानमती माताजी भारत देश से जैन समाज की प्रथम हस्तियों में से है जिन्होंने विषय में बाह्मी मुन्दरी ओर चन्दना के घ्रादर्श को उपस्थित किया है। कुमारी कन्या का इस घीर कदम वडाना उस समय के लिए एक आश्चयं और सघषं का विषय था किन्तु भयवान महावीर की परम्परा सर्वेव जयशील रही है उसीके अनुरूप पू० जानमती माताजी अपनी प्रतिभाओं के द्वारा जैन जासन की ध्वजा उन्नत रूप से लहरा रही हैं। इन्होंने आज से १४ वर्ष पूर्व विद्वानों की बढती हुई मांग को देलकर अध्यस्त्रकों जैसे विलय्ट ग्रन्थ का हिन्दी में अनुवाद किया जो विश्व विद्यालयों के अध्ययन में सुगा और सुवीध रूप से अपना स्थान रखती है। उसके अनत्तर समाज की चहुमुखी रुचियों को दृष्टि में ग्लकर इन्द्रध्वज विधान महाकाथ्य, मूलाचार, नियमसार, वालविकास आदि धताधिक प्रत्यों की रचना की है जिनके द्वाग जनसामान्य लाभान्वित हो रहा है। इसमें से लगभग ६०-७० प्रत्य त्रिकों का संस्थान के माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं। नारी जाति के जिए यह प्रथम रिकार्ड है कि इतनी वहागात्र में किसी आर्थिक द्वारा इतना महान साहित्य सुजन हुआ हो। "सम्यक्तान मासिक पत्रिका" जो कि अपने द्वारा हो चतुरानुयोगों में निवड है धर बेठे ही लोगों को साक्षात् तीर्थंकर की वाणी सुना गत्री है यह अपने आप में एक अनठी पत्रिका है।

हस्तिनापुर की पवित्र धरा पर जम्बूद्वीप स्थल पर आपकी गुरुभक्ति का प्रतीक आ व वीरसागर सस्कृत विद्यापीठ भी सन् १९७६ में स्थापित हुआ। होनहार विद्यार्थी प्राचीन आचार्य परस्परा का ज्ञान प्राप्त कर समाज के समक्ष कुखल वक्ता और विधानाचार्य के रूप में आ रहे हैं यह प्रसन्नता का विषय है।

मन् १९८८ का ४ जून का दिवस इतिहास पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में श्रीकृत रहेगा जिस दिन पू० माताजी के शुभाशीर्वाद ने भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इदिरा गांधी के कर कमलों से "जस्बूद्वीप जानज्योति" रथ का राजधानी दिल्ली से प्रवर्तन प्रारम्भ हुआ। यह ज्ञानज्योति आज देश के विभिन्न प्रास्तों में भ्रमस्य करती हुई भगवान महाबीर के श्रीहिसा अपरिश्रह सिद्धान्तों को जन-जन का सुना रही है भीर जन-जन में ज्ञान की ज्योति जला रही है।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र की घनी पू० ग्रायिका श्री ज्ञानमती माताजी वास्तव में इस युग के लिए एक घरोहर के रूप में है जिनमे सर्वेदा ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। हम सबका भी यह कर्तश्य है कि उस ज्ञान गंगा में स्नान कर अपने को पित्रत्र बनावं तथा शरद्पूरिएमा के पित्रत्र दिवस पर हम सभी जन्म जयती उत्सव मनावं श्रीर भ्रनत ज्ञानामृत गान क. सकत्य करे।

पू० माताजी आरोग्य लाभ करते हुए चिरकाल तक संसार के मिथ्यास्व ग्रंघकार दूर कर सम्याजान प्रकाश से जनमानस को आलोकित करते रहे, इन्ही मंगल भावनाओं के साथ। पूज्य माताजी के चरएों में जन-शत बन्दन।



## ग्रायिका सुपार्श्वमती माताजी



आज दिगम्बर जैन समाज में जहां ध्रानेक तपस्वी विद्वान प्राचायं मुनिगए। विद्यमान हैं वहीं अपने तप धीर वेदुष्य से विद्वाससार को चिक्त करने वाली ध्रायिका साध्यां भी विद्यमान हैं। इन्हों में से एक हैं ध्रायिका १०४ भी सुपारवंमती माताजी। आपकी बहुजता, विद्यान्यासंग, युक्त तत्तर्सावानी बुद्धि, प्रकाव्यतर्करां। शक्ति एवं हृदयगाह्य प्रतिपादन सैनी ध्रद्भुत् है धीर विद्वत् संसार को भी विद्यस्य करने वाली है।

राजस्थान के मरुस्थल नागौर जिले के झन्तर्गत डेह से उत्तर की झोर १६ मील पर मैनसर नाम के गांव में सदग्रहस्थ श्रीहरकचन्दजी चूड़ीबाल के घर वि० सं० १९८५ मिती फाल्मुन शुक्ला नवमी के सुभ दिवस में एक

कन्यारन्त का जन्म हुआ —नाम रखा गया "भंवरी"। भरे पूरे घर मे भाई बहिनों के साथ बालिका भी लालित-पालित हुई पर तब शायट ही कोई जानता होगा कि यह बालिका भविष्य में परमविदूषी फ्रांबिका के रूप में प्रकट होगी।

श्रपने घरो में कन्या के विवाह को वडी चिन्ता रहती है और यहो भावना रहती है कि उसके रजस्वना होने से पूर्व ही उसका विवाह सबध कर दिया जाय । भवरीवाई भी इतका अपवाद केसे रह सकती थो। उनका विवाह २२ वर्ष को अवस्था में हो नागौर निवासी श्री छोगमसजी बड़जात्या के जेथेट पुत्र श्री इन्दरचन्यजी के साथ कर दिया। पर्यम् नमचाहा कब होता "अपने मन कुछ और के विधना के कुछ और" विवाह के तोन माह बाद हो कन्या जीवन के लिथे अभिशाध स्वष्ट्य वैषय्य ने आपको वा थेरा। पति श्री इन्दरचन्यजी का आकरिमक निधन हो गया। आपको वैवाहिक सुक्ष न मिला विवाह तो हुआ परन्तु कहने मात्र को। वस्तुतः आप वाल ब्रह्मवारिस्सी ही है।

ध्रव तो भंवरीबाई के सामने समस्याओं से थिरा सुदीर्घ जीवन था। इस्ट वियोग से उत्पन्न हुई असहाय स्थिति बड़ी दारुए थी। किसके सहारे जीवन यात्रा व्यतीत होगी? किस प्रकार निश्चित जीवन मिल सकेगा? अवशिष्ट दीर्घजीवन का निर्वाह किस विधि होगा? इत्यादि नाना भांति की विकस्प लहरियां मानस को मथने लगीं। भविष्य प्रकाशविहीन प्रतीत होने लगा। संसार में शीलवती स्त्रियां वैयंशालिनी होती हैं, नाना प्रकार की विपत्तियों को वे हंसते हंसते सहन करती हैं। निर्धनता उन्हें डरा नही सकती, रोग शोकादि से वे विचलित नहीं होती परन्तु पति वियोग सहश दारुए दुःख का वे प्रतिकार नही कर सकती हैं, यह दुःख उन्हें प्रसद्धा हो जाता है।

ऐसी दुखपूर्ण स्थिति में उनके लिए कत्यारण का मार्ग दशिन वाले विरले ही होते हैं और सम्भवतया ऐसी ही स्थिति के काररण उन्हें "अवला" भी पुकारा जाता है। परन्तु भंवरीबाई में आरस—"धर्म" बल प्रकट हुआ उनके अन्तरंग में स्कूरणा हुई कि इस जीव का एक मात्र सहायक या अवलम्बन धर्म ही है। अपने विवेक से उन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण किया और महापुरुषों व सतियों के जीवन चरित्रों का परिश्लीलन कर धर्म को ही अपनी भावी जीवन यात्रा का साथी बनाने का हुढ़ निश्चय किया। अब पिनृ घर में ही रह कर प्रचलित स्तीत्र पाठादि, पूजन स्वाध्यायादि में हो अपनी रुचि जागृत की। माता पिता के संरक्षण में इन कियाओं को करते हुए आपके मन को बड़ी शाति मिलती।

अब आपका अधिकांस समय धर्म ध्यान में ही बीतता, ससार से विरक्ति की भावना की जड़ें पनपने लगी। अपनी ७-८ वर्ष की आयु में फ्रापको महान् योगी तपस्वी साधुराज १०८ स्नाचार्य कल्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुस्रा था जब वे डेह से लालगढ़, मैनसर पद्यारे थे।

विक्रम सम्बत् २००५ का चातुर्मास नागौर में पूर्ण कर म्रायिका १०५ श्री इन्हुमती माताजी भदाना, इंह होते हुए मैनसर पहुची थी। भंबरीबाई म्रायका साम्निध्य पाकर बहुत प्रमुदित हुई। माताजों के संगं से बेराग्य को भावना बलवती हुई। भंबरीबाई को माताजों के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली माताजों में जीवन से बहुत प्रेरणा मिली माताजों भी वैध्यय के दुःख का तिरस्कार कर संयम मार्ग में प्रवृत्त हुई थी। भंबरीबाई को मार्गिकाशी से अमूल्य बात्सस्य प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि जारमकत्याणा का सम्यामार्ग तो यही है, शेष तो भटकना है। म्रतः मार्ग में मा मही मन संयम प्रहुण करने का निक्चय किया। म्रव से म्राप माताजों के साथ ही रहने लगीं। आपके साथ ही रहकर अनेक तीर्थक्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रों मादि के दर्शन करती हुई मुनिसंघों की वैयावृत्ति व आहार दान का लाभ लेती हुई नागौर, सुजानगढ़, मेडतारोड़, ईसरी, शिखरजी, कटनी, पारवेनाथ ईसरी म्रायि स्थानों पर वर्षायोग में रहकर जयपुर खानियां में माचार्थ १०० स्त्री वीरसागरजी के संघ के दर्शनार्थ पहुंची। आचार्यश्री कहां चातुमांस हेतु विदाज रहे थे। आयिका इन्दुमतीजी ने भी माचार्य संघ के साथ चातुर्यास वहीं

श्वाचार्यं श्री वीरसागरजी महाराज ने भंवरीबाई के वैगाय भाव, अच्छी स्मरण शक्ति एवं स्वाध्याय की रुचि देखकर संघस्य ब्रह्मचारी श्री राजमलजी को (वर्त्तमान में विद्वान मुनि १०८ श्री अजितसागरजी) आजा दी कि त्र • भवरीबाई को संस्कृत, प्राकृत का अध्ययन कराये तथा अध्यास्म ग्रन्थों का स्वाध्याय कराये। विद्यागुरु का ही महान प्रनाप है कि आप आज चारों ही अनुयोगों के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी परम निष्णात हो गई। ज्यों ज्यो आपका जान बढने लगा उसका फल वैराग्य भी प्रकट हुआ।

वि० सं० २०१४ भादयद गुक्ता ६ भगवान मुगार्थनाय के गर्भ कल्याणक के दिन विशाल जनसमूह के मध्य द्वय माचार्य संघों की उपस्थिति में ( ग्राचार्य १०८ थी महावीरकीर्तिजी महाराज भी तब ससंघ वही विराज रहे थे ) बरु भवरीवाई ने आचार्य १०८ थी वीरसागरजी महाराज के कर कमलों से स्त्री पर्याय को धन्य करने वाली ग्रायिका दीक्षा यहाण की। भगवान मुगार्थनाथ का कर्याएक दिवस होने से आपका नाम सुपार्थमती रखा गया। आचार्यकी के हाथों से यह अन्तिम दीक्षा थी। आसोज वदी १५ को मसमाधियुकंक उन्होंने स्वारिटएए किया।

नवदीक्षिता आधिका मुगार्थ्वमतीजी ने पूज्य इन्हुमतीजी के साथ जयपुर से विहार किया। ग्रनेक नगरों प्रामो में देशना करती हुई आप दोनों नागौर पहुची। पूज्य १०० श्री महाबीरकीतिजी ने वि० सं० २०१४ का वर्षायोग यही करने का निक्चय किया था। गुरुदेव के समागम से जानाजॅन विषेष होगा तथा प्रसिद्ध प्राचीन शास्त्र मण्डार के ग्रवलोकन का गुरुदेव के साथ येठकर आप नागौर पद्मारी थी। यहा आपने अनेक ग्रन्थों का स्वाध्याय किया। गुरुदेव के साथ बैठकर अनेक शकाओं का समाधान किया और आपके जान में प्रगादना आई।

बस्तुतः वि० सं० २००५ से ही भ्राप मातृतृत्य इन्दुमतीजी के वात्सत्य की छत्रछ।या मे रही हैं। भ्राज आप जो कुछ भी हैं उस सबका सम्पूर्ण थेय तपस्विनी आर्या को ही है। आपकी गुरुभक्ति भी स्लाघनीय है। माताजी की वैयावृत्ति मे आप सदैव तत्पर रहती हैं।

ग्रापका ज्योतिय ज्ञान, मत्र,तत्रो,यत्रों का ज्ञान भी अद्वितीय है।ग्रापके सम्पर्क में आने बाला श्रद्धालु ही आपकी इस विशेषता को जान सकता है अन्य नहीं।

आपको प्रवचन बौली के सम्बन्ध में क्या लिखूं? श्रोता अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाते । विद्याल जनसमुदाय के समक्ष जिस निर्भीकता से आप धागम का कमबद्ध, द्वारा प्रवाह प्रतिपादन करती हैं तो लगता है साक्षात् सरस्वती के मुल से अगृत भर रहा है । आपके प्रवचन ध्रागमानुकूल प्रकाट्य तकों के साथ प्रवाहित होते हैं। समक्ष्ते के लिए ब्यावहारिक उदाहरएों को भी आप ग्रहए करती हैं। परन्तु कभी विषयान्तर नहीं होती। चार चार, पांच पांच घण्टे एक ही ग्रासन से घमं चर्चा में निरत रहती हैं। उच्च कोटि के विद्वान भी ग्रपनी शकाओं को आपसे समीचीन समाधान पाकर संतुष्ट होते हैं।

सबसे बड़ी विशेषता तो घ्रापमें यह है कि आपसे कोई कितने ही प्रश्न कितनी ही बार करे घ्राप उसका बराबर सही प्रामाणिक उत्तर देती हैं। ग्रीर प्रश्न कर्ता को सन्तुणु करती हैं। आपके चेहरे पर खीज या कोध के चिह्न कभी दृष्टिगत नही होते।

अब तक के जीवन काल में ध्रापके घ्रसाता कर्म का उदय विशेष रहा है, स्वास्थ्य अधिकतर प्रतिकृल ही रहता है परन्तु आप कभी घ्रपनी चर्या में शिषिलता नहीं आने देती। कई वर्षों से घ्रलसर की बीमारी भी लगी हुई है कभी कभी रोग का प्रकोष प्रयंकर रूप से बढ भी जाता है फिर भी प्राप विचलित नहीं होती। एमोकार मंत्र के जाप्य स्मरण में आपको प्रगढ़ आस्था है घ्रीर घ्राप हमेशा यही कहती हैं कि इसके प्रभाव से घ्रसम्भव भी सम्भव हो जाता है। आपको वचन वर्गणा सत्य निकलती है। ऐसे कई प्रसंगो का उल्लेख स्वय माताशी ने इन्दुमतीज़ी का जीवन चरित्र ( इसी घुन्थ का इसरा खण्ड) लिखते हुए किया है। इह श्रद्धान का फल घन्क होता है। निष्काम साधना घ्रवस्य चाहिए।

प्राप्ताम, बंगाल, बिहार, नागालैण्ड ग्रादि प्रान्तों में अपूर्व धर्मप्रभावना कर जैन धर्म का उद्योत करने का श्रेय आपको ही है। महान विद्यानुरागी, श्रेष्ठ वक्ता ग्रानेक भाषाण्रों की ज्ञाता चतुरन्योगमय जैन ग्रन्थों की प्रकाण्ड विदुषी, न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त साहित्य की मर्मजा, ज्योतिष् यंत्र, तत्र, मंत्र, ग्रौषधि ग्रादि की विशेष जानकार होने से आपने सहस्रों जीवों का कल्याण किया है। और आज भी आप कठोर साधना में लीन होते हुए स्वपर कल्याण में रत है।

आपके द्वारा लिखित एवं अनुवादित ग्रन्थ सूची-

(१) परम अध्यारम तरिंगाणी (२) सागार घर्मामृत (३) नारी वातुर्यं (४) अनगार घर्मामृत (५) महावीर और उनका सन्देश (६) नय विवक्षा (७) पादवेनाथ पंचकत्याएक (६) पंचकत्याएक वर्षो किया जाता है (६) प्रएममांजलि (१०) दश घर्म (११) प्रतिक्रमण (१२) मेरा चिन्तवन (१३) नैतिक शिक्षाप्रद कहानिया भाग-दस । (१४) प्रमेय कमल मार्त्तण्ड (१५) मोक्ष की अमर बेल रस्तत्रय (१६) राजवात्तिक (१०) नारी का चातुर्यं (१८) आचारसार (११) लघु प्रवोधिनी कथा (२०) रस्तत्रयचित्रका ।

आप तपस्विनी, स्वाध्यायणीला, व्यवहार कुशल, सीम्याकृति, शद्मित्र समभावी हैं। प्रापने पूरा जीवन संसारी प्राणियों को करुए।बुद्धि पूर्वक सन्मागं दिखाने में तथा स्वयं कठोर तपस्या करने में सगाया। आपने सैकड़ों लोगों को ब्रह्मचर्य बत एवं प्रतिमा के वत देकर उन्हें चारित्र मार्ग में हुढ़ किया। आप शान्त और निमल स्वभाव की धमपरायण माताजी हैं।



## म्रायिका वासुमतीजी



सीकर, दिल्ली, कोटा, उदयपुर, लाडनूं दही, मीठा आदि त्याग कर रखा है।

श्री १०४ प्राधिका वामुमतीजी के बचपन का नाम लाडबाई था। आपका जन्म झाज से ७५ वर्ष पूर्व जयपुर (राजस्थान) में हुआ था। आपके पिता का नाम चान्दू-लालजी था जो सब्जीका व्यापार किया करते थे। द्वाप खण्डेलवान जाति के पूपरा हैं। आपकी धार्मिक धार्मिक एवं लीकिक शिक्षा साधाररा हुई। झाप बङ्जात्या गोत्रज है। झापका विवाह श्री चिरंजीलालजी के साथ हुआ था।

नगर में मुनिश्री १०६ शान्तिसागरजी के द्यागमन से आपमें वैराग्य वृत्ति जाग उठी। प्रापने विक्रम सबत् २०११ में आचार्यश्री १०६ वीरसागरजी से खानियाँ में आर्थिका दोक्षा ले ली। आपने खानियाँ, अजमेर, सुजानगढ़,

्ं इत्यादि स्थानो पर चातुर्मास कर धर्मवृद्धि की । द्र्यापने तेल,



#### म्प्राधिका शान्तिमतीजी

श्री १०४ प्राधिका शान्तिमतीजी का गृहस्य अवस्या का नाम कुन्दनवाई था। घ्रापका जन्म आज से लगभग पचपन वर्ष पूर्व नसीराबाद (राजस्थान) मे हुआ था। आपके पिता श्री रोडमलजी ये तथा माताजी बसन्तीबाई थी। आप खण्डेलवाल जाति के भूषण हैं। आपका जन्म गंगवाल परिवार में हुम्रा था। विवाह बम्ब गोत्रमें हुम्रा था। आपके परिवार में दो भाई हैं। आपकी लौकिक शिक्षा साधारण हुई। आपके पति हीरा-जवाहरात का व्यावसाय करते हैं।

श्री १०४ आर्थिका सुपादवंमतीजी की सत्येरएगा से प्रभावित होकर घात्मकत्याण हेतु जयपुर में क्षुल्लिका दीक्षा ली। बादमें नागौर में श्री १०८ आचार्य वीरसागरजी से घायिका दीक्षा प्रहुए। क्षापन प्रहुए। क्षापन प्रहुए। क्षापन दूध के प्रलावा पौचों रसों का त्याग कर दिया है। घाप संयम और विवेक शोला है। देश घोर समाज को सन्मति के सन्मागं पर चलने की प्ररुए। देती रहें।



# श्री शिवसागराचार्य स्तुतिः

ध्यानैकतानं सुगुणैकथानं ध्वस्ताभिमानंदुरिताभिहानम् ।
मोक्षाभियानं महनीयगानं सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।
यो लीन आसीत्सुतपःसमूहे नो दीन आसीद् दुरिताभिहान्याम् ।
यः सागरोऽभूत्सुवशान्तिराणेः सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।
हिसादि पापं प्रथिताभितापं संहत्य दूरं सुकृतैकपूरम् ।
यो वृत्तभार सुदर्धऽतिसार सूरि प्रवन्दे शिवसागर तम् ।।
येन क्षता मन्मथमानमुद्रा येन क्षताबोधचयातिनिद्रा ।
येन क्षता मोहमहाभितन्द्रा सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।
योऽनैकसाधुव्वजपालनाय साध्वीचयस्यापि सुरक्षणाय ।
आसीत्प्रदक्षो विगतारिपक्षः सूरि प्रवन्दे शिवसागरं तम् ।।





क्षल्लक श्री योगीन्द्रसागरजी

## मुनिश्री ज्ञानसागरजी



राजस्थान प्रदेण में जयपुर के समीप राएगोली प्राम है। वहां पर एक खण्डेलवाल जैन कुलोत्पन्न छावड़ा गोणी सेठ मुख्येवजी रहते थे। उनके पुत्रका नाम श्री चतुमुंजजी और स्त्रीका नाम मुनवरोदेवी था। ये दोनों प्रहस्य-धर्म का पालन करते हुए रहते थे। उनके पौच पुत्र हुए। जिनके नाम इस प्रकार है—१ ख्यानलाल, २, पुरालाल, ३. गंगा-प्रसाद, ४. गौरीलाल घ्रीर ५. देवीवल। इनके पिताजी का वि० स० १६५६ में स्वर्गवास हो गया, तब सबसे बड़े भाई की प्रापु १२ की थी घ्रीर सबसे छोटे भाईका जन्म तो पिताजी की मृत्यु के पीछे हुआ था। पिताजी के असमय में स्वर्गवास हो जाने से घर के कारोवार की व्यवस्था विगड़ गई घ्रीर लेन-देन का घन्धा बँठ गया। तब बड़े भाई

छगनलाल जो को आजीवका की खोज में घर से बाहर निकलना पड़ा और वे घूमते हुए गया पहुंचे ओर एक जैन दुकानदार को दुकान पर नीकरी करने लगे। पिताजी की मृत्यु के समय दूसरे भाई और प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता भूरामलकी आयु केवल १० वर्ष की थी और प्रपने गाव के स्कूल को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी। श्रागे को पढ़ाई का साधन न होने से एक वर्ष बाद अपने बडे भाई के साथ आप भी गया चल गये और किसी अनी सेठ की दुकान पर काम सीखने लगे।

लगभग एक वर्ष दुकान का काम सीखते हुआ कि उस समय स्पाद्वाद महाविधालय बनारस के छात्र किसी समारोह मे भाग लेने के लिए गया आये उनको देखकर बानक भूरामल के भाव भी पढ़ने को बनारस जाने के हुए और उन्होंने यह बात अपने बंदे भाई से कही। वे घर की परिस्थिति-बग अपने छोटे भाई भूरामल को बनारस भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहेथे, तब आपने पढ़ने के लिए अपनी इड़ता भ्रोर तींग्र भावना प्रकट की और लगभग १५ वर्ष की उम्र मे आप बनारस पढ़ने चले गये।

जब म्राप स्याद्वाद महाविद्यालय में पढ़ते थे तब वहा पर पं० बंबीघरजी, पं० गोविन्दरायजी, पं० तुलसीरामजी म्रादि भी पढ़ रहे थे। आप और सब कार्यों से परे रहकर एकाप्र विद्याध्ययन में संलग्न हो गये। जहां आपके सब साथी कलकत्ता आदि की परीक्षाऐं देने को महत्व देते थे वहां म्रापका विचार था कि परीक्षा देने से बास्तविक योग्यता प्राप्त नहीं होती वह तो एक बहाना है। वास्तविक योग्यता तो प्रत्य को अद्योगान्त प्रध्ययन करके उमे हृदयगम करने से प्राप्त होती है। प्रत्यत्व आपने किसी भी परीक्षा को देना उचित नहीं समक्षा और रातदिन ग्रन्थों का अध्ययन करने में ही लगे रहते थे। एक ग्रन्थ का प्रध्ययन समारत होते ही तुरन्त उसके आगे के ग्रन्थ का पढना ध्रीर कण्ठस्थ करना प्रारम्भ कर देते थे, इस प्रकार बहुत ही थोड़े समय मे ध्रापने शास्त्रीय, परीक्षा तक के ग्रन्थों का प्रध्ययन परा कर लिया।

जब आप बनारस मे पढ रहे थे तब प्रथम तो जैन व्याकरण साहित्य आदि के ग्रन्थ ही प्रकाशित नहीं हुए थे, इसरे वे बनारस, कलकत्ता ग्रादि के परीक्षालयों में नहीं रखें हुए थे, इसलिए उस समय विद्यालय के छात्र अधिकतर अजैन व्याकरण और साहित्य के ग्रन्थ ही पढकर परीक्षाओं को उत्तीर्ग किया करते थे। आपको यह देखकर बडा द:ख होता था कि जब जैन आचार्यों ने व्याकरण साहित्य श्रादि के एक से एक उत्तम ग्रन्थों का निर्माण किया है तब हमारे जैन छात्र उन्हे ही क्यों नही पढते हैं ? पर परीक्षा पास करने का प्रलोभन उन्हे अर्जन ग्रन्थों को पढने के लिए प्रेरित करता था तब आपने ग्रीर ग्रापके सहश हो विचार रखने वाले कछ अन्य लोगो ने जैन न्याय और ज्याकरण के ग्रन्थ जो कि उस समय तक प्रकाशित हो गये थे काशी विश्वविद्यालय और कलकत्ता के परीक्षालय के पाठ्यक्रम में रखवाये। पर उस समय तक जैन काव्य और साहित्य के ग्रन्थ एक तो बहत कम यों ही थे, जो थे भी उनमें से बहन ही कम प्रकाश में आये थे। ग्रत: पढ़ते समय ही ग्रापके हृदय में यह विचार उत्पन्न हम्राकि अध्ययन समाप्ति के भ्रनन्तर मैं इस कमी की पूर्ति करू गा। यहा एक बात उल्लेखनीय है कि आपने बनारस में रहते हुए जैन न्याय, व्याकरण, साहित्य के ही ग्रन्थों का अध्ययन किया। उस समय विद्यालय में जितने भी विद्वान अध्यापक थे वे सभी ब्राह्मण थे और जंन ग्रन्थों को पढाने में ग्राना कानी करते और पढने वालो को हतोत्साहित भी करते थे किन्तू आपके हृदय मे जैन . ग्रन्थों के पढने और उनको प्रकाश में लाने की प्रवल इच्छा थी। ग्रतएव जैसे भी जिस ग्रध्यापक सं सम्भव हमा भाषने जैन ग्रन्थों को हो पढ़ा।

६स प्रसम में एक बात और भी उल्लेखनीय है कि जब आप बनारस विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब वहा पं॰ उमरावसिंहजी जो कि पीछे बद्धाचर्य प्रतिमा अगीकार कर लेने पर ब॰ जानानन्दजी के नाम से प्रसिद्ध हुए है, का जैन प्रन्थों के पठन पाठन के लिए बहुत प्रोस्साहन मिलता रहा। वे स्वय उस समय घर्मशास्त्र का अध्ययन कराते थे। यही कारगा है कि पूर्व के प॰ भूरामलजी और आज के मुनि ज्ञानसागरजी ने ग्रपनी रचनाग्रों में उनका गुरुहुप से स्मरण किया है।

श्चाप अध्ययन समाप्त कर अपने ग्राम रागोलो वापिस आ गये। श्रव आपके सामने कार्य क्षेत्र के चुनाव का प्रश्न ग्राया। उस समय यद्यपि ग्रापके घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी और उस समय विद्वान विद्यालयों से निकलते ही पाठणालाओं और विद्यालयों में वैतनिक सेवा स्वीकार कर रहे थे किन्तु आपको यह नहीं जचा और फलस्वरूप श्रापने गांव में रहकर दुकानदारी करते हुए स्थानीय जैन बालकों को पढ़ाने का कार्य नि:स्वार्थभाव से प्रारम्भ किया और एक बहुत लम्बे समय तक आपने उसे जारी रखा।

जब ग्राप बनारस से पढ़कर लीटे तभी आपके बड़े भाई भी गया से घर आ गये ग्रीर आप दोनों भाई दुकान खोलकर अपनी आजीविका चलाने लगे और अपने छोटे भाईयों की शिक्षा दोक्षा की देख रेख मे लग गये। इस समय आपकी ग्रुवावस्था, बिहता ग्रीर एह सचालन, आजीविकोपार्अन की योग्यता देखकर आपके बिवाह के लिए अनेक सम्बग्ध ग्राये और अपने भाईयों ग्रीर रिस्तेदारों ने शादी कर लेने के लिए बहुत ग्रायह किया, पर ग्राप तो अध्ययन काल से ही अपने मन में यह सकल्य कर चुके थे कि ग्राजीवन बहुत ग्रायर रहकर जैन माहित्य निर्माण ग्रीर उसके प्रचार मे श्रुपना समय ब्यानित करूंगा। इमलिए विवाह करने से ग्रापने एकदम इन्कार कर दिया और दुकान के कार्यों को भी गीए। करके उसे वह और छोटे भाईयों पर हो छोड़कर पढ़ाने के अतिरिक्त शेष सर्वं समय को साहित्य की माधना में लगाने लगे। फलस्वरूप आपके अनेक सस्कृत और हिग्दों के ग्रन्थों की रचना की तालिका इस प्रकार है।

#### संस्कृत रचनाएे :---

- १. दयोदय--अहिंसावृत घारी की कथा का गद्य-पद्य में चित्रण किया गया है।
- २. भद्रोदय-इसमे असत्य भाषमा करने वाले सत्यघोष की कथा पद्योमे दी है।
- ३. सुदर्शनोदय--इसमें शीलवती सुदर्शन सेठ का चरित्र-चित्रए प्रनेक सस्कृत छंदों मे है ।
- ४. जयोदय—इसमे जयकुमार मुलोचना की कथा महाकाव्य के रूप मे विश्वित है। साथ में स्वोपज्ञ, संस्कृत, टीका तथा हिन्दी अन्वयार्थ भी दिया गया है।
- ४. वीरोदय-- महाकाव्य के रूप मे श्री वीर भगवान् का चरित्र-चित्रण किया गया है।
- ६ प्रवचनसार-ग्रा० कृत्दकृत्व के प्रवचनसार की गाथाओं का हिन्दी पद्यानुवाद है।
- समयस।र—आ० कृष्दकुन्द के समयसार पर आ० जयसेन की संस्कृत टीका का सर्वप्रथम सरल हिन्दी भ्रमुवाद किया गया है।

प. मुनि-मनोरजंन शतक – इसमे सौ संस्कृत श्लोकों के द्वारा मुनियों का कर्तब्य वर्षिणत है।

#### क्रिकी रचनाएँ-

- १. ऋषभावतार ग्रनेक हिन्दी छन्दों में भ० ऋषभदेव का चरित्र चित्रण है।
- २. गुरासुन्दरवृत्तान्त—इसमें भ० महावीर के समय मे दीक्षित एक श्रेष्ठी पुत्र का चरित्र है।
- भाग्योदय—इसमें घन्य कुमार का चरित्र चित्रण है।
- ४. जैनविवाह विधि—सरल रीति से विंगत है।
- सम्यवत्वसारकातक—हिन्दी के सौ छन्दों में सम्यवत्वका वर्णन है।
- ६. तस्वार्यमूत्र टीका--अनेक उपयोगी चर्चाभ्रों के साथ हिन्दी धनुवाद है।
- ७. कर्तव्य पथ प्रदर्शन—इसमे श्रावकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है ।
- विवेकोदय—यह आ० कृत्दकृत्द के समयसार गाथाओं का हिन्दी पद्मानुवाद है।
- सचित्त विवेचन—इसमे झागम प्रमाएगो से सचित्त और अचित्त का विवेचन है।
- १०. देवागम स्तोत्र-पह आ० समतभद्र के स्तोत्र का हिन्दी पद्यानुवाद है।
- ११ नियमसार---यह आ० कुन्दकुन्द के नियमसार गाथान्नो का पद्यानुवाद है।
- १२ म्राष्ट्रपाहुड्---यह आ० कुन्दकुन्द के म्रष्ट्रपाहुड गाथाम्रो का पद्यानुवाद है।
- १३. मानव-जीवन-मनुष्य जीवन की महत्ता बताकर कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा ।
- १४. स्वामी कुन्दकुन्द─ग्रीर सन।तन जैन धर्मधनेक प्रमाणो से सत्यार्थजैन धर्मका निरूपण कुन्दकुन्दाचार्यकेग्रन्थों केशाधार पर किया गया है।

इस प्रकार ग्रध्ययन ग्रध्यापन करते हुए आपके सनमें वारित्र को धारण कर ग्रास्म कस्थाण की भावना जागी। फल स्वरूप ग्रापने गृह स्थाग कर प्रावार्य की वीरसागरजी की सेवा में प्रवेश किया, कई वर्षों तक सुत्लक पद का श्रम्यास किया, पर्त्वात् समस्त परिग्रह का स्थाग कर (लानिया) जयपुर सं० २०१४ में श्री आवार्य शिवसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की। मुनि संव में आपने उपाध्याय के रूप में मानव जाति का बड़ा कत्याए किया। ग्रापकी समक्षाने की चौली बड़ी सरल थी। आप साधारण से प्राधारण व्यक्ति को भी वर्ष तर्त्वों को बहुत ही सरल शब्दों में समक्षा देते थे। मदनगंज-किशनगढ़ में भी ग्रापका चातुर्मास बहुत आनत्य उस्साह के साथ सम्यक्ष हुग्रा। आप मरण प्रयंस बराबर निर्देश मुनिवत का पालन करते हुए निरन्तर शास्त्र अध्ययन-मनन और चित्रन में लगे रहे।

आपका समाधिमरला नसीराबाद में ज्येष्ठ बदी ग्रमावस सं० २०३० में हुआ, जहां पर जैन समाज ने ग्रापका अन्य स्मारक बनाया है। चिर स्वाई स्मारक तो उनकी उक्त अनुपम रचनाये ही हैं।



जब ग्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज का संघ नुरजा से दिल्ली आया था तब संघ को दिल्ली लाने का श्रेय आपको ही था। उसका कारण ग्रापकी अतुल श्रद्धा ग्रीर भक्ति थी। संघ दिल्ली में २६ दिन रहा। इस अविध में आपने ग्रापनी धर्मपत्नी के साथ प्रतिदिन आहार दान का पृथ्य सचय किया भीर इसी समय से आपमें घामिक मावना का प्रवलतम भाव उत्पन्न हुया। आपकी धार्मिक भावना को सफलतम् एवम् उन्नतिकर बनाने का श्रेय शुल्लक श्री ज्ञानसागरजी महाराज को था। अब भी भाष परम पूज्य शुल्लक ज्ञानवागर (मुनि श्री सुधर्मसागरजी) के प्रति ग्रानन हार्विक श्रद्धा रखते हुए उन्हें ग्रादि गुरु एव परम उपकारी मानते हैं।

आपका सराफी का व्यापार अच्छी प्रगति पर रहा। आपने सांसारिक एवम् धार्मिक दोनों क्षेत्रोंमें मान्यताये प्राप्त कीं। श्रापके द्वारा जो शास्त्र प्रवचन होता था वह हृदयग्राही होता था। सोगों की श्रद्धा श्रापके प्रति काफी वढ़ गई थी जिससे जैन समाज में ग्रापका पद प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेष्टी में गिना जाता था।

जब हमारे देश का सविधान बनाया जा रहा था और उसमें औन धर्म का स्थान हिन्दू धर्म के अन्तर्गत समाहत किया जा रहा था तब प्राचार्य शानिस्तागरको महाराज का सहेत पाकर इस सम्बन्ध में क्रम्य विद्वानों के सहयोग से अनेकों प्रमाग प्रस्तुत कर निश्चित करा दिया कि हिंदू एवं जेन धर्म परस्पर स्वतन्त्र धर्म हैं। यह एक दूसरे के प्राधीन नहीं है। फलत: विधान में यह मान्यता स्वीकार की गई। इतका समायात जब सर्व प्रथम कुछ विद्वानों के साथ क्राप आचार्यश्री के पास ने गए तो आचार्यश्री के पास ने गए तो आचार्यश्री ने आपको आधीर्वाद देते हुए अज यहण किया था।

इस प्रकार ध्राप समाज के बीच जन-प्रिय हुए, प्रतः ध्रापको श्री दिगम्बर जैन सिद्धान्त प्रचारिणी समिति का मन्त्री मनोनीत किया गया । इस पद पर ध्रापने ध्रीर भी अनेको कार्योका अपनी प्रजा के द्वारा सम्पादन किया । ध्रापका व्यवसाय भी खूव चला तथा पारिवारिक स्थिति सम्पन्न हो गई, लेकिन कालनिव्ध ने साथार्क हृदय से परिवर्तन ला दिया ध्रीर आपको साक्षारिक चैमवो के प्रति उदासीनता बढने लगी । फलनः सन् १६३१ में चारित्रचकवर्ती आचार्य श्री शाल्तिसार्का स्वारं प्रति उदासीनता बढने लगी । फलनः सन् १६३१ में चारित्रचकवर्ती आचार्य श्री शाल्तिसार्का स्वारं प्रति इसरी प्रति साथार्को सहाराज के समीप बढ़ीन में दूसरी प्रतिमा के बत धारण कर लिये । घर आकर उदासीन वृत्ति से सथम पूर्वक रहने लगे ।

परचात् आचार्य श्री बीरसागरजी महाराज जब ससय सवाईमाथोपुर पद्मारे हुये थे तभी श्रापने आचार्यश्री से पांचवी प्रतिमा कंत्रत ग्रुट्वीकार करते हुये ईसरी चातुर्मास के शुभावसर पर दीक्षित न होने तक घी न खाने की प्रतिज्ञा ली ग्रीर फुलेरा में हुए पंच कल्याएक महोस्सव के शुभावसर पर भ्रापने भ्राचार्यंवर श्री वोरसागरजी महाराज से सातवीं प्रतिमा के स्नत अङ्गीकार कर लिए। इसी बीच श्रयोध्या में भ्राए भ्रामिक संकट को दूर करने में आपने जो विजय पाई वह बहुत सराहनीय है। घटना इस प्रकार है:—

आचार्षवर श्री देशभूषणजी महाराज की सत्प्रेरणा से श्री पारसदासजी आदि दिल्ली वालों की श्रोर से तीर्थ क्षेत्र अयोध्या मे भगवान ऋषभदेव की ३३ फुट उत् क्ल लड़गासन सुन्दर सगमरमर की मूर्ति २४ अक्टूबर १९४७ को अयोध्या स्टेशन पर आई थी। मूर्ति एक स्पेशल गाड़ी पर रखकर जैंक आदि यांत्रिक साधनों द्वारा स्टेशन से एक वगींचे मे लाई जा रही थी। एक गोड पर थोड़ी-सी उतार पड़ने के कारण गाड़ी स्वत: २-३ फीट आगे चल दी। मूर्ति का कच्छा एक मकान के कीने से लग गया जिससे सारा मकान बीच मे दरार ला गया। ३स पर अयोध्या के कुछ पण्डों ने मिलकर मूर्ति को तोड़ने और नम्म मूर्ति अयोध्या मे स्थापित न करने की जिए की। इस सङ्कट में दिल्ली वासियों ने मई १९४५ में आपको प्रधार्था के काता। (लेखक भी उस समय अयोध्या में ही ग्रध्ययन करता था।) आप उस समय ब्रह्मचारी ही कहलाते थे। आपने वहां के बिद्रोहियों को नम्रता एव प्रभ पूर्वक समफाया। श्रयोध्या के काफी अर्जन भाई श्राप्से प्रभावत हुए। ऐसा समय देखकर प्रापने अनेको मासाहारियों को मस्ता पन सेवकर प्रापने को मासाहारियों को मस्ता मं सेवन न करने के नियम निवाए। इस प्रकार कार्य सम्पन्न कर तथा विद्रोहियों के हृदय में प्रेम की धारा बहाकर श्राप वापिस दिल्ली लीट श्राए।

समय बीता झोर परिस्तामों में निमंत्रता आई। जब ग्रांचार्य श्री शिवसागरजी महाराज का सच अजमेर आया तब झाप दिल्ली से अजमेर झाए और घर पर यह समाचार भेज दिया कि मैने रैल झौर मोटर का त्याग कर दिया है तथा दीक्षा ले रहा हूं। भ्रापके पुत्र सपरिवार आए भीर बीत पिताजी में आपको हवाई जहाज द्वारा घर ले जाजना तथा दीक्षा नहीं लेने दूंगा। धन्य है वह समय जब पुत्रों को मोह और पिता को प्रवल वैराग्य। ऐसे समय में पिता पुत्र को नेह निवृत्ति का दृश्य। आपने अपने निवृत्त को हो बदला तथा कार्तिक सुदी एकाइशी सम्बन् २०१६ के दिन आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज से शुल्लक दीक्षा ले ली।

श्रुत्लक दोक्षा के बाद म्रापका पहला चातुर्मीस सुजानगढ ग्राम मे हुआ। चातुर्मास के मसय एक दिन पारएग कर रहे थे तो तीन मनिक्का नै लड़नी हुई दूध मे गिर पड़ी और मर गई। जिससे आपको शुद्ध वैराग्य को भावना का उदय हुमा और आपने आचार्य श्री से मुनि दोक्षा को विनय की फलतः आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज ने सुजानगढ़ में भ्रपार जन-समूह के बीच जयहबनि के साथ कार्तिक शुक्ला त्रयोदणी सम्बत् २०१७ के शुभ दिन भ्रापको दिगम्बरी मुनि दोक्षा दो। मुनि दीक्षा के बाद आपका प्रथम चालुमींस सीकर दूसरा लाडनू (राजस्थान) और तीक्षरा कथपुर कानियों में हुआ। आपने जब से यह मुनि पद प्रहुत्या किया तब से प्राज तक धनेकों स्थितियों के हुदय में सस्ययदर्शन की भावना को जाग्रत किया। नियम और सप्त व्यसनों का त्याग करते हुये यक्षोपबीत देकर हजारों को मुख्य पर पहचाया। सैकडों मासाहारियों को धाजीवन मांस, मधु का स्थाग कराया और अनेकों से नशीली वस्तुओं के सेवन न करने के ग्रत लिवाये। इस प्रकार संघमें विहार कर भगवान महावीर स्वामों के कल्याएग के लिये वड़ा महत्ववाली कार्य कर रहे हैं।

आपके श्री युगल चरणो में कोटिश: नमन।



## मुनि श्री ग्रजितसागरजी महाराज



विकम सम्बत् १६८२ में भोपाल के पास आधानामक कस्बे के समीप प्राकृतिक सुरम्यतासे परिपूर्ण मौराग्राम में पपावती पुरवाल गोत्रोत्पन्न परम पुष्पद्याली श्री जबरचन्द्रजी के घर माता रूपाबाई की कृशित से प्रापका महत्त्व जन्म हुआ था। जनम के बाद माता पिता ने आपका नाम राजमल स्वा।

शील रूपा माँ रूपाबाई सुग्रहणी, कार्यकुशल एव धर्मपराय**रा महिला**है।

फलतः उनकं ब्रादर्शों का असर होनहार सन्तान पर भी पड़ा। आपके पिता श्रीस्वभाव से सरन, धार्मिक बुद्धि के व्यक्ति थे। वे वजनकसी का कार्यकरते थे। जन्म के समय ब्रापकी द्यार्थिक स्थिति साधारण थी।

आपमे बडे तीन भाई श्री केशरीमलजी, श्री मिश्रीलालजी एवं श्री सरदारमलजी हैं, श्रीर श्राजकल घर पर ही अपने उद्योग के साथ परिवार सहित धार्मिक जीवन यापन कर रहे है ।

प्रापकी रुवि प्रारम्भ से ही विरक्ति की ध्रोर थी। बालापन में ही घ्रापका स्वभाव, सरल, मृदु एवम् व्यवहार नम्नता पूर्ण रहा। विद्यार्थी जीवन में आपकी बुद्धि प्रसर एवम् तीव्या थी। वस्तु परिज्ञान प्रापको घोघ्र हो जाता था। आपकी प्रारम्भिक स्कृली धिक्षा कहा चार तक ही इन्दौर जिला के 'ख्रजनास' ग्राम में हुई। अपनी प्रारम्भिक धिक्षा के वाद सम्बन् २००० में आपने आचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज के प्रथम दर्शन किए फलतः ध्रापके हृदय में परम् कत्याएकारी जैन धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा ने जन्म लिया। १७ वर्ष की प्रत्य आधु में ही घ्याचार श्री की मत्येरणा से प्रभावित होकर आप संघ में शामिल हो गये भौर जैनामम का गहन क्रय्यन प्रारम्भ कर दिया। जैसे औसे आपकी निमल आरमा को जान प्रारत होता गया वैसी-वैसी घ्रापकी प्रवृत्ति वैरान्य की और होने लगी। विकम सम्बन् २००२ में ही घ्रापने कालरापटन (राजस्थान) में आचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमानक के बृत अंगीकार कर लिए।

इस प्रवस्या में आकर धापने आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत की कठिन प्रतिज्ञा लेकर सासारिक भीग-चिलासों को ठुकराते हुये कठोर ब्रतों का अभ्यास कर शरीर को दुर्द्ध र तपस्या का अभ्यासी बनाया। इस पवित्र ब्रह्मचर्यावस्था में प्राकर आपने प्रपने अथक श्रम से जिस ग्रागम का ज्ञान प्राप्त किया उससे प्रापकी समाज के बीच उचित प्रतिष्ठा हुई।

सफलता पूर्वक ग्रनेक पंच कत्याणक प्रतिष्ठाओं मे ब्रत विधान कराने के कारण "प्रतिष्ठाचार्य" आरम-कत्याण की ग्रीर प्रवृत्त अनेक आवक आविकाओं की ग्रामम की उच्च शिक्षा देनेके कारण "महापण्डित"—तथा अपनी विद्वता पूर्ण प्रवचन लेखन शैली के कारण "विद्यावारिधि" के पद से समाज ने ग्रापकी साधना को प्रत्कृत किया।

आपमें एक विशिष्ट गुण का प्राधान्य पाया जाता है, वह यह है कि जब भी आप तर्क संगत बिद्धता पूर्ण विशेष कल्याण कारक कोई भी कार्य करते तो उसका श्रेष अन्य किसी व्यक्ति विशेष को इंगित कर देते, तथा स्वयं नाम प्रतिक्ठा के निर्लोभी वने रहते। कार्य का सम्पादन स्वयं करते और उसकी प्रतिक्टा, इज्जत के प्राधिकारी प्रत्य व्यक्ति होते—यह आपकी व्यामोह विहीनता, महानता, प्रवन सालारिक वैराग्य और सर्पाभगुर द्वारीर के प्रति निर्मास्व के साथ ही मानव समाज के कल्याग्य की उस्क्रप्ट भावना का प्रतीक था।

यदि आपकी विशिष्ट कार्य सम्पन्नना से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति विशेष ने आपके गुणों की गरिमा गाई तो ब्राप उससे प्रसन्त होने के बजाय अत्रसन्न ही हुए । बन्य है घ्रापकी इस महानता को । आपके द्वारा प्रशिक्षित अनेक श्रावक श्राविका प्रपना आस-कल्याएा करते हुए सुल्लक, क्षुल्लिका व क्रायिकाओं के रूप में धर्म साधन कर आपकी गुण गरिमा का परिचय दे रहे हैं।

इस प्रकार जान और चारित्र में श्रेष्टता पाजाने पर आपके अन्तर में बैरास्य की प्रवल ज्योति का उदय हुमा तथा सीकर (राजस्थान) में सपार जन-समृह के बीच परम पूज्य दिगम्बर जैनाचार्य श्री शिवसामर्थ्जों महाराज से समस्त अतरत और वहिरत परिग्रह का त्याग करके कार्तिक मुदी चतुर्थों सम्बत् २०१८ को जुमतिथि च गुभ नक्षत्रमें आपने दिगम्बर मुनि दीक्षा धारण कर ली। आचार्य श्री ने म्याप्याम मस्तार श्री अजितसागर नाम से किया। दीक्षित नाम पूर्व नाम की अप्रेला यथार्थवादी होता है म्यार्ग—"यथा नाम तथा गुरा" की युक्ति को चरितार्थ करने वाला ऐसा अजितसागर नाम पूष्य ग्रावार्थवर ने रक्षा।

नवीन वय, सुपठित सानुपातिक और बिलध्ट शरीर, सीम्य शान्त मुद्रा, चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज, ऐसी अवस्था में नग्न मुद्रा धारण कर अपनी विषय वासना को कठोर नियंत्रण में करते हुये समाज के बीच सकच नग्न परोक्षसा देना कितना कठिन है ? यह एक ऐसी अवस्था होती है जहा पर शारीरिक मोह छोडते हुये लज्जा धौर इन्द्रियों पर महान विजय पानी होती है। इन्द्रिय-निग्रह का महान आदर्श उपस्थित करना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आप प्रपने तेजोबल से मुनि धर्म का करोरहा से पालन करते हुये अपनी दिनचर्या का अधिकाश समय जैनागम के प्रध्ययन अध्यापन में व्यतीत करते हैं।

ग्रापका सस्कृत ज्ञान परिपक्त एव अनुपम है। ग्रापने निरन्तर कठोर अध्ययन एवम् मनन से जिस ज्ञान का भण्डार प्रपनी आत्मा मे समाहत किया उससे प्रच्छे-अच्छे विद्वान दांतों तले ग्रंगुजी दवाकर नन हो जाते हैं। आपने ४ हजार स्लोकों का संग्रह किया है जो शोझ ही समाज के सामने आ रहा है।

अपके अध्ययन की प्रक्रिया को मात्र इस उदाहरएा में कह सकते है कि — जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा को सफलता के लिए अति निकट परीक्षा प्रविध में तम्मयता और श्रम के साथ अध्ययन करता है उससे कही बहुत तीब लगन के साथ महाराज श्री अपने आस्म-कल्याग रूपी परीक्षा की सफलता के लिये प्रनवरत नैयारी करते रहते हैं।

ध्रापने अनेकों ग्रन्थों का प्रकाशन कराया है।

जब हम आपके जीवन पर दृष्टि दालते हैं तो यह पाते हैं कि स्नापने मात्र १७ वर्ष का समय घर में ब्यतीत किया और फिर घाचार्य थी के सच में मिलकर प्रारम करूयाण की ओर मुड़ गये। अल्प वय में इतना त्याग, इतना वैराग्य और ऐसी कठोर ब्रह्मचर्य बत की साधना के साथ मुनि धर्म जैसी कठोर चर्या का पालन करना विर्ले पुरुषार्थी महापुष्पों के लिए ही सभव हो सकता है। आप विज्ञाल संघ के साथ यत्र तत्र समृत्र विद्वार करने रहते हैं।

अन्तमे ऐसे महान् साधक श्री गुरु के पावन युगल चरणों में उनकी इस उत्कृष्ट महानता के लिये बार बार नमन है।



## मनि श्री स्पार्श्वसागरजी महाराज



जयपुर प्रान्त के सारसोप ग्राम में चैत्र वदी चौष सम्बत् १६५८ के दिन मंगल बेला में परम शोलवती माता सुन्दरबाई की कुक्षि से अग्रवाल सिहल गोत्र में ग्रापका जन्म हुआ। आपके पिता श्री छ्यानलालजी ने आपका जन्म नाम घासीलाल रखा।

ग्रापके पिताजी ग्राम के प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ग्राम में इन्हीं का ग्रासन था। जब आपका जन्म हुआ था, आपके पिताजी एक बढे जमीदार थे। ग्राप अपने माता पिता के प्रथम पुत्र होने के कारएए अत्यन्त प्रिय व लाडले थे। जन्म के समय बडा उत्सव मनाया गया था। आपके पिताजी तीन भाई थे।

आपसे छोटे दो भाई घोर हुए। बडे श्री रामिनवासजी है। इन्होने बादी कराने का विचार नहीं किया। प्राजकल घर पर हो व्यापार करते हुये श्रावकों के कत्तंत्र्यों का पालन कर जीवनयापन कर रहे हैं। छोटे भाई श्री राजूनाजजो थे। माना पिता को दो सन्ताने प्राय: विशेष लाडली होनी हैं। प्रथम ग्रीर ग्रन्त की सन्तान। अत: आपके छोटे भाई श्री राजूलालजी विशेष श्रिय व लाडले होने के साथ ही उदार प्रकृति, सन्त्रीषी एवं कार्य कुशन युवक थे। शादी के बाद उनके एक पुत्र श्री भैरवलालजी हुए इसके पदचात स्थममय ही में उनका देह।वसान हो गया।

विक्रम सम्बत् १९७१ में जबिक ग्रापको उम्र मात्र १३ वयं की थी, गिनाजी ने आपके विवाह का निश्चय किया, एव ग्राम वेंड के सेठ रामनाथजो की सुपुत्री श्रीमती क्रारमीदेवी के साथ ग्रापका विवाह कर दिया। वेंड ग्राम एक ग्राच्छा कस्वा है जहां पर जैनियों की ग्राच्छी जन-संस्था के साथ ही सुन्दर जैन मन्दिर है।

शादी के पश्चान आपके तीन पुत्र हुए । अन्तिम पुत्र का जन्म वित्रम सम्बत् १९८६ मे शादी के १५ वें वर्ष बाद हुआ था । प्रथम दो पुत्रों को तो बान्यावस्था हो मे मृत्यु हो चुकी थी । तृतीय पुत्र श्री रामपालजी के जन्म के ६ मास बाद ही ध्रापकी घर्म पत्ती का साधारण सी बीमारी में धर्म-ध्यान पूर्वक देहाससान हो गया । पुत्र रामपाल का लालन-पालन आपको मालाजी ने ही किया । प्राजकल श्री रामपालजी लेन-देन एवं कपड का ही ब्यवसाय करते हैं । ब्यवहार कुखन, योग्य एवं उदार होने के कारण प्राम से धापको प्रतिष्टा है ।

श्री रामपालजी की प्रथम पत्नी का बादों के कुछ वर्षों बाद ही देहावसान हो जाने से दूसरी बादी कर दी गई। अपने ग्रहस्थी के कर्त्तंब्यों के साथ ही भाई रामपालजी धार्मिक कर्त्तंब्यों का भी पूर्णक्षेग्रा पालन करते हुये सुखमय जीवन ब्यतीत कर रहे है।

घासीलालजो को प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा बिल्कुल भी नही हुई, यर पर ही एक ब्राह्मण् अध्यापक से ग्रापने मात्र वारहस्तड़ी की शिक्षा प्राप्त की थी। अल्प शिक्षित होने पर भी ग्रपना उद्योग सफलता पूर्वक करते थे।

जब आप मात्र १२ वर्षकी अवस्था में थे आपके पिताजी म्यादी बुखार से पीड़ित होने के कारण असमय ही में सम्बन् १६७० के वैसाख महीने मे नक्वर क्षारीर से मोह छोड हमेशा के लिये मसार से विदाहो गए।

पिताजी की मृत्यु के बाद अपने भाई बन्धुओ, परिजनों एवं विशेषकर श्री चिरजीलालजी दरोगा का शुभ निमित्त पाकर आप में जैन धर्म के प्रति विशेष आस्था का उदय हुआ। ठोक भी है जब किसी जीवारमा का कर्याए होना होना है तब वह किसी भी स्थित मे हो जानी या अज्ञानी, बाल या वृद्ध उसकी परिएति काल-लिब्ध द्वारा उसी प्रकार कर्याए। की घोर प्रवृत्त हो जाती है। इस विषय मे उदाहरण प्राय: सबके मुननं व देखने में आते हैं। ठोक यही स्थिति आपकी भी हुई। सम्बत् १९८० मे जब आपकी उम्र जमागा २२ वर्ष की होने जा रही थी आपने जीवन पर्यन्त रात्रि भोजन, विना छना हुमा जल का त्याग करते हुए, दनिक जिनेन्द्र दर्शन, पूजन, प्रशाल आदि करने के नियम धारण कर लिये।

समय का चक्र बदला और सम्बन् २००० में एक साधारण सो बीमारी में जिनेन्द्र प्रश्नुकी भक्ति करते हुये आपको माताजी का देहाबसान हो गया। माता की मृत्युहो जाने से आपके धन्तर में संसार की नदबरता का नग्न चित्र उपस्थित हुआ। और धापके हुदय में बैराग्य ने प्रवेश किया तथा दिन प्रतिदिन आर्थन शिखा की तरह बैराग्य भावना का उदय होता गया।

विक्रम सम्बन् २०१० में परम पूज्य घ्राचार्यवर श्री वीरसागरजी महाराज का सच जयपुर बानियों में ग्राया हुआ था। ग्राय संघ के दर्शनार्थ गए, एव प्रथम बार मुनियों को ग्राहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर परम पूज्य मुनि श्री सन्मतिसागरजी महाराज की सध्येरह्या से आपने द्वितीय प्रतिमा के बृत घ्रगीकार कर जिये, तथा घर चले छाए। इतने पर भी ध्रापको संतीय नही हुआ, वर्राग्य भावना दिन प्रति दिन बढती ही गई। फलतः अपना सारा कारोबार अपने पुत्र को देकर व पुत्र मित्र परिजनों के साथ यह सम्बदा परित्याग कर, ग्रावार्य शिवसागरजी महाराज का संघ सीकर (राजस्थान) में आगा हुआ था तब, ग्रापने पीव बदी एकम सम्बत् २०१७ की गुम थड़ी में

आचार्यश्री सेक्षुल्लकदीक्षाधारणकरली। श्राचार्यश्री ने झापका दीक्षित नाम सुपार्वसागर रखा।

शुल्लक अवस्था में आकर आगने जैनागम का जान पाते हुये धर्म का निर्दोष आवरण कर कठोर बतों का अभ्यास किया तथा अपने जारीर को दुर्द्ध र तपस्या का अभ्यासी बनाया।

श्रुक्लक ग्रवस्था में जब आपका चातुर्मास सम्बत् २०१६ में लाड़ तू (राजस्थान ) में हो रहा द्या, आपने ३० दिन के कठोर उपवास किए थे। इस अवधि में ४ दिन मात्र दूध निया था। इसी प्रकार जयपुर खानिया में भी चातुर्मास के ग्रुआवसर पर सम्बत् २०२० में ३२ दिन का उपवास करते हुए चार दिन प्रामुक जन लेकर अपनी तप साधना का उत्तम परिचय दिया। उपवास के बाद पारणा थी हरिश्चन्द्रजी टकसाली की सप्तम प्रतिमा धारणी माताजी श्री रामदेई के यहाँ हुई थी। उस समय जयपुर के २००० नर-नारियों का अपार जन-समृह ग्राहार दान का दृश्य देखने के लिए उमड पश था।

शुल्लक अवस्था में आपकी इस तपस्या एवं कठित माधना के ग्रस्यास को देखकर महामुनि श्री वृषमसागरजी महाराज ( ग्रा० श्री शिवसागरजी सवस्थ ) ने ससार को क्षणांभंतुर असारता को दिखाते हुए आरस-कत्याण के मार्ग पर चलने का उत्तम पथ दर्शाते हुए मुनि दीक्षा लेने की प्रेरणा मृत्रित्री को इस प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रापने कार्तिक युवला चतुर्दशी विकन सम्बत् २०२० में जयपुर खानिया में चातुमसि के ग्रुभावसर पर पन्द्रह हजार से अधिक जन-समूह के बीच ग्राचार्यवर परम पूज्य भी शिवसागरजी महाराज से समस्त ग्रन्तर हु बहिरङ्ग परिग्रह का त्याग करके आत्म शानित तथा विश्वद्धता के लियं दिगग्वर मुनि का जीवन ग्रंगीकार कर लिया।

इस प्रकार कठिन साधना में निरत दुढ़ र तप करने हुए संघ सहित विहार कर बुन्देलखण्ड मे प्रविष्ट हुए एवं मुनि दीक्षा के बाद प्रथम चातुमीस ग्रतिशय क्षेत्र पपौराजी में हुआ।

मृति अवस्था में द्यतिकाय क्षेत्र पपीराजों से भी पूरे भाद्र साक्ष से ३२ दिवस का कठोर उपवासों का व्रत निर्विष्तता से पूरा कर द्यापने अपनी तप साधना का परिचय दिया। पारणा के समय ७- म् इजार जन-समूह आहार दान के दृष्य को देखने के लिए आकाश से आच्छादित सेघो की भाति पपीरा प्रांगण से फंला हुआ था। पारणा श्रीमान् गोविन्ददासजी कापड़िया खिरिया वालों के यहाँ हुई थी।

दिल्ली में ६१ दिनों का उपवास किया गया मात्र ४-६ दिनों बाद दूध एवं पानी लेते थे।

इस प्रकार की कठोर तप साधना एवं उपवास भ्रवधि में आपका दैनिक कार्यक्रम उसी प्रकार रहताथा जैसा कि पूर्व में होताथा। प्रतिदिन स्वाध्याय शास्त्र प्रवचन के साथ ही आप अपने नीमत्तिक कर्तव्यों को इड़ता पूर्वक करते थे। शारीरिक शिथिलता लेशमात्र भी नही पाई जाती थी, मात्र ४ षण्टे रात्रि के भन्तिम प्रहर में जिनेन्द्र स्मरण करते हुये आपका शयन होता था। आपकी इस तप साधना को देखकर हजारो अर्जन भी धन्य-घन्य करते हुये नत हो जाते थे।

आप आचार्यंवर श्री शिवसागरजी महाराज के परम विनयी शिष्य हैं। श्रापका दैनिक कार्य-क्रम का श्रीषकांश समय जैनागम के श्रध्ययन एवं लगन में ही व्यतीत होता है। आप य**षार्य में मूक** साधक है।

आचार्यधर्मसागरजी के सघ साम्रिध्य में मुजपकरनगर (U.P.) में आपने सल्लेखना धारए। की तथा प माह तक दूध, छाछ, पानी लिया मंत में वह भी त्यागकर ४७ साम्रुओं के मध्य में आपने समाधि मरए। किया बहलना (मुजपकरनगर में) ग्रापकी विद्याल चरए। छत्तरियों का निर्माण हुवा है। धन्य है आपका जीवन।

धन्य है आपकी इस वंराग्यमयी भावना को । म्राप इस भौतिक शरीर से ममता को अनुपयोगी वस्तु की भाति छोड़कर आत्म-कल्याण मे अग्रसर है । आपके पावन चरणों मे कोटिश: नमन है ।



## मनिश्री सुबुद्धिसागरजी महाराज



परम पूज्य १०६ मुनिश्री मुबुढिसागरजी महाराज का जन्म राजस्थान की पवित्र भूमि प्रतापगढ नगर के निवासी संघ शिरोमिए। गुरुभक्त मेठ श्री पूनमचन्दजी घासीलालजी विश्वा हूमड की धर्मपरनी श्री नानीबाई की कुश्ति से सबन १६५७ में हुआ। जन्मनाम श्री मोतीलालजी रक्खा गया आपके तीन बने भ्राता थे सबसे बडे अमृतलालजी जो कि १८ वर्ष की उम्र मे ही दिवगत हो चुके तथा सेठ सा० गेंदमलजी एवं दाडमचन्दजी व बहन श्री रूपाबाईजी थे सबसे खोटे मोतीलालजो दूज के चन्दमा के समान बृद्धि करते खोटे प्रीतीलालजो दूज के चन्दमा के समान बृद्धि करते खोरा प्रीप्त समरावादी में स्वापार कम- कम से अधेगर निर्मन्त सगरिवार चर्ल गेंव वहा पर कम- कम से अधेगर निर्मन्त सगरिवार चर्ल गोंव वहा पर कम- कम से अधेगर निर्मन्त सगरिवार चर्ल वहा सो बन्धई के

जोहरी बाजार में आपका नाम प्रसिद्ध जौहरियों में गिना जाने लगा। ग्ररब देशों में जाकर मोतियों की खरीद करने आदि से करोडों की सम्पत्ति प्राप्त करली ग्राप्का पूरा परिवार धर्मात्या था। आपके पिता थो एव सभी के ध्रतरण में एक उन्कृष्ट भावना जाग्रस हुई कि प० पू० चारित्र चन्नत्रत्रों राज्य सभी के ध्रतरण में एक उन्कृष्ट भावना जाग्रस हुई कि प० पू० चारित्र चन्नत्रत्रों राज्य सम्मदीशाखरजी की यात्रा करना; ग्राचार्य श्री का संच विशास प्राप्त में विराजमान या वहा पहुंचे सहाराज्य से से निवेदन किया भौर विशेष आग्रह करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बंद भाई साहब गेदसलजी को उम्र २५ वर्ष के करोब थी। पिताजो मौजूद ये सभी परिवार तन मन धन से जुट गया बड़ो तैयारी के साथ, संच का विहार दक्षिस भारत से कराया और उत्तर भारत के गाव-गाव नगर-नगर में विहार कराते हुवे चले, अनेक त्यागी एव आगे अनेक स्याव प्राप्त से साथ चलते रहे, संच बढ़ना रहा, सभी भाई स्वयं आचार्य श्री के साथ साथ चलते थे, कमश्च उठाते, सामुओं को खूब वंगावृत्ति करते एवं बाहार दान आदि देकर महान हुए एवं उठारातापूर्वक करीब एक वर्ष नक अपने मकानपर ताले बन्द रहे पीछे को तरफ देखाही नहीं। ध्रयह हैऐसे दाला और पात्र। लाखों का खर्च हुवा पूरा परिवार संच की चर्या में रह या। साथ ही प्रतापाइ के श्री वात्र का लाखों का खर्च हुवा पूरा परिवार संच की चराये। जब संच सहित तीचेराज विशास मंदित तीचेराज विश्व वे वहा पर पचकत्याएक प्रतिरुध कराये। जब संच सहित तीचेराज विश्व वे वहा पर पचकत्याएक प्रतिरुध कराई और बम्बई खास में कालबादेवी रोड पर

स्वयम् की बनी हुई बिल्डिंग को गिराकर उस स्थान पर श्री पाश्वेनाथ दि० जैन विद्याल मन्दिर का निर्माण करवाया जो करोडो की लागत से तैयार हुवा और वहा भी पचकल्याणक हुवा इस प्रकार लाखों करोडों का दान देकर इस युग में महान कार्य किया है इसके झलावा भी परम पू० १० द समाधि सम्राट धाचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज के सब में हमेशा जाते रहते और झाहार-दान आदि देकर समय समय पर पूरी ब्यवस्था करते थे।

सं० २०२४ के साल मे परम पू० १०८ ग्राचार्य श्री शिवसागरजी महाराज का चातुर्मास उदयपुर ( राज० ) था उस समय ग्राप थी सेठ मोतीलालजी जीहरी दर्शनार्थ पधारे आचार्य श्री की प्रेरणा मिली तत्काल वैराग्य उमड प्राया और ग्राचार्यश्री से दीझा के लिये निवेदन किया ग्रीर अच्छा महतं देखकर बहत बडी धर्म प्रभावना के साथ मिती भाद्रपद गृक्ता १४ के दिन क्षल्लक दीक्षा प्रदान कर दी आपकी धर्मपत्नि का नाम हलासी बाई था जिनका दीक्षा के चार वर्ष पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था आरंपके पीछे तीन पुत्र पाँच पुत्री थे। बडे श्री राजमलजी जौहरी श्री सन्मतिकूमार, श्री श्रशोककुमार । इसप्रकार करोडों की सम्पत्ति एवं पूरा हरा भरा सम्पन्न परिवार भारी वैभन्न को ठकराकर साधु बन गये । चातुर्मास के बाद संघ का उदयपुर से विहार होकर करीब ६ महीने में सलम्बर पहुंचा और वहापर म्रापने मृनि दीक्षाग्रहण कर ली और ग्राप मृनि श्री १० ८ सुबुद्धि-सागरजी के नाम से प्रसिद्ध हवे और चारित्र शुद्धि आदि और भी धनेक बतो को करते हवे कठिन बत उपबास करते रहे है इस बक्त ग्रापकी उम्र ६३ वर्ष के करीब है ग्रीर कई वर्षों से आप परम पू० १०६ ग्रभोधण ज्ञानोपयोगी मृति ग्रजितसागरजी के साथ रहकर निरन्तर ध्यान श्रध्ययन करते है गत वर्ष स०२०३६ के सल्म्बर चार्त्मास में आहार में केवल ५ वस्तुरखकर वाकी सभी प्रकार की वस्तुओं का आजीवन त्याग कर दिया है १. गेह, २. चावल, ३. दूध, ४ मट्टा, ४. केला इस वद्ध अवस्था में इस प्रकार का त्याग करते हुवे चातुर्मास में अभी भी एकातर ग्राहार में उठते है। इस प्रकार केवल समाधि का लक्ष बना हवा है। आपके बडे भाई श्रीमान सेठ सा० गेदमलजी ने भी परम पुरु १०८ आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से नीरा (महाराष्ट्र) चार्तमास के समय क्षरुलक दीक्षा ग्रहरण कर ली उसके बाद कुछ समय गजपथा क्षेत्र पर रहकर धर्म साधना करते थे और जब अतिम समय निकट आया उनके बम्बई स्नाने के भाव हवे स्नीर अपने निजी बनाये हवे श्री १००८ पार्वनाथ दिगम्बर जैन मदिर कालबादेवी रोड पर आप पधारे। एक दिन सुबह उनकी . तबियत कुछ विशेष खराब हुई और उसी समय धकस्मात् जीवन में सचित किये हुए महान पुण्य के उदय से परम पू० १० माचार्य श्री सुमतिसागरजी का संघ सहित दर्शनार्थ वही आना हवा। उनसे उसी वक्त आपने मृनि दीक्षा ग्रहरा कर ली और एक घन्टे बाद ही महामंत्र रामोकार मंत्र का जाया करते हुवे इस पर्याय को छोड़कर स्वर्गवासी वन गये। वास्तव में आपने व घ्रापके पूरे परिवार ने घमं क्षेत्र में जो कार्यकिया है ग्रनुपम है साथ ही अनुकरणीय भी है।



# मुनिश्री भव्यसागरजी

मृति श्री १०८ भव्यसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम लादूलालजी था। आपका जन्म जेठ सुदी तीज, विक्रम संबत् १६७६ नैनवा मे हुम्रा था। आपके पिता श्री मिश्रीमलजी थे जो कपड़े का व्यापार व नौकरी किया करते थे। आपको माता श्री वरजाबाई थी। आप खंडेलवाल जाति के भूष्एा हैं व बैद गोत्रज है। भाषकी धार्मिक शिक्षा द्रश्य सग्रह व रस्तकरंडश्रावकाचार तक हुई। आपका विवाह भी हुआ। परिवार में भ्रापके चार भाई व तीन वहिने है।

स्वाध्याय एवं चन्द्रसागरजी की प्रेरणा में आपमे वैराग्य भावना जागृत हुई। जयपुर खानियांत्री में भ्रापने ऐलक दीक्षा ले ली।कार्तिक सुदी तेरस विक्रम संवत् २०१७ में आवार्य श्री १०८ शिवसागरजी से सुजानगढ में मुनि दीक्षा ले ली। ग्रापने श्रजमेर, सुजानगढ, खानियां, सीकर, लाडतूं, कूदी आदि स्थानो पर चातुर्मीस कर धर्मवृद्धि की।

श्चापने चारो रसों का त्याग तथा गेहू, चना, बाजरा, मटर ग्नादि का त्याग किया है।



## परम पूर १०८ श्री श्रेयान्ससागरजी महाराज



ये पृथ्वी रत्नो को उत्पन्न करती है इसिनये इसको रत्नमर्भा कहते हैं। उसी प्रकार जगत् उद्धारक, तरण-तारण पुत्रों को जन्म देने से माना को भी जगन्माता कहते हैं। ऐसे ही एक महान जगन्माता को कूल से महाराष्ट्र प्रान्त औरगाबाद जिला के अपने निहाल वीरगाव मे ६ जनवरी हैं उसन् १९१६ तदनुसार शक सवत् १ ८४० पीप सुदी ४ चंदबार को अस्पास्त्र को अस्पास्त्र में देवीप्यमान बाजक का जन्म हुआ।

जो ग्रपने त्याग, तपस्या से भारत भूमि में प्रसिद्ध है। जिनको इस भारत भूमि का बच्चा वच्चा जानता है। जिसमें कठोर तपस्वी, महान् विद्वान्, ग्राचार्यकल्प, महा-

मुनिराज प० पू० स्व० १० ६ श्री बन्द्रसागरजी जैसे तपः पूत साधुरस्त ने जन्म लिया। इसी प्रकार स्व० पू० ग्रा० १० ६ श्री बीरसागरजी महाराज जैसे श्रेष्ठ रन्त से जो जाति पावन बनी है। ऐसे महान जुल ग्रीर महान जाति में इस पृथ्यात्मा वालक का जन्म हुआ। जिनका श्रुभनाम फूलचन्दजी रक्खा गया।

स्व० प० पू० १०८ श्री चन्द्रसागरजी महाराज श्रापके बाबाजी; तथा स्व० ग्रा० १०८ श्री बीरसागरजी महाराज आपके गृहस्थावस्था के नानाजी हैं। ग्रापके पिताजी का ग्रुभ नाम श्रीमान् सेठ लालचन्दजी ग्रीर माताजी का नाम कुन्दनवाई है। जो आज आर्थिका १०१ श्री अन्हमती नाम से विद्यमान हैं। श्रापके पिताजी भी व्रती थे।

सभी मिलके आपके २० मार्ड बहुन थे। लेकिन दुर्भाग्यवरा आज ७ भाई १ बहुन विद्यमान हैं। इनमें से कोई डॉक्टर, कोई इंजिनियर, कोई व्यापारी सभी अपने प्रपने कार्य में तत्पर हैं। रेल-पटरो पर दौड़ में सबसे द्यागे रहना आपका बचपन का शीक था। आपने पूना में एस० पी० कॉलेज से इन्टर मार्ट परीक्षा पास की।

सन १६३८ में श्री गोंदा निवासी श्रीमान सेठ दुलीचन्दजी, माणिकचन्दजी बडजारया की सुपुत्री सौ० ( श्रीमती ) लीलाबाई जी के साथ आपका विवाह हुन्ना। श्रापके शरद, विकास ये दो सुपुत्र और क्षमा, बीला नामक दो मुपुत्रियाँ है। गृहस्थावस्था मे म्रापने परम्परागत म्राहत, तम्बालू व्यावारादि केद्वारा स्वायपूर्वक धनोषार्थन किया। फलतः आप श्रीरामपुर नगर के सेठजी कहलाते थे। ''पहांडेदादा'' नाम से भी आप विस्थात थे। दान देना, सहायता करना, परोपकार करना इन बातों में आपकी शरू से हो रुचि थी।

भरी पूरी जवानी, भरे पूरे परिवार के बीच विषय भोग के लुभावने साधनों के खुलभ होते हुए भी संसार रूपी कीचड से निकल कर आत्मकत्याएं की तरफ प्रापका मन आकर्षित होने लगा। धार्मिक संस्कार सपन्न पत्नी की शुभ प्रेरएं। से प्रापने त्व० ५० ६० दे श्री सुपादवंसागरकी महारां के पाव तस्वाप से स्व० आ० प० पू० १० दे श्री सुपादवंसागरकी महारां के पाव तस्वाप से स्व० आ० प० पू० १० दिन से तम्म लिया। तद्यपरां के पाव पाव में स्व० आ० प० पू० १० दिन से विपाद से साम स्वाप से त्वर अ० पाव प्राप्त के पाव प्राप्त महारां के स्वाप्त से सुद्र अल त्यांग, दितीय प्रतिमादत यहएं। किये। श्रीसद्वसीय मांगितु गींची के पावन पहांड पर अखड कहाच्यंत धारणं किया। पू० सुपादवंसागरकी महारां के सान्निष्ठ में सन्तमप्रतिमादत ग्रहणं किये।

भर जवानी अवस्था, इन्द्रिय विषय के सुखोपभोगो से युक्त सपन्नावस्था, पुत्र-पुत्रियाँ एवं अन्य विद्याल परिवार के रहते हुए भी उन सभी का निःसकोच परित्याग कर प्रसिधारा समान कठोर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के प्रापके उत्कृष्ट भाव हुए।

सन् १६६५ श्री घ्रतिणय क्षेत्र महावीरजी शातिवीर नगर के पंच कल्याएक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर करीब ४० हजार जनसमृदाय के बीच स्व० आ० प० पू० १०८ श्री घिवसागरजी महाराज के कण्कमलो से घाप दोनों पति-पत्नी की दीक्षा ग्रहण विधि बड़े ठाट से हुईं। आप दोनों ने दीक्षा धारए कर एक महान आदर्श भैन समाज में उपस्थित किया।

आपके इस आदर्श विरक्त जीवन का प्रमुख बीज आपके ब्रती माता-पिता के घमंसस्कार ही है। आपके दीक्षा के पूर्व ही २ साल झापकी माता श्री कुन्दनबाई जी ने स्व० पू० १० मधी नुपादर्व-सागर जी महाराज से खुल्किका बुत ग्रह्ण किये ये। आपके दीक्षा के समय खुल्लिका माताजी ने भी पू० आ० १० मधी विवसागर जी से आर्थिका वत ग्रहण किये। आपके गुरुदेव ने आपको श्री क्षेत्रास-सागर जी नाम से, पत्नी को श्री श्रंथासमती जी नाम से, माताजी को श्री अहंमती शुक्र नाम से विभूषित किया।

दीक्षा लेने के बाद आपने सबसे प्रयम आत्मसाघना की ओर ध्यान दिया । अभीक्ष्मक्षानोप-योगदारा सम्यग्धान की साघना की । न्याय, धर्म, ध्याकरण, सिद्धातक्षाप्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन किया । जिनके फलस्वरूप ज्ञान विकास के साथ साथ आपका चारित्र उष्ण्यत हुआ । तपद्वरण की गंभीरता से आपका तेजोदीप्त मुख मडल प्रत्येक दर्शनार्थी को विनयाबनत बनाता है। कठिन से कठिन किसी भी विषय को सरलता से समक्काने की आपकी प्रवचन शैली से श्रोतागण सुनकर मंत्र मुख हो जाते हैं।

स्त्रय मोक्षमार्ग पर चलते हुए साथ साथ भव्य जीवों को मोक्षमार्ग में प्रेरित करके उनका उद्धार करने में आप निरन्तर लगे रहते हैं। जिसके फलस्वरूप हर गाव मे अनेकों नर-नारी, बच्चा-बच्ची हर तरह के ब्रतोपवासादि ग्रहण करते हैं।

सन् १९७६ में झापके उपस्थित में जयसिंगपूर में इन्द्रध्वज विधान संपन्न हुआ। उसी समय ऐल्लक, शुल्लकादि त्यागियों का विधान सम्मेलन आयोजित किया गया। मन् १९७२ चौमासा के बीच बारामती में मधस्य ब्रह्मचारिए। वसंतीबाई हतनीर वालों की आयिका दीक्षा तथा नवयुवक श्रीमधर गांधी फलटण वालों की श्रुल्लक दीक्षा; सन् १९७३ फलटण चौमासा के बीच यल श्री घूलचन्दजी पारमोडा बालों की सुल्लक दिक्षा; सी शुल्तका दीक्षा स्मादि दीक्षाएँ सापके कन्कमलों से हुई है। जो सांप्रत कम से सार्यिका १०५ श्री सुगुणमतीजो, श्रुल १०५ श्रीसुभद्रसागण्जो, मृति १०६ श्री धमेंन्द्रसागण्जो, सुल १०५ श्रीसुभद्रसागण्जो, सुल १०५ श्रीस्त से अद्यात हैं। सन् १९७४ अकलूज नगरी में झापके उपस्थिति में विद्रत सम्मेलन तथा श्रांलक भारतीय शासत्री परिषद अधिवेशन सपन्न हुए। जिसमें एकान्य पक्षीय धर्म विद्रत सोनगढ़ के मन्तव्यों पर प्रकाण दाला गया। तथा विदानों को जैन समाज के उत्थान प्रति आपकर्क किया गया। तथा विदानों को जैन समाज के उत्थान प्रति जायकक किया गया।

आपके मगलमय उपदेश की प्रेरणा से औरंगाबाद दि० जैन मंदिर की नव निर्माण योजना; वैजापूर के समवसरण तुल्य विधाल शिखरबंद मंदिर योजना; पारसोडा, लासूर, उठडादि गांवो में मंदिर निर्माण; तथा थ्रीर भी जगह चैत्य चैत्यालयों का निर्माण तथा जीणोंद्वार हुखा है। अभी वर्तमान में श्री सिद्धक्षेत्र मांगीतु गोजी के मंदिर जीगोंद्वार और नव मंदिर निर्माण का महान कार्य होने जा रहा है। ये सभी कार्य थ्रापको प्रेरणा के ही उज्ज्वल फल है।

मुनि बनने के बाद म्रा० श्री १०० शिवसागरजी महाराज के साशिध्य में ज्ञान, ध्यान, तपोरत रहते हुए श्रापने महाबीरजी, कोटा, उदयपुर प्रतापगढ में चातुर्मास किये। गुरुदेव के स्वर्गारोहणो-परान्त संघ से पृथक् होकर घर्मप्रचार करते हुए आपके क्रमश किशनगढ, ग्रीरगाबाद, बाहुबली (कुस्भोज), बारामनी, फलटएा, श्रीरामपूर, नान्दगांव, इन्दौर. अजमेर, ईसरी, सुजानगढ में चातुर्मास संपन्न हुए।

आपने तीर्थराज सम्मेदशिखर जी की यात्रा की जो ब्र० धर्मचन्द शास्त्री ने कराई। ब्र० ऐराजी, ब्र० सुधर्माजी, ब्र० श्री सुलोचना जी आदि साथ में थे। वर्तमान में घ्राप मांगीतूंगी का उछार कर रहे हैं। आपने इस क्षेत्र के लिए १ करोड़ का योगदान विलाया है।

धन्य है वो धरा, घन्य है वो माता !!! धन्य है वो पिता, घन्य है वो कुल, घन्य है वो जाति जिन्होंने ऐसे तेजस्वी रत्नों को प्रमूत कर घर्मध्वजा फहराई है। ऐसे महान् सन्त के पुनीत चरणों में मेरा शत बात बंदन हो।

> धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता। जिनके पावन दर्शन से नश जावे मिथ्यातम का माथा।।



# क्षुल्लक योगीन्द्रसागरजी

क्षुरूजक श्री १०५ योगोन्द्रसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम हेमजन्द्रजी था। आपका जन्म आज से लगभग ६५ वर्ष पूर्व राठोड़ा (उदयपुर) राजस्थान मे हुझा था। ग्रापके पिता श्री पाइचन्द्रजी थे। जो खेती एव व्यापार करते थे। ग्रापकी माताजी का नाम मािराकवाई था। आप नरीबहपुरा जाति के भूषण है। ग्रापकी घामिक एवं लोकिक श्रिक्षा साधारण ही हुई। विवाह भी हुआ। परिवार मे आपके तीन भाई, एक वहिन, चार पुत्र एवं चार पुत्रिया हैं।

आचार्यश्री १०० णिवसागरजी की सत्सगति के कारण आपमें वैराग्य भावना जागृत हुई। अतः विक्रम संवत् २०२४ में उदयपुर में आचार्यश्री १०० शिवसागरजी महाराज से आपने झूल्लक दीक्षा धारण कर ती। आपने प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्म की आवातीत वृद्धिकी।



## विदुषीरत्न ग्रायिका १०५ विशुद्धमती माताजी



धार्मिक शिक्षण— धार्मिक शिक्षण के गुरु—-

कार्यकाल---

वैराग्य का कारण-

गृहस्थाश्रम का नाम— श्री सुमित्रा बाई । जन्म स्थान— रोठी, जि० जबलपुर (म० प्र०) । पिता— श्रीमान् सि० लक्ष्मग्रालालजी माता— सौ० मथुराबाई । भाई— श्री नीरजजी जैन एम० ए० श्रीर श्री निर्मल-

कुमारजो जैन मु० सतना (म० प्र०)। जाति— गोलापूर्व।

जन्म तिथि--- म० १६८६ चैत्र शुक्ला तृतीया शुक्रवार दिनाक १२-४-१६२८ ई०।

लौकिक शिक्षण— १ शिक्षकीय ट्रेनिग (दो वर्षीय) २.साहित्य रत्न एव विद्यालकार।

शास्त्री (धर्म विषय में )। परम माननीय विद्वद्-शिरोमणि पं० डा० पत्रालालजी साहित्याचार्य, सागर (म० प्र०)।

श्री दि० जैन महिलाश्रम (विधवाश्रम) का मुचाइ-रीरया सचालन करते हुए प्रधानाध्यापिका पद पर करीव १२ वर्ष पर्यन्त कार्य क्रिया एवं अपने सद प्रयत्नों में संस्था में १००६ श्री पाइवं-नाथ चंद्यालय की स्थापना कराई।

परम पू० प० श्रद्धेय आचायं १० मधी धर्मसागर महाराजजी के सन् १९६२ ई० सागर (म० प्र०) चातुर्मास मे पू० १० मधी घर्मसागर महाराजजी की परम निरपेक्ष वृत्ति और परम शान्तता का स्राकर्षण एव संघस्य प० पू० प्रवर वक्ता १० म श्री सन्मतिसागरजी महाराज के मार्मिक सम्बोधन।

| तिस#स | जे स | TITE |
|-------|------|------|

१८६ ]

| दिगम्बर                                 | जैन माध्                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्थिका दीक्षागुरु—                     | परम पू० कर्मठ तपस्वी श्रध्यात्मवेत्ता, चारित्र<br>झिरोमा्गि, दिगम्बराचार्य १०८ श्री शिवमागरजी<br>महाराज ।                                                                                                                                                                                                  |
| शिक्षागुरु                              | परम पू० सिद्धान्तवेता आचार्यकरूप १०६ श्री<br>श्रुतसागरजी महाराज।                                                                                                                                                                                                                                           |
| विद्या गुरु                             | परम पू० ग्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी उपाध्याय १०८<br>श्री अजितसागरजी महाराज ।                                                                                                                                                                                                                                    |
| दोक्षा स्थान                            | श्री अतिशय क्षेत्र पदौराजी (म० प्र०)।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दीक्षा तिथि                             | स०२०२१ श्रावसा शुक्ला सप्तमी दिनाक<br>१४∽प६४ ई० ।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वर्षा योग<br>जिन मुखोट् भव साहित्य-सुजन | स० २०२१ में पपौरा क्षेत्र पर दीक्षा हुई पदचान्<br>क्रमण श्रा अतिशय क्षेत्र महावीरजी. कोटा,<br>उदयपुर, प्रतापनढ, टोडारायसिंह, भिण्डर,<br>उदयपुर, स्रजमेर, निवाई, रेनवाल (किशनगढ़),<br>सवाई माधोपुर, सीकर, रेनवाल (किशनगढ़),<br>निवाई, निवाई, टोडारायसिंह आदि।                                               |
|                                         | <ol> <li>टीका—श्रीमद् सिद्धान्त चलवर्ती नेमिचन्द्रा-<br/>वार्य विरचित त्रिलोकसार की सिवत्र हिन्दी<br/>टीका ।</li> <li>भट्टान्क सकल कीत्यांचार्य विरचित सिद्धान्त-<br/>सार दीएक झपर नाम त्रैलोक्य दीपिका को<br/>हिन्दी टीका ।</li> <li>तिलोयपण्णती—प्राचार्य यतिवृषभ प्रशोत<br/>को हिन्दी टीका ।</li> </ol> |
| मौलिक र <b>च</b> नाएँ—                  | का हिन्दी टाका।<br>१. श्रुत निकुञ्ज के किञ्चित् प्रसून ( ब्यवहार<br>रत्नत्रय की उपयोगिता) २ गुरु गौरव.<br>३. श्रावक सोपान और बारह भावना।                                                                                                                                                                   |
| संकलन                                   | १. शिवसागर स्मारिका, २. श्रात्म प्रसून ।                                                                                                                                                                                                                                                                   |

सम्पादन - -

विशेष धर्म प्रभावना --

१, समाधि दीपक, २, अवमराचर्या।

३. निर्वाण कल्यागक एव दीपावली पूजन

विधि, ४. श्रावक सुमन संचय ग्रादि। श्रापकी प्रखार ग्रीर मधर वाली से प्रभावित होकर श्री दि० जैन समाज जोबनेर जि० जयपुर ने श्री शान्ति वीर गुरुकूल को स्थागित्व प्रदान करने हेत् श्री दि॰ जैन महाबोर चैत्यालय का नवीन निर्माण कराया एवं आपके सानिध्य में ही बेदी प्रतिष्ठा कराई। जन धन एव आवागमन आदि अन्य साधन विहीन अलयारी ग्राम स्थित जिन मन्दिर का जीर्सोद्धार. २ दैफट ऊँची १०० मधी चन्द्रप्रभूभगवान की नवीन प्रतिमा तथा सगमरमर की नवीन वेदी की प्राप्ति एव वेदी प्रतिष्ठा आपके ही सदप्रयत्नो का फल है। इसी प्रकार अनेक स्थानो पर कलशा-रोहण महा महोत्सव हुए, जैन पाठशालाएँ खोली गई, श्री दि० जैन घर्मशाला टोडारायसिह का नवीनीकरण भी आपकी ही सदप्रेरणा का फल है।

श्री त्र० सूरल बाई मु० इ्योडी जि० जयपुर की क्षित्लका दोक्षा, श्री त्र० मनफूल बाई मातेस्वरी श्री गुलावजन्दजी, कपूरचन्दजी सर्राफ टोडाराय-सिंह, जि० टोक को श्रष्टम प्रतिमा एवं श्री कओड़ीमलजी कामदार, जोबने जि० जयपुर आदि को द्वितीय प्रतिमा के द्वत श्रापके कर कमलो से प्रदान किये गये।

सयमदान ---



## म्रायिका बुद्धमतीजी

भ्रापका जन्म वि० स० १६६७ में जवलपुर में गोलापुरा जातीय श्री बसोरेलालजी की घमंपरनी जमनावार्ड की कोल में हुवा । आपका नाम कस्तूर बाई था। आपका वैवाहिक जीवन श्री कपूरचन्दजी के साथ सानन्द बीत रहा था लेकिन बचपन में आपकी शिक्षा प्रवेशिका तक सारा आश्रम में सम्पन्न होने के कारण वचपन से ही धमं के प्रति भ्रापकी प्रगाढ आस्था थे। स० १६६३ में प्रापने जादर में आपिका माताजी धमंमतीजी से शुक्लिका दीक्षा धारण कर ती। तत्रश्व्वात् स० २०१७ में स्व० प्राचार्य श्री विवसागरजी महाराज सा० से अपने आधिका ही का प्रापत साठ से ता तरश्व्यात् स० २०१७ में स्व० प्राचार्य श्री शिवसागरजी महाराज सा० से आपने आधिका दीक्षा लेकर ईडर, हंग-पुर घाटोल, जयपुर, साभर, फुलेरा, ब्यावर, अजमेर, मुजानगढ, सीकर, कोटा, लाइन, लुरई आदि स्थानों पर चातुर्मास करते हुये धमं प्रभावना की।



#### ग्रायिका ग्राटिमतीजी



श्री १०५ प्राधिका प्रादिमतीजी के बचपन का नाम अगुरोबाई था। अएके पिता श्री जीवनलालजी हैं। माता भगवानदेवी हैं। गोपालपुरा ( द्यागरा ) को आगकी जन्म-भूमि होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। आपने लौकिक शिक्षा कथा - वें तक प्राप्त की बौर धार्मिक शिक्षा विद्यारद तक प्राप्त की।

पन्द्रह वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हुआ तो सही पर भाग्य को यह स्वीकार नही था, इसलिए डेढ वर्ष बाद ही प्रापके पति को डाकृ हमेशा के लिए ले भागे। अब आपको ससार दुखमय सूना सूना लगने लगा। ग्राप कण्टस्थ किये हिन्दी, सस्कृत भाषा के धर्म पाटो से अपूर्व ग्रान्ति पाती थी। कालान्तर में आपने घर के भाई बहनों का मोह ह्योड़ा ग्रौर घर छोड़कर साधु सघ में ही रहीं। बातावरण के साथ ही आपका जीवन कम बदला। संबन् २०१० में सीकर (राजस्थान) में आचार्यश्री शिवसागरजी महाराज से आर्थिका दीक्षा ले ली।

आपने नेमीचन्द्राचार्य कृत गोम्मटसार कर्मकाण्ड की हिन्दी टीका कर जैन समाज का महान उपकार किया है।

आप समय पर लेख आदि भी लिखनी रहती हैं वर्तमान में ग्राचार्य श्री धर्मनागरजी के संघ के साथ ग्रात्मसाधना में निरत है।

आपने लाइन्. कलकत्ता, श्रवणबेलगोलाः शोलापुर, सनावद, प्रतापगढ ग्रादि स्थानों पर चातुर्मास किये। आपकी रस परिस्थाग द्वन पर बडी आस्या है। ग्राप जैसी विदुषी साध्वी से ही धार्मिक समाज का ग्रहींनिञ्च कल्याग्ग सम्भव है।



## म्रायिका ग्ररहमतीजी

भी १०५ आधिका अरहमती को लोग गृहस्यावस्था मे कुन्दनवाई कहकर पुकारते थे। आपके पिता श्री गुलावचन्द्रजी थे, माता हरिएगीबाई थो। वीर गांव को यह एक ही वीरबाला निकली जिसने लोक जीवन के साथ परलोक के जीवन को भी सम्हाला। आप जाति से खण्डेलवाल और पहाड़िया गोत्रज हैं। यद्यपि प्रापकी लौकिक धार्मिक विक्षा नहीं के बरावर ही हुई तथापि सत्संग-धमंश्रवए। से आपने काफी लाभ उठाया। धापका विवाह लालचन्द्रजी से हुधा था।

बचपन के सामाजिक सस्कार सबल हुए । वैधव्य जीवन में विरक्ति की भावना बढ़ी । भला जिसके ज्येष्ठ मुनिश्री चन्द्रसागरजो, काका घाचार्य वीर सागरजी, पुत्र मुनिश्री श्रेयान्ससागरजो, हो और जो १४ वर्षों तक १०८ मुनि श्री सुपादर्यसागरजी के घामिक वातावरसा में बढ़ी हो, वह भला संसार में कैसे रहती ? निदान १०८ मुनि श्री सुपार्श्वसागरजी से संवत् २०२० में क्षुल्लिका बीका ले ली भीर अगले वर्ष ही संवत् २०२१ मे श्राचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराज से क्यान्ति बीर नगर श्री महावीरजी में आर्थिका दीक्षा भी ले ली।

यद्यपि आप ६५ वर्षों की हो गई पर आपकी धार्मिक चर्यों में सावधानी बढ़ती ही जा रही है। आपने श्री महाबीरजी, अयपुर, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर चातुर्मास किये। जिह्ना इन्द्रिय को वश्र में करने के लिए नमक, तेल, दही का त्याग कर रखा है। आपने चारित्र शुद्धि कर्मदहन तीस चौबीसी जैसे बत ग्रनिक बार किये है।



## श्रायिका चन्द्रमतीजी

आपका जन्म आज से ६५ वर्ष पूर्व विकम सवत् १६५६ से सतारा जिलान्तमंत गिरवी नामक ग्राम में हुमा था। माता पिता ने आपका नाम मानीवाई रखा। प्रापके पिता श्री फूलचन्द्रजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा सराफी की दुकान करते थे। जन्म के समय ग्राधिक स्थित अच्छी सम्पन्न वी। धापकी माता का नाम कस्तूरवाईजी था। मा का वासक्य वालापन से ही छिन गथा था। जिस समय ग्रापकी माता को नाम कस्तूरवाईजी था। मा का वासक्य वालापन से ही छिन गथा था। जिस समय ग्रापकी माताकी का स्वर्गवास हुआ उस समय आप १२ वर्ष की थी। आपके माई रामचन्द्रजी अपनी सात विहनों के वीच फ्रकेले ही थे। दुर्देव का चक्र चला और ग्रापकी ४ वहिने इस नश्वर संसार से हमेशा के लिए विदा ले गई। आप और आपकी एक वहिन श्री वालुवाई ही सात बहिनों के बीच जीवित रह मकी।

बालापन मे मां का प्यार श्रिन जाने के कारण ग्रापका लाइ-प्यारमयो जीवन पिता की गोद में व्यतीत हुग्रा। ग्रापकी स्कृली शिक्षा भी कक्षा ४ तक ही हुई नया घार्मिक श्रिक्षा का अभ्यास स्वयं के अध्ययन व मनन से घर पर ही प्राप्त किया। जब आप गृह कार्य में सुयोग्य होती हुई लगभग २० वर्ष की हुई तब आपका पािसप्रहण सोलापुर अन्तर्गत मोहर ग्राम में श्रीमान सेठ मोतीलालजी के लघु पुत्र श्री हीरालालजी के साथ सम्पन्न हो गया। आपके स्वसुर ग्रन्थे सम्पन्न परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति ये तथा थोक व्यापार किया करते थे। आपके पति श्री हीरालालजी अपने चार भाइयों के बीच सबसे छोटे थे।

आपकी शादी हुए कैवल प्राठ वर्ष हो ब्यतीत हुए कि आपके ऊपर दुःख का पहाड टूट पड़ा और ग्रापको वेधव्य धारएं। करना पढ़ा । गाहंस्य जीवन की अल्प ग्रविध में धापको एक मात्र पुत्री विच 'विच हुनता' का ही सौमाय्य मिल सका। काल की इस दुखादायनी विचित्रता को देखकर ग्रापके ग्रन्त में ससार की नदवरता के प्रति विगा हुआ भीर ग्रापने कालिङ्जा ग्राक्षम में भ्रापना आश्रय निया। इस ग्राप्तम में भ्रापन आश्रय निया। इस ग्राप्तम में भ्राकर आपने धार्मिक विक्षा का गहन अध्ययन और मनन किया, पहचात् एक सुयोग्य विद्यो महिला बनकर इसो आश्रम में कुछ वर्षी तक ग्रध्यापन का भी कार्य किया। अपने जीवन के १६ वर्ष कालिङ्जा ग्राप्तम में हो ग्रध्यपन भीर ग्रध्यापन में ख्यतीत किए।

परम तपस्वी आचार्यश्री समन्तभद्र स्वामी के मद्उपदेशों ने भी आपको देरागी बना दिया। जब चारित्रचकवर्ती धाचार्यश्री शानितसागरजी का ससंघ चालुमीम कालिजा मे हुसा तब ध्रापने भ्राचार्यवीरसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा तक के बत भ्रगीकार किए थे, उस समय आपकी वय ३५ वर्षकी थी। इस प्रकार आपने सप्तम प्रतिमा तक के बतो को १५-१६ वर्ष तक पालन कर अपनी आरमा को निर्मेल और निर्मोही बना लिया।

"प्रायः यह पाया जाता है कि पिता के गुण पुत्र में और माता के गूण सुता में फ्रांते है।" यही बात आप भी एक मात्र लाडली प्रिय पुत्री विद्युल्लता में पूर्णातया चरितार्थ होना पाई गई। विरागिनी मांकी प्रज्ञा, आगम के प्रति गहन श्रद्धा, और परम वैराग्य का पूरा पूरा प्रभाव लाडली पुत्री के ऊपर पड़ा है।

ग्रील शिरोमिए। बहिन विद्युल्लता ग्राजकल प्रधानाध्यापिका व अधिष्ठात्री के रूप में सप्तम् प्रतिमा तक के त्रतो का पालन करती हुई सोलापुर के ग्राथम में है। इनका हृदय हमेशा वैराग्य को म्रोर भुका रहता है, और यही कारए। है कि इनकी भी अभिलाषा महात्रतों को ग्रहण करने की है। विद्युल्लता जैसी सुयोग्य शीलरूपा सुषुत्री को पाकर ग्रापका मातृत्व भी घन्य हो गया।

कार्तिक शुक्ला पञ्चमी विकम सम्बत् २०१३ में परम पूज्य आचार्यश्री वीरसागरणी महाराज से जयपुर लानिया में चातुर्मास के शुभावसर पर आयापने श्रृत्लिका की दीक्षा ग्रहण, कर ली। आचार्यश्री ने ग्रापका दीक्षित नाम श्री चन्द्रमती रखा। श्चृत्लिकाकीदीक्षाकेबाद आपके ब्रन्तर में वैराग्य कीलौ दिन प्रतिदिन उग्र रूप धारण करतीगई और चैत्र वदीपड़वावित्रम सम्बत् २०१४ मे गिरनारजी सिद्धक्षेत्र पर परम पूज्य सर्पोनिधि आचार्यश्री शिवसागरजीमहाराजसे श्रापने आर्थिकाकीदीक्षाग्रहण करली।

ग्रापनी उम्र तपस्या के द्वारा म्राहमा को कर्म-मल से रहित करती हुईं आप मुक्ति मार्ग के पथ पर ग्राविचल रूप से बढ़ रही है।



# ग्रायिका राजुलमतीजी

विक्रम सम्बत् १६६४ में ग्रकोला क्षेत्र के कारञ्जा नामक ग्राम में बघेलवाल गोत्रोत्पन्न पिता श्री बबनसाजी के घर माना श्री बजाबाईजी की कुक्षि से आपका जन्म हुआ था। आपको दो भाइयों तथा दो बहिनों का सयोग भी मिला। भाइयों में श्री मोनीलालजी व श्री भक्कबूलालजी है। तथा बहिनों में अधेष्ठ आप एवं छोटी बहिन श्री मोनाबाईजी है।

मातापिताने भ्रापकाजन्म नाम श्रीरूपाबाई जीरखा था। आपके पिताशी श्रव्यद्धी स्थिति के सम्पन्नशाली व्यक्ति थे तथासराफाकी दुकान करते थे। यह उदार हृदयी, सन्तोषी श्रीर ज्ञान्त प्रवृत्ति के योग्य व्यक्तियों में से एक थे। यही कारण थाकि इनके सुलक्षास्पों का पूरापूरा प्रभाव होनहार सन्तान पर भी पडा।

जब आपकी उम्र मात्र १२ वर्ष की थी नव आपके पिता श्री ने आपका पाणिग्रहण कारञ्जा ग्राम में ही श्रीमान् सेठ नागोसाजी के पुत्र श्री देवमनसाजी के साथ किया। भाष्य की बात थी कि उसी ग्राम में माता पिता और उसी ग्राम में सास स्वसुर, दोनों ही कुल श्रोट्ठ सम्पन्त तथा ऐस्वयंशाली थे। ग्रापकी सास श्री सोनावाईजो भी एक ग्राटंग महिला थी।

विवाह हुये टेड वर्ष ही व्यतीत हुमाथा कि दुर्दैव का चक्र चला मोर आपके पतिश्री का स्वर्गवास हो गया। उस समय ब्राप १४ वर्ष की अबोध वालिका ही र्थी। इस दुःखदायी वच्चा प्रहार के हो जाने से आपको अध्ययन के उद्देश्य से सोलापुर आश्रम का सहारा लेना पड़ा। अपनी कुणाग्न बुद्धि और म्रादर्शकार्यं कुशलताका परिचय देते हुये अध्ययन के बाद, उसी म्राश्रम में आपने म्रध्यापन काकार्यं सम्हाला। इस कार्यं में म्रापको जितनी भी सफलतामिली वह आपकी यणः कीर्ति के लिए पर्याप्त है।

इस प्रकार अध्ययन और अध्यापन का लगभग १६ वर्षीय लम्बा समय आश्रम में ब्यतीत हुआ। आपने म्नाश्रम में एक म्रवोध असहाय बालिका के रूप मे प्रवेश लिया और एक सुयोग्य बिदुषी महिला के रूप में अधिष्ठात्री बनकर माश्रम से विदा ली।

"अँसा खावे अन्न वैसा होवे मन्न, जैसा पीये पानी वैसी वोले वानी" इस लोकोक्ति को शब्दशः चरितार्थं करती हुई स्नापके अन्तर में ससार की असारता के साथ फ्रास्मोन्नित की भावना का उदय हुआ और परम पुत्र्य श्री समन्तभद्रजी महाराज से ७ वी प्रतिमा के ब्रत अगीकार कर लिये। यह मुनि श्री अत्यन्त सुयोग्य महात्यस्वी वाल ब्रह्मचारी और आचार्यवर हैं। यही आपको आत्मा को सन्पय पर लाने वाले मुल मार्ग दर्शक व आदि गुरु है।

समय अपनी अवाधगित से निकलता गया तदनुसार आपके भावो में निमंतता आई, गिरिए। मों में वैराग्य ने प्रवेश किया धौर सदगुरु धाचार्य श्री शिवसागरणी महाराज के सद्उपदेशों ने प्रभावित किया, फलत: चैत्र बदी पड़वा विक्रम सम्बन् २०१२ में गिरनारणी निद्ध क्षेत्र पर आचार्य श्री से क्षुल्लिका की दीक्षा ग्रहए। करली। प्राचार्य श्री ने आपका दीक्षित नाम राजमतीजी रखा। अपनी कठिन साधना के साथ जानास्थास के द्वारा ज्ञान और चारित्र में उत्तरोत्तर वृद्धि की, फलतः प्रापके अन्तर में शुद्ध वैराग्य की ज्योति जगमगा उठी। आपने लोक में स्थित जीवों की रक्षा के लिये पीछी, शुद्धि के लिए कमन्डलु तथा चारित्रक कजा की मर्योदा बनाए रखने के लिए मात्र एक घोती को छोड़कर समस्त ग्रन्तरग बहिरंग परिग्रह का तथा करने का निश्चय किया, ग्रीर कार्तिक शुक्ता चतुर्थीं सम्बन् २०१८ के दिन सीकर में परम पूज्य दिगम्बर खेनाचार्य श्री शिवमागरजी महाराज से आर्थिका की दीक्षा ग्रहण की।

ग्राप अनेक भव्य जीवों को सतपय का श्रवलोकन कराती हुई ग्रात्म कस्याए। की ओर अग्रसर है। ऐसी भव्य ग्रात्मा के श्री चरएों में नमन है।



#### ग्रायिका नेमीमतीजी



पू० मानाजी का जन्म श्रावरण बदी ७ सं० १६५४ की शाम को जयपुर में हुआ। आपके पिताजी का नाम रिखबवन्दजी विन्दायक्या व मातु श्री का नाम मेहताबबाई था, आपका बचपन का नाम भवरकुमारी था, लेकिन पिताजी के १ ही सन्तान होने के कारगा प्यार से दोलत कदर के नाम से पुकारते थे। आपकी शिक्षा उस समय बौधी कक्षा तक हुई श्रीर आपका विवाह १० वर्ष की उम्र में लाला नन्दलालजी सा० बिलाला पील्या वाले के सुपुत्र भी गणेशालालजी के साथ हुआ। लगभग ४० वर्ष तक आप पूर्ण धामिक मर्यादा सहिन गृहस्थ जीवन पालन करनी रही। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने समय ही आपके हृदय मे

विशेष धार्मिक अभिरुचि उत्पन्न हुई ग्रीर स्वाध्याय, दर्शन आदि के दैनिक नियम बन गये। प्रत्येक शास्त्र की समाप्ति पर आप कुछ न कुछ नियम अवश्य लेती थी यथा समय दान भी किया करती थी यही कार्य इनके पति श्रीगरांशलालजी का भी था। श्रापकं पति श्री लाला गरांशलालजी बिलाला जयपर स्टेट के काल में चादी की टकणाल के ग्रांफिसर (दारोगा) थे, यहां से पेन्शन हो जाने के पश्चात दोनों ही पति-परिन आचार्य वीर सागरजी महाराज के सघ मे ज्यादातर रहने व चौका आदि लगाने लगे, इनके पति ने ७ वी प्रतिसा के ब्रत धारण कर लिये तथा क वर्ष तक इस प्रतिमा में रहे और घर के काम काज से एक प्रकार में उदासीन वृत्ति घारण कर ली उनका विचार जयपूर में श्री १०८ ग्राचार्य वीर सागरजी महाराज के चर्तुमास के समय क्षुल्लक दीक्षा घारण करने का था किन्तु न्नापके पौत्र चि॰ नगेन्द्रकृमार के विवाह की तारीख निश्चित हो जाने के कारण धारए। नहीं कर सके । जब १०८ पु॰ शिवसागरजी महाराज ने घाचार्य की दीक्षा ली और ये संघ चार्जुमास समाप्त होने पर गिरनारजी के लिये रवाना हुआ तो उनके साथ हो गये और ब्यावर मे जब ये संघ पहुंचा तो कुछ दिन पश्चात् १ दिन प्रातः ५ बजे सामायिक करते हुए स्वगं सिधार गये । उनकी मृत्यु के १।। -वर्ष बाद इन्होने भी समारकी अनित्यनाको देखकर ग्रात्म कल्यागाकी दृष्टि से स्व०१०८ आचार्य वीरसागण्जी महाराज की छत्री के निर्माण के दिन सासारिक मुखों के समस्त साधनो से सम्पन्न होते हुए भी उनको ठुकरा कर ग्रापने ग्राचार्य शिवसागरजी महाराज से क्षुल्लिका की दीक्षा विजाल जन समुदाय की हर्ष-ध्वित के बीच ल ली। मं० २०१७ में सुजानगढ में आर्थिका की दीक्षा धारसाकी। ٠

## ग्रियका भद्रमतीजी



भ्रापका जन्म कुन्डलपुर क्षेत्र के समीप कुमारी ग्राम में हुवा था। आपके पिता का नाम परमकालजी तथा माताजी का नाम हीराबाई था। बाती के शब्य परचाल प्राप के पति का वियोग हो गया। तब ही से प्रापने आरा में शिक्षा यहण की तथा आपने सेंद्रान्तिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। आपने लाइन में २५ वर्ष

तक अध्यापिका रह कर जैन बालिकाम्रों को धर्म शिक्षा का ज्ञान कराया। सन् १९६३ मे खुरई चातुर्मास में आपने ग्राचार्य धर्मसागरजी द्वारा क्षुल्लिका दीक्षा धारण की, तथा आचार्य श्री शिवन सागरजी से ग्रायिका दीक्षा ली। वर्तमान मे ग्राप आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के सध में रह कर ग्रात्म कल्याण के मार्ग में निरत है।



## श्रायिका दयामतीजी

द्यापका जन्म सागर (गोपालगज) मे हुआ। पिताजी का नाम सिघई श्री गोरेलालजी था। शिक्षा सामान्य थी, किन्तु धार्मिक कार्यों बत उपवास मे प्रारम्य से रुचि थी। हिलगन जिला सागर निवासी सि. छोटेलालजी के साथ विवाह सैम्पन्न हुमा था। कुछ समय बाद ही बंधव्य का वज्राघात हो गया। माता कनकमतीजी के सम्पर्क हो जाने से आचार्य श्री शिवसागर महाराज से द्यार्थिका दीक्षा ग्रहण करली। ग्रमी मुनि श्री १० म अजितसागरजी के सध में विराजमान है।

#### प्राधिका कनकमतीजी



जन्म स्थान बडागाव जिला टीकमगढ म०
प्र० पूर्व नाम चिरोजाबाई है, भी सिघई हजारीलालजी
चंद्य ग्रापके जिला का नाम था ६५ वर्ष पहिल श्रीमती
स्व० परमाबाई की कूंच में जन्म लिया था, उस समय
की प्रया के अनुसार १२ वर्ष की श्रस्प वय में फासी
जिले के कारीटोरन के श्री दयाचन्द सिंघई के साथ
विवाह हो गया था। मात्र १६ वर्ष की वय में वैद्यव्य
का वच्चपात आ पड़ा। महिलाश्रम सिवनी, उदासीन
महिला आश्रम इन्दीर तथा महिला श्राश्रम सागर में
धर्म ध्यान के साथ विजारद तक ग्रध्ययन किया।

सागर, हुर्ग तथा डालटेनगज मे अध्यापन किया श्री १०८ घ्राचार्य विमलसागरजी से सातवी प्रतिमा तथा श्री १०८ आचार्य शिवसागरजी महाराज से श्री महावीरजी से आर्थिका दीक्षा ग्रहरण की । श्री महावीरजी, कोटा, श्रतापगढ, टोडारायसिंह, ग्रजमेर, निवाई, सुजानगढ़ आदि स्थानों से चातुर्मास हो बुके हैं। कर्टरमों का घ्राजीवन स्थाग कर दिया है।



## म्रायिका जिनमतीजी



प्रापका मुभ जन्म महसवर ( महाराष्ट्र ) में हुम्रा । प्रापका जन्म का नाम प्रभावती था । बाल अवस्था में ही माना-पिता का वियोग हो गया । आप एक भाई श्रीर एक बहिन सहित धाश्रय रहित हो गई, तव आपका लालन पालन मामा मामी के बर हुम्रा । पोडवी अवस्था मे जानमती माताजी का सम्पर्क मिला और भाष वर्गा बन गईं। आजीवन ब्रह्माचारिएी वनकर माताजी के नाथ झा गई और माधोराजपुरा (राजस्थान) मे आचार्य श्री बीर सागरजी महाराज से झिलका को दीक्षा धारण की । आप कुशास बुद्धि के हारा परम विदुषी रन्न हैं। बड़े बड़े सन्यो का अध्ययन किया । सीकर नगर मे आचार्य श्री विवसागरजी महाराज से आपन आधिका दीक्षा ग्रहरा की ।

श्राप श्रापिका के गुर्सो को श्रत्यन्त ही उत्कृष्ट रीति से पालन करती है। दर्शन ज्ञान सहित आपका चरित्र सरहतीय है।

आप मणस्य नवदीक्षित आधिकान्नो की देख रेख, वैयाव्रत और सेवा के कार्यो में ग्रत्यन्त दक्ष हैं। भ्रातृत्व स्तेह से भरपुर होकर परस्पर वास्सत्य का रूप इनमे देखने को मिला। पठन पाठन ग्रीर ज्ञानोपयोग इनकी रुचि के उज्ज्वल उदाहरण है।



#### ग्रापिका संभवमतीजी



आपका जन्म अजमेर में पन्नालालजी बज के घर पर हुआ। अपकी माताजी का नाम श्रीमती राजमती बाई था। ग्रापका नाम हुलासी बाई रखागयाथा। माता की घामिक भावना का आप पर प्रभाव पडा। ग्रापने अपना जीवन धर्म कार्य में ब्यतीत किया। किशनगढ में ग्रायिकाशी के समागम से श्रापको वैराग्य हुआ ग्रौर आवार्यश्री शिवसागरजी महाराज का जब चातृमास अजमेर में हुआ, तब ग्रापने आयिका दीक्षा धागण की।



#### प्राधिका विद्यामतीजी

श्चापका जन्म डेह (नागौर) मे उत्तर की ओर लालगढ (बीकानेर) मे वि० सं० १९६२ मिनी फाल्गुन बदी १३ को हुआ। आपके पिता श्री नेमचन्टजी बाकलीवाल ने आपके बचपन का नाम शान्तिबाई रखा। वि० स० २००५ मिनी बेसाल कृष्णा ४ को ग्रापका पाणिग्रहण श्री मूलचन्दजी के साथ सम्पन्न हुआ।

वि० म० २००८ वैद्यास सुरी ६ को कलकता महानगरी से श्री मूलवन्दजो एकाएक कही वर्ल गये। कई वर्षो तक उनके न आने के कारण इस समार से ऊन जाना स्वामाविक था। कुछ समय पदचात् मापका परिचय आधिका १०५ श्री इदुमतीजी एव श्री सुपाश्वेमतीजी के साथ हुमा। इनके साथ आपने ज्ञान की गगा में स्नानकर आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराज से आधिका इंदुमतीजी एव श्री सुपाश्वेमतीजी के समक्ष, प्रपार जन-समूह के सामने वि० स० २०१७ मिती कार्तिक सुदी १३ को मुजानगढ मे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षीपरान्त आपका नवीन नामकरण विद्यामतीजी हुमा।



#### प्रापिका सन्मतिमाताजी



पूज्य १०५ श्री सन्मति मानाजी का जन्म वि०
स० १९७७ जैत्र मुक्ला नवमी को बनगोठडी गाँव में
हुमा । आपके पिता का नाम भूरामलजी कासलीवाल
या मौर माता का नाम सूरजबाई वा म्रीर आपका
नाम कमलाबाई रक्खा । आपके दो भाई और एक
बहुन है। माताजो का विवाह अल्पायु में ही श्री
किस्तूरजन्दजी काला के साथ हुमा या आपके एक
पूत्री हुई जिसका नाम गुणमाला है। आप घर सम्पन्न
परिवार वाली है, भोग सामग्री की सुविधामों की कोई
कमी नही थी मृत एहस्थाश्रम सुख से ब्यतीत हो रहा

या, किन्तु दुर्दव को यह सहाय नहीं हुन्ना स्वत्य काल में ही ब्रायके पति का स्वर्गवासहों गया। युवावस्था में जिन्हें यह दुःख प्राप्त हो जाता है उस दुःख का अनुभव भुक्त भोगी ही जानता है अन्य नहीं। किन्तु प्राप्त प्रपत्ने जीवन को धर्माचरण की तरफ मोड़ा और साधु ससगं से प्रपत्ने को ससार प्रथ से त्याग के पथ पर चलाया। मन में बैराग्य की भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और १०६ श्री जानसागरणी महाराज से दूसरी तथा पाचवीं प्रतिमा के बनो को ग्रहग् कर लिया। इनने से शान्ति न मिली ग्रीर पुष्तपाद आचार्य १०६ श्री णिवसागरणी महाराज ने विक संक २०२२ में कार्तिक शुक्ता १० को सुल्लिका दोला ली और पण्चात् ग्राठ महीने बाद ही ग्रा० श्री शिवसागरणी में से आर्थिका की दीला यहरण की। वर्तमान में जान और चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि करती हुई आप धर्म ध्यान में रत रहती है। आपका कार्य स्वाध्याय और जाप करना ही है आप जाप का कार्य विशेष करती रहती हैं। आपका उपदेश भी कथानक के रूप में अच्छा होता है।



#### ग्रापिका कल्पाणमतीजी



प्राधिका श्री १०५ कल्याणमतीजी का गृहस्था-वस्था का नाम बिलासमती था । आपका जन्म आज से ५५ वर्ष पूर्व मुबारिकपुर (मुजपकर नगर) में हुआ था । आपके पिता श्री समयसिंहजी थे व माता श्रीमति समुदीबाई थी । ग्राप अग्रवाल जाति के भूषण व मित्तल गोत्रज हैं । आपकी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण हुई । ग्रापका विवाह भी हुआ।

गणेशभसादजी वर्गी की सत्सगति के कारण आपमे वैराग्य प्रवृत्ति जाग उठी व श्रापने शिखरजी में सातवी शतिमा धारण कर ली। इसके बाद में आपने श्राचार्य थी १०० शिवसागरजी से विक्रम सबत् २०२२

में शान्तिबीर नगर में क्ष्तिलका दीक्षा ले ली। कोटा में आचार्य श्री १०० शिवसागरजी से ब्राधिका दीक्षा ले ली। आपने श्री महाबीरजी, उदयपुर, प्रतापगढ आदि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्म वृद्धि की। श्राप चारित्रशुद्धि व्रत भी करती है। ब्रापने तीनो रसो का त्याग कर दिवा है।



#### ग्रायिका श्रेयांसमतीजी



श्री १०५ आर्थिका श्रेयासमतीजी का गृहस्य अवस्था का नाम लीलावतीबाई था । द्यापका जन्म आज से ४० वर्ष पूर्व पूना ( महाराष्ट्र ) में हुआ । अपके पिता का नाम श्री दुलीचन्द्रजी व माता का नाम श्रीमती सुन्दरबाई था । आप खण्डेलवाल जाति की भूषण एवं बङ्गात्यागोत्रज है । आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा ५ वी तक हुई । आपका विवाह मूलचन्द्रजी पहाडे से हुआ । जो आगे चलकर मुनि श्रेयास-सागरजी हुए । आपके परिवार मे दो पुत्र व दो पुत्रिया है ।

पति कं दीक्षालेने व ससार की नश्वरता का विचारकर आपने वि० सं० २०२१ में श्री १०८ आचार्य

शिवसागरजी मे शान्तिवीर नगर (महावीरजी) मे दीक्षा ले ली। आपने महावीरजी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ आदि स्थानों पर चातुर्माम कर धर्म प्रभावना की। आपने तेल, दही, धी, नमक फ्रांदि का त्याग किया है।



#### ग्रायिका श्रेष्ठमतीजी



श्री आधिका श्रेक्टमतीजी का गृहस्थावस्था का नाम रतनबाई था। ग्रापका जन्म फतेहपुर सीकरी (राजस्थान) में झाज में लगभग ६० वर्ष पूर्व हुआ आपके पिता का नाम वासुदेवजी था। जो गल्ले का व्यापार करते थे। आपकी माता का नाम इन्द्रादेवी था। ग्रापकी जाति अग्रवाल थी। आपकी लौकिक श्रिक्षा कक्षा तीसरी तक हुई। आपका विवाह श्री नेमीचन्द्रजी के साथ हुआ। परिवार में आपके दो भाई एव दो बहिन है। आपके नगर में संघ आगमन होने के काररण ग्रापमें बैरास्य प्रवृत्ति जाग उठी। आपने विक्रम सबत् २०१९ में ग्राचार्य १०० श्रिक-सागरजी से दीक्षा ले ली। आपने लाडनूं, कलकत्ता

हैदराबाद, सोलापुर, श्रवरणवेलगोल, सनावद, प्रतापगढ ग्रादि स्थानो पर चातुर्यास कर धर्मवृद्धि की । आप चारित्र गृद्धिका उपवास व्रत भी करती है ।



## म्रायिका सुशीलमतीजी



श्री १०४ आधिका सुशीलमतीजो का एहस्थावस्था का नाम काशीबाई या झापका जन्म आज से लगभग अट्ठावन वर्ष पूर्व मस्तापुर में हुआ था। आपके पिता श्री मोहनलालजी थे। आप परवार जाति की भूषए। हैं। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा १० वी तक हुई आपके पति धर्मदासजी थे। आपने अध्यापिका का कार्य भी किया। झापके पण्वार में दो देवर और एक जेठ है।

जब आपके नगर में मुनि-संघ आया तब क्रापने शान्तिवीर नगर महाबीरजी में श्री १०८ आचार्य

शिवसागरजी से विकम सवत् २०२२ में आयिकादीक्षाले ली। ग्रापने संघके साथ कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ आदि स्थानों पर चातुर्मीस किये। आपने दांरसों काभी थथावसर त्याग किया। ग्राप अपने वर्गकों छलप्रपंच से निकालकर निष्छल निष्कपट बताने से समर्थ हो यही कासनाहै।



#### ग्रायिका विनयमतीजी

श्री १०५ आर्थिका विनयमतीजी का बचपन का नाम राजमती था। आपका जन्म आर्ज से लगभग साठ वर्ष पूर्व महावरा (ललितपुर) में हुआ था। आपके पिता श्री मधुराश्रसादजी थे। व माताजी सरस्वती देवी थी। आप गोला लारी जाति की भूषण थी। आपकी घामिक एवं लौकिक शिक्षा साधारए। ही हुई। आपका विवाह चतुं भुजजी के साथ में हुआ। आपके दो भाई व तीन बहिनें थी।

नगर में संघ का झागमन व प्रधानाध्यापिका मुमित्राबाई का दीक्षित होना स्त्रापके वैराग्य का कारण हुआ। ध्रापने विकम संबत् २०२३ में कोटा मे म्राचार्य श्री १००० शिवसागरजी से आर्थिका दीक्षा ले ली। म्रापने उदयपुर, प्रतापगढ़ म्रादि स्थानों पर चातुमीस कर धर्म प्रमावना की। म्रापने मीठा, नमक, दही आर्थि का त्याग कर दिया है। आप देश भीर समाज की सेवा में इसी प्रकार कार्थरत रहें, आप शताय हो। यही हमारी कामना है।



## क्षुल्लिका श्री सुवतमतीजी

प्रापका जन्म महाराष्ट्रके हिंगोली ग्राममें विकस सम्बत् १६२१ में हुआ था। आपके पिताका नाम श्री भगवान राव श्रीर माताका नाम श्रीमती सरस्वनी देवी है। श्राप अपनी चार बहिनों और तीन भाइयों में ब्येष्ठ है। आपका नाम शान्तीबाई था।

जब आपकी उम्र मात्र ६ वर्षकी थी तब लोहगावमें श्री अक्षारावजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री मारोतीरावजी के साथ आपका पाणिग्रहरण हुम्रा, पर समय का वेल कि ६ माह बाद ही स्नापके पति का देहावमान हो गया। बालापन में वैषय्य आजानेसे पिताने ग्रापको घर पर रखकर पढाया। ग्रापने कक्षा ६ तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करनेके बाद जैन पाठकालामें चतुर्य भाग तक जैन धर्मकी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद घर पर ही अध्ययनके द्वारा जैन धर्मका ज्ञान प्राप्त करती रही।

सन् १९५८ में मायिका म्रानलमतीजी विहार करती हुई आपके ग्राममें पहुँचीं। आर्थिका माताजीके सदुपदेशीसे प्रभावित होकर संसार की आसारता से भयभीत हो ग्रापने घर का परित्याग कर दिया और आर्थिकाजी के साथ विहार करती हुई धर्मध्यान पूर्वक वतों का ग्राभ्यास करने लगीं।

खुरई में परम पूज्य मुनिराज धर्मसागरजी महाराज के दर्गनों का भी लाभ मिला। मुनि श्रीके दर्गन कर आपके ग्रन्तर में वैराग्य की भावना का उदय हुम्रा फलतः ग्रापने मुनि श्रीसे कार्तिक ग्रुवला एकारणी विक्रम सम्बत् २०२० के दिन ७ वी प्रतिमा तक के ब्रत अङ्गोकार कर लिए। इस प्रकार परिणामों में निमंत्रता आई, फलतः कार्तिक ग्रुवला एकादशी विक्रम सम्बत् २०२१ के ग्रुभ दिन तपोनिधि म्राचार्य श्री णिवसागरजी महाराज से अपार जन-ममूह के बीच म्रतिगय क्षेत्र पारीरा में अपार जन-ममूह के बीच म्रतिगय क्षेत्र पारीरा में अपान श्रान्तिका की दीक्षा ली।



# 

[ डॉ॰ पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर ]



निर्यन्थमुदा सरला यदीया प्रमोदभावं परम दधाना। मुधाभिषिकतेव धिनोति भव्यान् तं धर्मसिन्ध् प्रसामामि नित्यम ॥१॥

कामानलातापवितप्त पुसा माख्याति ब्रह्मव्रतसन्महत्त्वम् । यः सन्ततं भोगविरक्तियुक्त स्त धर्मसिन्ध् प्रणमामि नित्यम् ॥२॥

हिंसान्तस्तेयपरिग्रहाद्य: कामाग्नितापाच्च निवृत्त्य नित्यम् । महाबतानि प्रमुदा सुघत्ते त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥३॥

ईयांत्रधाना समितीदधानः गुष्तित्रयी यः सतत दधाति । स्वध्यानतोषामृततृप्तिचत्त स्त धर्मसिन्धः प्रणमामि नित्यम् ॥४॥

**公式在我的有效的现在是我们的有效的有效的有效的有效的对象的对象的,** 

संघस्यसाध्वीनिचय सदा यः माधवज चापि सहानुयातम । सत्रायते सावहित. समन्तात्त धर्मसिन्धुं प्रणमामि नित्यम् ॥५॥

संसारदेहामितभोगवन्दाद् विरज्य या स्वात्मनि सस्थितोस्भत । स्वाध्यायपीयुषसरो निमन्न त धर्मसिन्ध प्रगामामि नित्यम् ॥६॥

दिगम्बराचार्यतित प्रधानो निर्बाधवत्तं सतत दधानः । दधाति लोकवियता सदा य स्तं धर्मसिन्धु प्रसामामि नित्यम् ॥७॥ शान्त्यब्धि-वीराब्धि-शिवाब्धि दिष्टं श्रेय:पथं दर्शयते जनान्यः ।

अवाग्विसर्गं वपूर्षेव नित्य तं धर्मसिन्ध् प्रगणमामि नित्यम् ॥६॥

# म्राचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज के तृतीय पट्टाचार्य शिष्य आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित साधु-वृत्व



आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज

| मुनि श्री | दयासागरजी          | * | मुनिश्वी | वोधसागरजी       |
|-----------|--------------------|---|----------|-----------------|
| ,,        | पुष्पदन्तसागरजी    | * | ,,       | महेन्द्रसागरजी  |
| ,,        | निर्मलसागरजी       | * | ,,       | वर्धमानसागरजी   |
| ,,        | सयमसागरजी          | * | 11       | चारित्रमागरजी   |
| ,,        | अभिनन्दनसागरजी     | * | ,,,      | भद्रसागरजी      |
| ,,        | शीतलसा <b>गरजी</b> | * | 11       | बुद्धिसागरजी    |
| ,,        | सम्भवसागरजी        | * | ,,       | भुषेन्द्रसागरजी |

| ने श्री | <b>विपुलसाग</b> रजी   | *        | आर्थिका    | विद्यामतीजी     |
|---------|-----------------------|----------|------------|-----------------|
| ,,      | यतीन्द्रसागर जी       | *        | ,,,        | संयममतीजी       |
| ,,      | पूर्णसागरजी           | <b>₹</b> | ,,         | विमलमतीजी       |
| ,,      | कोर्तिसागरजी          | *        | "          | सिद्धमतीजी      |
| ,,      | सुदर्शनसागरजी         | *        | "          | जयमतीजी         |
| ,,      | समाधिसागरजी           | \$.      | ,,         | शिवमतीजी        |
| ,,      | <b>त्रानन्दसागरजी</b> | *        | **         | नियममतीजी       |
| ,,      | समतासागरजी            | *        | 13         | समाधिमतीजी      |
| ,,      | उत्तमसागरजी           | *****    | "          | निर्मेल मती जी  |
| ,,      | निर्वाणसागरजी         | *        | ,,         | समयमतीजी        |
| ,       | मल्लिसागरजी           | *        | ,,         | गुरामतीजी       |
| ,,      | रविसागरजी             | *        | ,,         | प्रवचनमतीजी     |
| ,,      | जिनेन्द्रसागरजी       | *        | ,,         | श्रुतमतीजी      |
| ,,      | गुरासागरजी            | *        | ,,         | सुरत्नमतीजी     |
| লেক শ   | -<br>ो वैराग्यसागरजी  | *        | "          | <b>गुभमतीजी</b> |
| भुल्लक  | श्री पूरणसागरजी       | *        | "          | धन्यमतीजी       |
| ,,      | सवेगसागरजी            | *<br>*   | n          | चेतनमतीजी       |
| ,,      | सिद्धसागरजी           | *        | ,,         | विपुलमतीजी      |
| 17      | योगेन्द्रमागरजी       | *        | ,,         | म्रा० रत्नमती   |
| •,      | कम्सासागरजी           | ****     | क्षुहिलका  | दयामतीजी        |
| ,,      | देवेन्द्रसागरजी       | *        | ,,         | यशोमतीजी        |
| ,,      | परमानन्द सागरजी       | *        | ,,         | बुद्धमतीजी      |
| गयिका   | ग्रनन्तमतीजी          | *        | <b>ন</b> ০ | प्यारीबाईजी     |
| ,,      | अभयमतीजी              | *        |            | *               |

## मुनिश्री दयासागरजी



पू० मृति श्री दयासागरजी का जन्म स्थान राजस्थान की ऐतिहासिक बीर भूमि जि० जिल्ली इगढ़ में ग्राम बढ़न है आपने स०० १९८८ को थी राजाबाई की कुलि से जन्म लिया। आपके पिता का नाम रामबगस जी था। वये देवाल जाति में आपने जन्म लेकर प्रपत्ती जाति का नाम ऊंचा किया। गृहस्थ श्रवस्था का नाम श्री कस्तूरवन्दजीथा। श्रिक्षा सामान्य रही पारिवारिक समस्या आ जाने से शिक्षा की अधूरा हो छोड़ दिया नथा व्यापार कार्य करने नगे। बालकपन में ही धर्म के प्रति श्रद्धा एवं भंक्ति प्रपृत्व थी। घर की सेती होती थी तो उस कार्य में हिसा अधिक होती देखकर श्रापक मन में वैराय्य के भाव उत्तरत हुए तब श्राप गृहस्थी के कार्यों को छोड़कर श्राप्तर्य श्री धर्मसागरजी की

दारण मे ब्राए तथा टीक (राजस्थान) मे आपने आचार्य श्री से श्रुल्लक दीक्षा घारए की । संघ मे रहकर आप वास्त्र स्वाध्याय करते एव वंरास्य की ओर आपका लक्ष्य बहुता रहा तत्वस्थान् श्री महावीरजी में पंचकत्याएक प्रतिष्ठा पर आपने मुनिदीक्षा अंगीकार कर ली। आप भारतवर्ष के समस्त तीथों की पैदल यात्रा कर आस्म साधना कर रहे हैं। आप सरल एव सौम्यता की मूर्ति हैं। ब्राप आचार्य श्री के आदेशानुसार उप सथका भी सचालन कर रहे हैं। आप तपः साधना के कीर्तिमान पुरुषार्थी सन्त मिरोमिए मुनिराज है।

आपके द्वारा ग्रमी तक १६ दीक्षाएँ दी जा चुकी है। आप मूक साधना के प्रतीक मुनिश्री है।





# मुनिश्री पुष्पदस्तसागरजी

मुनि श्री १० ८ पुण्यत्स्तागरजो का गृहस्थावस्था का नाम जीवनलालजी था। प्रापका जन्म ग्राज से लगभग ६२ वर्ष पूर्व मोजमाबाद में हुआ था। ग्रापक पिना श्री चांदमलजी थे जो कपडे के सफल व्यापारी थे। आपको माता श्री फुलाबाई थी। आप खडेलवाल जाति के भूषण् हैं। ग्रापको ग्रामिक एव लौकिक शिक्षा साधारण् ही हुई। विवाह भी हुआ ग्रीर परिवार में एक बहिन है।

नित्य प्रति बाह्म स्वाध्याय करने से स्रापमे वैरान्य प्रवृत्ति जाग उठी। प्रापने आवस्य क्रव्या छठ, विक्रम सवत् २०२१ मे आचार्य थी १०० वर्मसागरजी महाराज से इन्दौर में मुनिदीका लेली। प्रापने इन्दौर, फक्तलरानाटन, टोंक, सवाईमाधोपुर, शिखरजी, आरा आदि स्थानों पर चातुर्मास कर घमंवृद्धि की है। श्री सम्मेदशिखरजी की २०१ वन्दना की। बाहुबली गिरनारजी की भीतीन बार वन्दना की है। ग्रापने बी, मीठा, नमक का स्थाग कर दिया है।



### मुनिश्री निर्मलसागरजी



श्री १०६ मृति निर्मलमागरजी का ग्रहस्य अवस्था का नाम मदनलालजी जैन था। ग्राज से लगभग सत्तावन वर्ष पूर्व आपका जन्म टोक (राजस्थान) मे हुम्रा। आपके पिता श्री केशरलालजी थे, इनकी मिठाई की दुक्कान थी। आपकी माता का नाम धापूर्वाई था आप अम्रवाल जाति के भूषग्ग है। आप मित्तल गोत्रज है। ग्रापकी लौकिक एवं धार्मिक विश्वा साधारण ही हुई। आपके परिवार में दो भाई थे। आपका विवाह हुन्ना ग्रोर एक पुत्र रस्न की प्राप्ति भी हुई।

आपने सस्संगित और उपदेशश्रवण से मन मे वराग्य लेने की बात भी विचारी। विकम सबत् २०२६ मे श्रावरण शुकला सप्तमी को टोंक मे श्री १० ट आचार्य श्री धर्मसागरजी से शुल्लक दीक्षा ले ली। बाद मे विकम सबत् २०२४ में मंगसिर शुक्ला पंचमी को श्री १० ट आठ धर्मसागरजी से ही मुनि दीक्षा लेली। प्रापने बूदी, विजीलिया, पाइवेंनाथ आदि स्थानों पर चातुर्मास किये। आप अपने भव्य जीवन से लोगों को सही प्रयां में भव्य बनने की प्रेरसा देते हुए शतायु हों, यही भावना है।



### श्री १०८ मृनि संयमसागरजी महाराज



श्री १०८ मुनि संयमसागरजी महाराजका जन्म म० १६७० में बूंदी में हुआ था आपके पिताकानाम भवानीशकरजी था। वह काक्तकारी का धंधा ग्रीर ब्यापार करते थे।

संप्रममागरजी बचपन से ही धर्म में रुचि रखते थे। उन्होंने ससार को ग्रमार जानकर स० २०२३ में टोंक में खुल्लक दीजा एव स० २०२४ में बूंदी में मुनिदीक्षा आचार्य श्री धर्मसागरजी से लो तथा नियमों के प्रति बहुन कटोर ग्रहे ग्रीर सब जीवों के उपकार की कामना करते रहे।

जो मुनिराज सम्यन्तान रूपी अमृत को पीते रहते हैं। जो अपने पुण्यमय शरीर को क्षमारूपी जल से सीचते रहते हैं तथा जो संतोष रूपी छत्र को घारए। करते रहते हैं, ऐसे मुनिराज कायक्लेश नामा तप करते हैं। ग्रन्त में पारसोला ग्राम में दिनाक २-६-८३ को समाधिपूर्वक शरीर कास्याग किया। ७६ साधु भ्रापकी समाधि के अवसर पर उपस्थित थे।



#### मुनिश्री ग्रमिनन्दनसागरजी

श्री धनराजजी का जन्म शेषपुर (सलुम्बर – उदयपुर ) में हुआ था। आपके पिताश्री धमरचन्दजी थे व माता रूपीबाई थी। आपकी जाति नरसिंहपुराव गोत्र बोसाया। आपके तीन भाई व तीन बहिने थी। आजीविका चलाने के लिए पान की दुकान थी। आप बाल बह्मचारी थे। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा = बी तक ही हुई किन्तु धार्मिक शिक्षा काफी है।

आपने सस्सगित व उपदेशों के कारण वैराग्य लेन की सोची। सबत् २०२३ में मुनि श्री वर्धमानसागरजी से सहस्तक दीक्षा ले नी। फिर धर्मप्रचार करने के बाद स०२०२४ में आपने आ० श्री विवसागरजी से ऐसक



दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद ग्रापने कई बामों मे झमर्ग करके धर्मोपदेश दिया। ग्रन्त मे स० २०२१ में कातिक शुक्ला अष्टमी को मुनि श्री घर्मसागरजी से मुनि दीक्षा ले ली। ग्रापने प्रतापगढ़, घाटोल, नटब्बा, गांमड़ी, दिल्ली, मुजपकरनगर, दाताय, श्रवराबेलगोला, ग्रादि स्थानों में चातुर्मास किये।

आपने तेल, नमक, दही म्राटिका स्थाग कर रखा है। आपने ग्रपनी अल्प ग्रयस्था में ही देश य समाज को काफी घर्मामृत का पान कराया है।

२३ वर्ष की झायु, सीम्य झान्त मुद्रा, ऐसी झबस्था में नग्न बन घारए। कर उन्होंने तपोबल द्वारा मुनि धर्म का कठोरता से पालन किया व अपनी दिनवर्या का अधिकांश समय जैनागम कं अध्ययन, ग्रध्यापन में व्यतीत करते हैं। भगवान महावीर निर्वाण महोस्सव पर उन्होंने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर प्रवचन करके बड़ी जागृति की हैं।

श्रुवज्ञान का ध्रिषिक्य महास्य है। श्री जिनेन्द्र देव ने जिसे निरूपण किया है। अर्थ और गद रूप से जिसकी ध्रग पूर्वरूप रचना गराधर देवों ने की है। जिस श्रुतज्ञान के दो भेद हैं अंग पूर्व और श्रग वाह्या। द्रम्य श्रुतज्ञान ध्रीर भाव श्रुतज्ञान के भेद से श्रुतज्ञान के ग्रनेक भेद हैं। भगवान की वाणी ओषिष के समान है, जो जन्म मरएा रूपी रोगों को हरती है। जो विषय रूपी रोग का विवेचन करती है। ओर समस्त दुःखों का नाश करने वाली है, जो उस वाएगी का अध्ययन करते हैं, वे निर्मल तप करके केवलज्ञान को प्राप्त करते हैं। मुनिराज की अभीक्ष्ण ज्ञानोषयोग की प्रवृत्ति प्रशंसनीय है।



#### म्निश्री शीतलसागरजी



ष्ठापका जन्म माघ सुदी पंचमी सम्बत् १९५५ के दिन परवार जातीय बाक्तल्ल गोत्र में श्रीमान् गोपाल-दासजी मोदी के घर श्रीमती हर-बाईजी को कुक्ति से रायगेन जिले के बीरपुर ग्राम में हुन्ना था। गृहस्था-दस्था में आपका नाम नन्हेलाल था।

आपके माता-पिता उदार हृदयी सन्तोषी व्यक्ति थे। आप अपने माता पिता के बीच एक मात्र लाडले पुत्र थे। घर गृहस्थी का पूरा मार आपके ऊपर ही निर्मर था। आपके पिता ने आपको मात्र प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा ही दिलाई। अस्प शिक्षा प्राप्त कर द्याप अपने पिता को व्यापार आदि में सहयोग देने लगे। आपकी द्याधिक स्थिति विशेष सम्पन्न नहीं रही इसीलिए द्याजीविका की जिम्मेवारी द्यापके उत्पर थी।

बाईस वर्षं की अवस्था में बासादेई के श्रीमान् नन्हेलालजी के घर श्रीमती कौसाबाई के साथ ग्रापका विवाह हुग्रा। पांच वर्षं बाद आप वीरपुरा से व्यापार के उद्देश्य में सागर चले आए ग्रीर वही रहते लगे। ग्रापको तीन पुत्र और चार पुत्रियों का सयोग मिला।

प्रापक अन्तर में बेरास्य की निमंल ज्योति का प्रंकुरण हुन्ना फलन रेणदीगिरिजी की पक्क स्वासक प्रतिष्ठा के समय परम पूज्य मुनिराज आदिसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा के वत अङ्गीकार कर लिये। चार माह बाद ही प्राह्मारजी अतिवाय क्षेत्र में मुनि श्री धर्मसागरजी महाराज से तीसरी प्रतिमा के वत ले लिए। अन्तर में वैराग्य की निमंल धारा वही फलत: सावन सुदी प्रष्टभी सम्वत् २०२० के दिन सागर में मुनि श्री से ही सप्तम प्रतिमा के वत यहणा कर लिये। बीच ही वह भी समय प्राया जब अन्तर में सच्ची वैराग्यता फिलमिलाने लगी और कार्तिक गुक्ता एकादवी स० २०२१ के दिन प्रतिवाय क्षेत्र पपौराजी में परम पूज्य दि० जैनाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज ते धापने कुल्लक दीक्षा प्रहुण कर ली। श्री धर्मसागरजी से मुनिरीक्षा महावीरजी में ली। टौक में समाधिन एक किया।

ससार की इस क्षागु-भंगुर नश्वरता एवं ग्रसारता से भयभीत होकर जिस पुरुषार्थ से स्नापने इ.र पथ का अवलस्वन किया, वह स्नापको सच्ची वैराध्य भावना का प्रतीक है।



### मुनि श्री सम्भवसागरजी



उदयपुर शहर में हमण जाति में मंत्रेश्वर गोत्रा-सर्गत श्री जवाहरलालजी के घर श्रीमती चम्पूबाईजी की कृक्षि में झापका जन्म हुआ । आपका जन्म नाम सुरन्दकुमार या। बालक सुरेन्द्र के जीवन पर अपनी दादो की धार्मिक वृत्ति का प्रभाव पड़ा। वे एक धर्म परायण सत्चरित्र मुयोग्य महिला थी। इनके पिता होनहार कर्मठ व्यक्ति हैं तथा मुनीमी का कार्य करते हैं।

बालक मुरेन्द्र अपनी तीन बहिनो मे ज्येष्ठ ध्रीर माना पिना का एक मात्र पुत्र होने के कारण सभी के लिए प्रस्थन्त लाङला और प्रियथा। इसकी प्रायम्भिक स्कूली शिक्षा उदयपुर में ही कक्षा ४ तक हुई। मुरेन्द्रकुमार जब १० वर्षकाथातब एक स्थानकवासी साथु द्वारा किसी

महिला को दीक्षा लेते देखकर इसके अन्तर मे वराग्य का उदय हुन्ना। फलनः दो माह बाद ही इसने कुछ बन लेकर धार्मिक वृक्ति का परिचय दिया।

जब १२ वर्ष की अवस्था हुई तव दिर्याबाद मे हुई मुनिराज ध्रादिसागरजी महाराज की समाधि के अवसर पर समार की असारता को प्रत्यक्ष देख सुरेन्द्रकुमार विद्वल हो उठा और तभी से गृह स्थाग कर दिया। ६ माह बाद ही श्री देवेन्द्रसागरजी महाराज से हूगरी प्रतिमा के बत अङ्गीकार कर लिए। भावों में और निमंत्रता खाई और १४ अगस्त ६४ की शुभ बेला में पर पूज्य आर्थिका बानमतीओं में हैदराबाद में सप्तम प्रतिमा के के बत अगीकार कर लिए। फ्रन्तर में विराग की निमंत्र धारा बही निमंत्र धारा की निमंत्र धारा बही निमंत्र धारा को अलित निमंत्र आराम में वंगाय भावना को ज्योति जलने लगी फलतः तीन माह बाद ही कार्निक सुबला एकादशी के दिन परम पूज्य दिगम्बर अनावार्य श्री शिवसागरजी महाराज से प्रतिशय क्षेत्र परीराजी मे शुल्लक दीक्षा ग्रहण कर निमंत्र वैराग्यमयी भावना का आद्वर्यकारी प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुन कर दिया। केवल १८ वर्ष की अल्प अवस्था में ससार की असारता में भयसीन हो ऐसे मुमार्ग का अनुनरण कर जिस इढ भावना का परिचय सुरेन्द्रकुमार ने दिया है, वह अनेको भव्यो को कत्याएक स्वित्य है। श्री महाबोरजी पंच कर्याएक स्वत्य में साचार्य धर्मसागरजी में मुनि दीक्षा सं० २०११ में नी। तथा मुनि के बर्तो को पाल रहे हैं।

## मुनिश्री बोधसागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म बुन्देन खंड में सागर जिले के अन्तर्गत मडबेरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता-पिता धर्मारेगा थे। वनपन से ही धर्म में बहुत रुचि थी। ध्राचार्य श्री धर्मसागरजी से इन्होंने खुरई में अहलक दीक्षा ली। इसाल शुल्लक रहे। उसके बाद गुरु श्री धर्मसागरजी से मुनि दीक्षा ले ली धौर सच में रहकर स्वाध्याय करने लगे। मुनि दीक्षा ले कर अनेकों तीर्यस्थानों की वन्दना की अन्त में मुजफरनगर में ग्राचार्य श्री के सान्निध्य में समाधि की धारास कर शरीर की खोडा।

ससारी जीव जो वीनराग भगवान की शरएा में आते हैं, वे ग्रापके स्नेह से नही आए है, किन्तु ग्रापके चरण

कमलों की प्रारण में आने का कारण घनेक प्रकार के दुःश्वों से भरा हुआ यह ससाररूपी महासागर ही है। जिसप्रकार गर्मी के दिनों में सूर्य से संतप्त होकर यह जीव छाया धीर जल से अनुराग करता है, क्यों कि छाया और जल संताप को दूर करने वाले है, इसीप्रकार ग्राथके चरणकमल भी ससार के दुःश्वों को दूर करने वाले है, इसलिए ससार के दुःश्वों को दूर करने वाले है, इसलिए ससार के दुःश्वों से अत्यन्त दुःश्वी हुए प्राणी उन दु खों को दूर करने के लिए प्रापक चरण कमलों की शरण लेते है। इसलिए ग्रापने मुनिव्रत ग्रंगीकार किया।



# मुनिश्री महेन्द्रसागरजी महाराज



आपका जन्म संवत् १६८६ में टॉक के पलाई ग्राम में हुग्रा था। उसके पिता का नाम बजरंगीलाल एवं माता का नाम श्रीमती कस्तूर-वाई था। उनका एक भाई ग्रीर है। घामिक संस्कार होने से उन्होंने बचपन से ही वैराग्य ले लिया। आचार्य महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर टीक में शुल्तक दीक्षा ली। बूंदी में ऐलक दीक्षा ली फिर धान्तिवीरनगर में सं० २०२४

मे आपने मृति दीक्षा छे ली। आपके छोटे भाई ने भी आपसे प्रभावित होकर मृति दीक्षा धारए।कर ली। उदयपुर (राजस्थान) में आपका समाधिमरण हुवा है।

को मुनिराज पांचों महाबतों का पालन करते हैं। पाचों समितियों का पालन करते हैं, तीन गुष्तियों का पालन करते हैं। तेरह प्रकार के चारित्र को प्रयस्तपूर्वक पालन करने है, जो ध्यान और प्रध्ययन में लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज अपने मन में मोझसुल्ल को धारए कर कर्मों का नाल करने के लिए तपश्चरण करते हैं, वे आत्मकत्याएं कर ध्रनस्त सुखी के स्वामी हो जाते हैं। उन्होंका जीवन घन्य है।



# मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज



महाराज श्री का जम्म सनावद ( मध्यप्रदेश) में हुमाथा। उनके पिता का नाम कमलचन्द्रजी था। उनकी शिक्षा बी० ए० प्रथम वर्ष तक है। वह संसार के अध्यक्ष कुर्यों की ओर से विरुद्ध हो गये और महाबीरजी में २०२५ में फाल्गुन सुदी अध्मी को आचार्य श्री धर्मसागरजी से मूनि दीक्षा ले लो। आप बाल ब्रह्मचारी हैं। अनेक उपसर्य आने पर भी वह पूर्णंक्प से विजयी हुए। अब वह निरन्नर प्रध्ययन में लगे रहते हैं। म्रणुभक्म के उदय से इनकी प्रांखों को ज्योति चली गई थी। आपने खानियां जयपुर में

चन्द्रप्रश्नु भगवान के सामने शातिभक्ति नामक स्तोत्र का गाठ किया, फलस्वरूप आंखों की ज्योति फिर से आ गई। यह भगवान की भक्ति का प्रभाव है। कीषित हुए सर्ग के काट लेने से जो असहा विष समस्त शरीर में फैल जाता है, वह गारुणी की मुद्रा के दिखाने व उसके पाठ करने से, विष को नाश करने वाली धौषधियों को देने से, मत्र से और होम करने आदि में बहुत शीघ्र शात हो जाता है। उसीप्रकार हे भगवान, जो मनुष्य आपके दोनो वरण्यक्षी अरुण कमलों का स्तोत्र करते है, दोनो वरण्य कमलों की स्तुति करते है, दोनो वरण्य कमलों की स्तुति करते है, उनके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते है और शरीर के समस्त रोग शीघ्र हो नष्ट हो जाते हैं। हे भगवन् १ यह भी एक महान आव्यर्थ की बात है। ग्रम्य विद्यों को दूर करने के लिए बहुत परिश्रम करना पडता है, परन्तु रोग धौर विघ्न आदि केवल आपकी स्तुति करने मात्र से दूर हो जाते हैं। यही कारण है, जब युवक मृतिराज भगवान जिनेन्द्र की स्तुति करने क कारण हिए चले जाने पर भी आखों की पुन: दिश्यर्थीति को प्राप्त हुए। आपकी प्रवचन शैली बहुत ही आकर्षक है। श्राप सदंब लेखन एव पठन कार्य में लोन रहते है।



### मुनिश्री चारित्रसागरजी महाराज



मुनिश्रो का जन्म सं०१६६२ में देवपुरा (राजस्थान) में हुआ था। उनके पिता का नाम किशनलालजी और मानाजों का नाम श्रीमती चम्पाबाई था। श्रापका जन्म नाम पत्रालालजी था।

प्रापकी शिक्षा कम हुई। छोटी आयु में विवाह हो गया था। परन्तु प्राप घर रहकर ही यथायक्ति धमें जिन्तन किया करते थे। १६२६ में श्री घा० खान्निसागरजी महाराज संघ सहित उदयपुर पधारे। उनसे दिगम्बर धमें में जलने की प्रेग्णा मिलो। फलस्वरूप कमश वृत धारण करते हुए आरम कल्याण के मार्ग पर अयमर होने गये।

ग्रजमेर में आचार्यवर धर्मगागरजी में उन्होंने २०२३ में मृनि दीक्षा ले ली।

जिमप्रकार चिन्नामांग रस्त तथा करणकृत आदि प्रचेतन हैं, तो भी पुष्यवान पुरुषों को जनके पृष्योदय के प्रनुसार अनेक प्रकार के इच्छानुसार फल देते हैं। उसीप्रकार भगवान अरहन्त देव यद्यपि रागक्षेत्र रहित है, तथापि उनकी भक्ति से भक्त पुरुषों को भक्ति के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक् भक्तिज्ञान और चारित्रक्षणी रस्तत्रय ही मोक्ष मार्ग का साधन है और उसकी सिद्धि का साधन यह मुनिधर्म ही है। उदयपुर राजस्थान मे आपने शारीर को छोड़ा तथा धात्म करवाग मे लगे रहे।

विजय :--ग्राप वाल बहाचारी है तथा आचार्य श्री शिवसागरकी महाराज की पूर्व पर्यायी बहिन के
सुपृत्र है। श्राचार्य महाराज जब एहस्थ श्रवस्था में हीरालाल के नाम से जाने जाते थे,
नव २ वर्ष की अवस्था से ही इनका पालन पोषण किया श्रीर उन्हीं की प्रेरणा से श्रापने
मन् १६६४ में लगभग १ लाख रुपये की जमीन नथा मकान आदि पैठण क्षेत्र को दान
गर दिया।

णुरू से ही आपमें धार्मिक रुचि थी। इसीलिए लगभग ६ वर्ष पूर्वआपने स्व∘ मुनिश्री सुपार्वसागरजी महाराज को पैदल यात्रा करायी तथा साथ में स्वयं भी पैदल यात्रा का लाभ प्राप्त किया।



#### मुनिश्री मदसागरजी महाराज



आपका जन्म भालावाड (राजस्थान) में सं० १६७४ बंसाख बदी पंचमी को हुवा था। ग्रापके पिता का नाम बुलाकीचन्दजो जैन तथा मा का नाम श्री केशरबाईजी था। ग्रापका गृहस्थ अवस्था का नाम श्री मुरजमलजी खण्डेलवाल था। आपने आचार्य श्री धर्मसागण्जी महाराज से सं० २०३३ में मुजफ्फरनगण में मुनिदोक्षा ली थी। ग्राप तपस्बी सन्त है तथा मृनि बतो का पालन कर रहे है।



### मुनिश्री बुद्धिसागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म उदयपुर जिले के भिडर कस्वे की बल्लभनगर तहसील में सं० १९७५ में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री चपालालजी था। आपके परिवार की गिनती कपडे के प्रमुख बपापियों में थी। स्वर्मीय प्राचार्य श्री शिवसागरजी महाराज सा० के उदयपुर चातुर्मास के समय आप समस्य मुनिराज प्रादि त्यागीवृन्दों के दर्शनार्थ पथारे थे तब यकायक ही आपमें वैरास्य उमड पड़ा और ग्रापने तत्काल धावार्य श्री क्यापने त्यों में श्रीफल समर्पित कर पाचवी प्रतिमा धारण कर ली। तत्यश्चात् दो वर्ष बाद ही आपने श्राटवी प्रतिमा ले ली लेकिन उससे भी आपको चैन कही मिलने बाला था। वैरास्य की भावना आपमें घर कर चकी थी। परिणाम स्वरूप आपने श्री महाबीरजी में प० पू० आवार्य रेप क्षी धांमागरजी महाराज सा० ने शुल्लक दोक्षा ले ली और बाद में जयपुर पहुंचकर आचार्य श्री से ही मुनिदीक्षा धारण कर ली। धाप वर्तमान में धार्मिक भावनाओं से श्रीतप्रोत ही विहार करते हुये धर्म प्रचार में लगे हुये हैं।



# मुनिश्री भूपेन्द्रसागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म उदयपुर जिले के राठोडा ग्राम में मिती पोष गुक्ला १० मं० १६७० को श्री जयचंदजी जैन की धमंप्रती श्रीमती कस्तूरीबाई की कोख से हुआ था। जन्म में ही आपमें धामिक संस्कार कृट टूट कर भरे हुये थे। आपके पारिवारिक जनों में ही वैराग्य की भावना घर किये हुये थी। गृहस्थावस्था में आपको श्री कपूरचन्दजी बागावन नरसिंहपुरा के नाम से जाना जाता था। वैराग्य के प्रति अनुराग होने के कारसा आपने सं० २०२४ में कार्तिक शुक्ला ११ को उदयप्र में प० पू० आवार्य १० श्री धमंसागरजी महाराज सा० से शूल्कक दीक्षा धारण कर ली। आपको केवल सुल्लक दीक्षा से ही संगुध्धि नहीं हुई। दो वर्ष के बाद ही आपने पूर्व दीक्षा तिथि के दिन ही जयपुर में आवार्य श्री से मुनि दीक्षा धारण कर ली। संघ के साथ ही आप विहार करते हुए मदनगंज चातुर्मास हेतु पधारे जहाँ प्राचार्य श्री के साश्रिध्य में ही प्रापन इस नश्वर शरीर को सदा सदा के लिये स्थान दिया।



#### मनिश्री विपुलसागरजी महाराज



आपका पूर्व नाम बीरचन्दजी था । जि॰ टीक में पलाई ग्राम में कस्त्रवाईजी की कुक्षि से वि॰ स॰ १६६२ चंत्र मुदी त्रयोदक्षी के दिन जन्म लिया था । ग्रापकी धार्मिक एवं क्षोक्तिक शिक्षा नाधारण ही हुई । ग्रापने विवाह नहीं करवाया बाल बहुग्चारी रहे । माघ सुदी पंचमी सं० २०३२ को मृजपकरनगर में आचार्य थी धर्मसागरजी से मृनि दीक्षा लेकर आस्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं । आपका ग्रालीकक व्यक्तित्व आचरणीय है । ग्राचार्य संघ में रहकर आस्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर है ।



# मुनि श्री यतीन्द्रसागरजी महाराज

श्री १० द मुनि श्री यतोन्द्रसागरजी महाराज का गृहस्थावस्थाका नाम श्री देवीलालजी था। आपका जन्म उदयपुर में हुआ था। आपके पिता श्री मगनलालजी व माता श्रीमती गेंदीबाई थी। आप चित्तों इंग्लाति एव गुढीया जाति के भूषणा हैं। झापको धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण ही हुई। झापके परिवार में दो भाई, चार बहिने, चार पुत्र व बार पुत्रिया थीं।



ग्यारह वर्ष की श्रवस्था से ही मुनियो की सस्सगति के कारण आपमे वैराग्य की भावना जागृत हुई। परिणामत.

कार्तिक शुक्ला ग्यारस, विक्रम सवत् २०२४ में उदयपुर में आचार्य श्री १०६ शिवसागरजी महाराज से श्रुत्लक दीक्षा धारण कर ली.। एक वर्ष बाद ही आपने विक्रम सवत् २०२४ में घाचार्य धर्मसागरजी महाराज से शान्तिवीर नगर ( महावीर जी ) में मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली । ग्रापको अक्तामर ग्रादि सस्कृत स्तीत्रों का विशेष ज्ञान है। ग्रापने प्रतापगढ आदि ग्रनेक स्थानो पर चानुसांस कर जिनवासी की आधातीत प्रभावना कर जिनवासी को काफी वृद्धि की । सोलह-सोलह दिनों के उपवास कर ग्राप सोलहकारए बतो का पालन करते हुए ग्रहनिश जान, श्यान, स्थानक की उक्ति को जीवन में साकार कर रहे हैं।



### मुनिश्री पूर्णसागरजी महाराज



पूज्य मुनि श्री १०८ श्री पूर्णसागरकी महाराज का जन्म प्रवाद जुक्ता ८ रिववार गवन् १६७० में कुण्डा ग्राम (कुण्डलगढ़) तहसील सराडा में हुआ था। श्रापके एहस्था-वस्थाका नाम श्री पूनमबन्दजी था। आपने वीसा नरसिंहपुरा जाति में जन्म लिया था। आपके पिता का नाम श्री हेमराजजी व माता का नाम करत्री वाई था। श्रापकी माता की श्रद्धा भी धर्म में अधिक थी। उन्होंने भी दस दस उपवास व श्रन्य कई ब्रतादिक किये।

श्चापने गृहस्थावस्था में रहकर पति पत्नी दोनो ने एक माह का उपवास किया था साथ हो दस दस उपवास भी

किये थे। म्रापने घर में रहकर ५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य ब्रत घारण किया। आपने ५ वर्ष तक सरपंच रहकर जनताका भलाकिया। घर में ही वैराग्य भावनाका चिन्तवन करते थे।

श्चाप सबत् २०३२ के मगसर मुदी चतुद्शीं गुस्वार के दिन सारे गांव की भीजन करा कर, घर का स्थाग करते हुए मुजयफरनगर मे १०६ आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के पास पद्मारे। तथा आचार्य श्री में माध शुक्ता पचनी सबत् २०३२ को मृति दीक्षा धारण की।

महाराज श्रीने भाडोल (सराडा) में वि० स० २०३६ में पूरुष मुनि श्री सभवसागरकी महाराज के साथ वर्षियोग धारए। किया एवं श्रावण माह में श्रन्न का त्याग रखा और एकान्सर आहार पर जनरतेथे।

आप बारह सी चीनीस बत के अन्तर्गत भाइपद माह में मोलह कारए बत के १२ (बत्तीस) उपवाम कर रहे थे। इसी बत के अन्तर्गत आपने यम सल्लेखना धारए। करली। ३० उपवास की समाध्य के पश्चात् रात्रिको बारह बजे आप एक दम सोये हुए उठ वैठे ब्रौर पदमासन त्याकर एमोकार मन्त्र का ध्यान करते हुए भाइपद शुक्ला १५ को नदबरदेह को स्थाग दिया। धन्य है ऐसे तपस्वी मृतिराज।

### मुनिश्री कीर्तिसागरजी महाराज



स्रापका जन्म जयपुर के समीप निवाई में हुवा था। मुनीमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप सुजानगढ़ प्राये तथा यहाँ पर नौकरी करने लगे। आपने आचार्य श्री के प्रवचनों से प्रभावित होकर आचार्य भ्री से जैनेश्वरी दीक्षा लेने के भ्राव प्रगट किए। आचार्य श्री ने भव्यजीव समक्ष कर सुजानगढ़ में शुल्लक दीक्षा प्रदान की। सन् १९०४ में दिल्ली ग्राचार्य श्री से मुनि दीक्षा छेली। केशरियानाथजी स० २०३६ में आपने समाधिम रखा किया। आप सरल तथा जानी ब्यानी मनि थे।



## मुनिश्री सुदर्शनसागरजी महाराज

आपका जन्म बारां (कोटा) राजस्थान में आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व हवा था। आरापने आ चार्यभी घर्मसागरजी महाराज से सुजानगड में मृति दीक्षाली। दिल्ली में सन् १६७३ में अचानक बुखार आ जाने से प्रापकासमाधि मरण हो गया।



### म्निश्री समाधिसागरजी महाराज

आपने पू० आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से पुनः दोक्षाली थी। २० वर्षीय मुनि
जीवन शरीर की विधित्तता देखकर आपने मुनिपद छोड़ दिवाथा। आप श्री मस्लिसागरजी जालना
वालों के नाम से प्रसिद्ध थे। श्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के विशेष सबीधन से आपने पुनः
सल्द्र्मर मे मुनि दोक्षा घारण की तथासंयम एव कठोरता के साथ आपने द्याचार्य श्री के साश्रिष्टय
में यम समाधि लेकर धरीर को छोड़ा तथा आस्मकल्याण किया। घन्य है आपकी सम्यक् श्रद्धा
जिसने आपको पुनः सम्मार्गपर लगाया।



# मुनिश्री मानन्दसागरजी महाराज

श्री ताराचन्द्रजी का जन्म भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में हुवा था। सामान्य उर्दू में प्रापकी शिक्षा हुई। ब्रापने कपड़े का कार्य किया तथा ग्रहस्थ धर्म का पालन किया। आपके २ लड़के है। आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज का दिल्ली की ब्रोर विहार हुवा तब से द्र्याप आचार्य श्री के सामिष्ठ्य में रहकर आरम साधना करते रहे। उदयपुर के समीप ऋषमदेवजी में ब्रापने द्र्याचार्य श्री से मुनि दीक्षा ली। पाड़वा ( उदयपुर ) में समाधि लेकर धरीर का त्याग किया। जहां पर आपके पांचिय कारीर का संस्कार किया गया था वह स्थान द्र्यान द्र्यान कारति के नाम से घोषित कर दिया गया है।



### मुनिश्री समतासागरजी महाराज



आपका जन्म मध्यप्रदेश में सायसेन नामक जिले में मड़लेरा नामक ग्राम में हुआ । आपके पिना का नाम श्री इन्दरचन्दजी, माता का नाम श्रीमित सोनाबाई था। ग्रापके यहा व्यापार एवं लेती का कार्य होता था। पूरा परिवार घमें श्रद्धा से ओतप्रोत था। आपके बंडे भाई मुनि श्री बोध-सागरजी के नाम से जाने जाते थे। भाई की सगिन एवं उनके प्रवचनों से आपके मन में वैराग्य बढ़ा तथा आपने मासोपवासी मुनि श्री सुपाव्यंसागरजी से १ वी प्रतिमा कं बन घारण किए। सघ में रहकर धमें साधना करते रहे। पू० आचार्य श्री धमेंसागरजी से केशरियाजी सन् १६८० में आपने मुनि दीक्षा ली। आप प्रतिदिन १०० माला एसोकार मंत्र की जांध्य किया करते हैं तथा प्रायःकर सारा समय मोन में हीं व्यतीत करते हैं। आप संघ के तपस्वी सन्त श्रिरोमणी साधु हैं। आपके चरखों में शत शत बंदन।



### मृनिश्री उत्तमसागरजी महाराज



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त में फलटए। नगर मे सन् १९२६ को हुवा था। आपके पिता का नाम मोतीराम, मा का नाम आलूबाई था। आप ३ भाई बहिन थे। प्रापकी धर्म में श्रद्धा बचपन से है। आचार्य श्री सान्तिसागरजी महाराज के सान्तिस्य में आपने वर्षों सब की सेवा की। आपने तलवाड़ा ( बांसवाड़ा ) में पंचकल्याएक प्रतिष्ठा के जुभ अवसर पर आचार्य श्री से दीक्षा के लिए निवेदन किया। धाचार्य श्री ने सतपात्र समभ कर खुल्लक दीक्षा दे दी। साबला ( उदयपुर ) में आपने आचार्य श्री से ऐलक दीक्षा को तथा पारसीला ( उदयपुर ) में आपने आचार्य श्री से ही मुनि दीक्षा लेकर आत्मकल्याएए के मार्ग में संलग्न है। अध कर्मों के नाश करने हेतु श्राप निरत हैं, धन्य है ऐसी दिगम्बर मुद्दा को, जो ऐसी कठीर साधना कर रहे है।



### मुनिश्री निविशासागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म लगभग ६ वर्ष पूर्व उपरमरा (विलासपुर) मध्यप्रदेश मे श्री सरजूप्रसादजी के ग्रह में हुआ था। ग्रापकी मानाजी का नाम श्री मितदेवीजो था। आपका पूर्व नाम बजमान जैन था। मुनि श्री के पूर्व ग्रहस्थ श्रवस्था मे १३ भाई वहिन थे। ग्रापकी लोकिक शिक्षा ११ वी तक हुई। सोनागिर क्षेत्र पर मुनिश्री मुगारवैसागरजी के दर्गन से आपके मन में वैराग्य के श्रकुर प्रगट हुए। दिल्ली में भगवान महावीर स्वामी के पच्चीस सौ वे निर्वाण महोस्सव वर्ष में आपने सुल्लक दीक्षा आवार्य भी धर्मसागरजी महाराज से ली तथा मुजपकरनगर (उ.प्र) सन् १६७६ से माधमुदी पंचमी को दिगम्बरी दीक्षा लेकर आस्मकल्यारा कर रहे है।



#### मनिश्री मल्लिसागरजी महाराज



प्रापका जन्म कर्नाटक प्रान्त के जिला बेलगांव के अन्तर्गत याम सदलगा में मातेष्वरी काशोबाई की कोल से विक सम्बन् १९७४ में सुप्रमात की सुभलग्न में हुआ था। प्रापका बचपन का नाम मल्लप्या था। आपके पिता श्री पादवं ग्रप्पा सरल, परिश्रमी, धर्मात्मा, दयालुएवं ग्रान्त स्वभावी थे। उनका तम्बाकू का व्यापार तथा खेतीबाड़ी का कार्यथा। ग्राम के ग्रामान्य व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी।

स्कूल की शिक्षा के उपरान्त हमारे चरित्र नायक श्रीमरूलप्पाको पिताजी ने ब्यापार में लगा दिया। आपने

बडे परिश्रम और न्याय मे ब्यापार को चलाया। परन्तु प्रारम्भ से ही आपकी घर्म मे रुचियी। प्रातःकाल उटकर श्री मन्दिरजी मे जाना, समोकार–मत्र को माला जपना ग्रादि निस्य के कार्यथे। ग्रापका विवाह एक सम्पन्न घराने मे हुन्ना वा। आपके चारपुत्र और दो पुत्रिया हुई।

दस वर्ष पर्यंग्न ब्रह्मचर्य प्रत पानते हुए आपने माघ शुक्ता ४ वि० स०२०३२ को मुजफ्फर नगर (उ० प्र०) मे परम पूज्य १०६ आचार्गश्री धर्मसागरजी महाराज से अपार जन समूह के समक्ष सीवे ही मृति दीक्षा लो। ध्रापका नाम श्री मिल्लसागरजी महाराज रखा गया। आचार्यश्री ने ध्रापमे दो माह के लिये नमक स्थागने को कहा परस्तु धन्य हे आपका स्थाग और गुरुभक्ति कि आपने जीवन भर के लिये नमक का स्थाग कर दिया।

म्रापके गृहस्थ जीयन की घामिकता और संस्कारों का प्रभाव आपके परिवार पर बहुत गहरा पड़ा। वड़े पुत्र महावीरजी व बढी पुत्री गृहस्थाश्रम मे है।

आपके बढ़ पुत्र वाल बहाचारी श्री विद्याघर ने १६ वर्ष की अल्पायु में श्री १०६ आ चार्य श्री ज्ञानसागरजो महाराज से सीधे ही मुनि दोक्षा ली और २३ वर्ष को अल्पायु में ही आ चार्य पद से विभूषित किये गये। जिनका दीक्षा महोत्सव अजमेर में अत्यन्त समारोह पूर्वक मनाया गया था। वे अध्यन्त शान्तस्वमावी, निस्पृही, परमजानी, सुवक्ता तथा कवि व युवा आचार्य श्री विद्यासागरजी हैं।

आप ( श्री मस्लिसागरजी ) के ग्रन्थ दो पुत्रों तथा पत्नी और दोनों पुत्रियों ने ग्रापके साथ दोला ग्रहण की। ग्रापके दितीय पुत्र श्री अनस्तनाथ ने ऐलक दोला की, नाम श्री योगिसागर रखा गया। तीसरे पुत्र का नाम श्री शास्तिवाध या तथा ऐलक दोला के उपरास्त श्री समस्तागर नाम रखा गया। आपकी खोटी पाया। शापकी श्री मितवाई का नाम श्री आर्थिका समस्ताजी रखा गया। श्रापकी खोटी पुत्री स्वर्णमाला का नाम दोला उपरास्त श्री स्वर्णमाला का नाम दोला उपरास्त प्रवासनाती रखा गया। दोनों ऐलक अब मुनि श्री बन गये हैं जो आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज के संघ में हैं।

इसप्रकार आपका पूरा परिवार दीक्षा धारण करके धर्मसाधन ध्रीर ज्ञानोपार्जन मे पूर्णतया रत है। इस काल मे जबिक लोग ब्रत, संयम तथा चारित्र पालन को कठिन समम्रते हैं, आपका जीवन एक महान धादर्श उपस्थित करके हम सबकी धार्खें खोलने तथा चारित्र की घोर टढता पूर्वक बढ़कर आरम कल्याण करने एवं मानव जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा देता है।



#### मृनि श्री रविसागरजी महाराज



स्वाते-पीत घर के हजारीलाल जैन को क्या मुफी कि छोटेपन में साधुओं की जमात में शामिल होने को छटपटा उठे। व्यवहारी जैसी छोटो सी वस्तियों में साधुओं का छाना-जाना कभी हुआ हो यह बात तो गांव के छितवृद्ध को भी ठीक में याद नहीं, सो हजारीलालजी साधुमेंवा की अपनी उममें दूरदराज के शहरों में विराजमान साधुओं को सेवा करके ही पूरी कर पाते थे। साधुसेवा छौर स्वाध्याय की मेहनत कुछ ऐसा रंग लायी कि वैराग्य की निर्फरणी बहने लगी। आवक लक्ष्मीचन्द जैन व चतुरी बाई की यह प्यारी संतान मगसिर छ० १२ सन् १६७६ जवलपुर में विराजमान आठ श्री सम्मितसागरजी में के चरणों में शुल्लक दीक्षा की याचना करने उपस्थित हुई। आवकवर्ग के समक्ष दीक्षा विधि पूरी हुई और शुल्लक दीक्षा की याचना करने उपस्थित हुई। आवकवर्ग के समक्ष दीक्षा विधि पूरी हुई और शुल्र रिवागरजी महाराज की जय हो के नारों से आपके इस अनुकरणीय मार्ग की सराहना की। घाचार्य श्री धर्मसागरजी से सावला (राजस्थान) में मृनि दीक्षा ली। सम्प्रति गुरुवरणों में वयावृत्ति करते हुए शास्त्रों का स्वाष्ट्याय कर रहे है।





## मुनिश्री जिनेन्द्रसागरजी महाराज

प्रापका जन्म राजस्थान प्रान्त के नागीर नगर में सन १६९४ में हुवा। प्रापक पिता का नाम श्री केसरीमलजी व माता का नाम श्रीमित फंबरीदेवी था। आपका पूर्व नाम रतनलालजी था। ग्राप ग्रपने पिता के इकलौते पुत्र थे। १६ वर्ष की उम्र में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। आपने संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए इस्फाल (मग्गीपुर) में व्यवसाय शुरू किया तथा धनोपार्जन किया। सन् १६७५ में आपके मन में वैराग्य की भावना का उदय हुवा और इसी भावना से ग्रापने व्यापार से संग्यास धारणकर स्थागमार्ग को अपनाया। सन् १६८० में आपने सन्यासमय जीवन प्रारम्भ किया। १८ अक्टूबर १६८० को नागीर में घापने मुनि श्री श्रेयासमागरजी से श्रुल्कक दीक्षा ग्रह्म की। मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ एवं महस्व रूपं स्थान को प्राप्त करने के लिए १९६२ में ग्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से सावला (उदयपुर) में मुनि दीक्षा धारण की।



### मुनि श्री गुरासागरजी महाराज



१० म श्री मुनि गुणसागरजी महाराज का जन्म
महाराष्ट्र राज्य के बीड़ जिले में मुरम्य उमापुरी ग्राम के
श्रीमान श्रेच्डी चम्पालालजी पाटनी जाति खण्डेलवाल की
धमंदरनी माता कस्तुराबाई की कुक्षि से स० १९६६ में हुआ
ग्रापका जन्म नाम राजमल था। आपके और भी तीन बड़े
श्राता उनमचन्दजी, गुलावचन्दजी, पूनमचन्दजी थे। माता-पिता श्रीर भाई-बहनों के प्यारे लघु कु वर राजमलजी ही
थे। आप स्वर्गीय आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज के
भानजे थे। जैसे मामा ने आत्मकत्याएग का मार्ग डडा

उमी मार्ग के आप भी प्रवर्तक हुए। आचार्य महाराज श्री की सतन् प्रेरणा से आप बचपन से ही सब में रहने लगे। आचार्य श्री को पूर्ण कृषा थी। सब २०२६ में आपने दूसरी प्रतिमा के ब्रत लिये स्रीर धीरे धारो बढते हुए सस्तम प्रतिमा बारण की आप बान ब्रह्मचारी है।

स० २०२५ मे शान्तिवीर नगर मे पच कल्याएक प्रतिष्ठा के समय फ्राचार्यश्री का अकस्मात् स्वर्गवास हो जाने से आपका मन समार से विरक्त हो गया फ्रीर फ्रापने नवीन ध्राचार्यश्री धर्मसागरजी महाराज से शुल्लक दीक्षा ग्रहए। की।

भगवान् महाबीर २५०० सोवे निर्वाण महोत्सव के ग्रुभ अवसर पर सघ भारत की महान नगरी दिल्ली में आया। बहापर आपने ब्राचार्य श्री से मुनि दीक्षा ग्रहण की ग्रीर ग्रापका नाम गुरासागर रखा। जैसा नाम वैसा गुण आपमें नजर ग्राना है। आप कई वर्षों से १०८ श्री अजितसागरजी महाराज के सघ में निरन्तर धर्म ध्यान मे रन है।

> 2 202 202 202 200 200



### ऐलक श्री वैराग्यसागरजी महाराज

ध्रापका जन्म माघ जुक्ला द स० १९६६ को नवा गाव, उदयपुर ( राजस्थान ) मे हुमा था। अपके पिता का नाम श्री गुमानमलजी और माता का नाम श्रीमती चुन्नीवाई था। ग्रहस्थ अवस्था में अपको श्री चुन्नीलालजो के नाम से सबोधित किया जाता था। ग्रहस्थावस्था मे धर्म के प्रति आपको तीत्र लगन और वंराय्य के प्रति स्तेह था। परिस्तामस्वरूप प० पूज्य आवार्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज सा• सं आपने सं∘ २०२६ में ही सुनि श्री सुगावर्बसागरजी महाराज सा• सं आपने सं∘ २०२६ में सुल्लक दीक्षा जे ली। आपकी समाधि सथस्य विहार करते हुये बड़ा गाव ( खेखड़ा ) उ० प्र० मे आवार्य श्री के साश्चिय में हुई।



### क्षुत्लक श्री पूरणसागरजी महाराज

श्री १० ५ क्षुत्लक श्री पूरणसागरजी का ग्रहस्थावस्था का नाम राजमलजी जैन था। आपका जन्म आज से लगभग ७५ वर्ष पूर्व घरोजा जिला शाजापुर में हुआ था। ग्रापके पिता श्री केशरीमलजी व माता श्री जडावबाई थी। आप जैसवाल जाति के भूषण है व मावला गोत्रज हैं। आपकी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारए। ही हुई। आपकी दो शादियां हुई। आपके परिवार में दो पुत्र एवं दो पूत्रियां है।

ससार की नश्वरता को जानकर झापने स्वेच्छा मं विकम सवत् २०१७ की पूरिएमा को बूदी (राजस्थान) में भ्राचार्य १० = श्री धर्मसागरजी महाराज से श्रुत्लक दीक्षा ले ली। आपने शाहगढ़, सागर, खुरई, क्सालरापाटन भ्रादि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्म वृद्धि की। आपने रस स्थाग व दही का स्थाग कर दिया है।



### क्षुल्लक श्री संवेगसागरजी महाराज



ग्रापका जन्म सं० १६६५ में डूगरपुर जिले के सरोदा ग्राम में हुवा था। ग्रापके पिता का नाम मारिएकचन्दजी तथा माँ का नाम मोतीबाई था। आपके ४ बच्चे थे। अपना सारा जीवन व्यापार आदि में ही व्यातीत किया। बागड प्रान्त में ग्राचार्य श्री के आगमन पर आपने आचार्य श्री से ७ वीं प्रतिमा बारए। की तथा २-६-६३ को पारसोल। (उदयपुर) राजस्थान मे परम तपस्थी ग्राचार्य श्री घमंसागरजी महाराज से शुल्लक दीका धारण की। ग्राप संघ में रहकर ग्रास्म कत्याए। के पथ पर ग्रामस हैं।

# क्षुल्लक श्री सिद्धसागरजी महाराज



पद -- क्षुत्मक
जन्म तिथि -- धावण कृष्णा ५ सं० १६ = १
जन्म स्थान -- वाढन् (राजस्थान)
श्रावक अवस्था का नाम -- धी शिवकण्णजी
पिता का नाम -- धी सेठ मागीनालजी अप्रवाल
माता का नाम -- मौजी देवी
क्षुत्नक दीक्षा -- महिसुद ५ सं० २०३२

श्री १०८ स्ना० धर्मसागरजी महाराज से मुजफ्फर नगर में धारण की।



# क्ष्लक श्री योगेन्द्रसागरजी महाराज



म्रापका जन्म राजस्थान के पिवत्र जिला वासवाइ। सुरम्य भोमपुर गाव मे श्रीमान् श्रेष्ठी श्री कस्तूरचन्दजी जाति नरसिंहपुरा माता चमचीबाई की कुिक्ष से सवत् १६८१ मार्गदीर्थ शुक्ता २ की सुभ बेला में हवा। ध्रापका जन्म नाम फूलचन्द रच्छा गया। श्राप दो भाई थे। छोटे का नाम मणीलालजी था। देवयोग से प्रापके पिताजी का देहावसान हो गया जब आप तीन या चार वर्ष थे। माता ने दोनों को बहुत हो लाड प्यार से बड़ा किया। जब आप होशियार हुये तो यथा योग्य पाठकाला में पढ़ने भेजा गया भीर साथ हो द्यारिक का अभ्यत्वय में ही स्रापको गादी करादी गई। ध्रापके तीन पुत्र व तीन पुत्रिया है। श्रापमें बचपन से धार्मिक संस्कार होने ने श्रास्त्रों का अध्ययन श्राप बडी रिचपूर्वक करते थे। राजनीति ये भी आपका स्थान था जो कि १८ साल तक श्राप निर्विदोध सरपच के पद पर रहे इसलिये जन माधारण मे भी आपका अच्छा प्रभाव था। हर साल जहा तहां साथू सव दिराजमान रहते आप आहारदान के लिये चौका लेकर जाते एवं अनेक बार सपरिवार सम्मेदिशक्यर, गिरनार, बाहुबली आदि को तोध्यात्रा एवं जन्म स्थान भोमपुर में लोन चक्तम इत्यान पत्र जन्म स्थान भोमपुर में नवीन चन्द्रममुंदानच्य जैन मन्दिर के निर्मण कार्य में एव बहा दो बार पंच कल्याएक प्रतिच्ठा बादि में आप का ही पूर्ण सहयोग रहा एवं मिडचक विचान आदि जिनमिति निरन्तर करते रहते थे।

परम पू॰ १०८ आचार्य प्रवर श्री शिवसागरजी महाराज का संघ सहित उदयपुर सं० २०२५ का चातुर्मास था जब पूज्य मुनि सुपार्श्वसागरजी महाराज की समाधि के प्रवसर पर आप सपरिवार चौका लेकर गये श्रीर बहा ग्रापने सातवी प्रतिमा के ग्रत घारण कर लिये। जब से आपका वैराग्य बढ़तागया। योडे दिनों में ही ग्रहजाल का त्याग कर दिया और बांसवाड़ा में एवं डंगरपूर उदयपुर के जिलो मे श्रनेक गावों मे पंचकस्याणक प्रतिष्टा एवं अनेक वेदी प्रतिष्टा, बडे बड़े विधानों का आयोजन भी आपने निर्मोमता से केवल धर्म प्रभावना की भावना को लेकर कराये है जिससे तीनों जिलों में भ्रापका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा। परम पू० ग्राचार्य भी धर्मसागरणी महाराज सहारतपुर स० २०३२ के चातुर्मास के बाद मुजप्फर नगर सघ का विहार हुआ था। बहां पर आचार्य श्री से श्रापने नवमी प्रतिमा के प्रत लिये श्रीर आपका नाम धर्मभूषण वर्णी रखा। आप विशेष कर संघ के साथ रहते थे। ग्रापके भाई त० मर्गोजालजी भी आपके साथ एव घापकी माता त० चमनीबाई तीनों प्राणी साथ में रहकर आहार दान ग्रादि देते हुवे निरन्तर घर्मध्यान करते थे। ग्राचार्य श्री का चातुर्मास २०३६ का बासवाड़ा में था जब महाराज श्री के सांशिष्ट्य में ही माता चमनीबाई का धर्मध्यान पूर्वक समाधि मरण हो गया।

स० २०३९ के वैसाल कृष्णा ७ को आदिनाष दि० जेन मंदिर पारमोला में मानस्तम्भ पंच-कत्याणक प्रतिष्ठा जो कि धापके द्वारा ही सम्पन्न हुई उसी अवसर पर परम पूज्य १० द घ्राचार्य जिरोमणि धमंसागरजी से विधाल मुनिसंघ के सालिध्य में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की । तब इनका नाम योगेन्द्रसागरजी रक्खा गया । अभी आप परम पू० १० द श्री ग्रजितसागरजी महाराज के संघ में रहते हुवे निरन्तर पठन पाठन एवं धमंध्यान में रत है ।



### क्षल्लक श्री करुणासागरजी महाराज

ह्मूलक जी का जन्म स्थान राजस्थान के वासवाडा जिले में सुरम्य अति रमणीय लोहारिया नगर में श्रीमान धर्मानष्ठ श्रेष्ठि दाइमबन्दजी नर्रासदृद्धा की धर्मपदनी माता श्री कुरीबाई की कुक्षि से स० १६७० फाल्गुन णुक्ना १५ को हुमा । आपका जन्म नाम छ्यानलाल रक्खा गया आपके तीन झाता और एक विहन थी। आपके छोटे भाईयो का नाम अवेरचन्द, हुकमीचन्द और मीठालाल है। म्रापके पिताजी गांव के सर्व मान्य व्यक्ति थे। प्रापकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से तीनो भाई वमई धनोपाउंन हेतु गये वहा काफी धन उपाजंन कर अपनी स्थित सुदृह बनाई। आपके छोटे भाई श्री जवेरचन्दजी ने १५ वर्ष की उम्र में बहुचर्य बत धारण किया। उन्होंने पादवंनाथ दि० जैन मन्दिर लोहारिया का जीर्गोद्धार कराया। वासवाडा डूंगरपुर आदि जिलों में भी अनेक मंदिरों का जीर्गोद्धार कराया। धर्मणाला बीडिंग जेन पाठणाला आदि का कार्य किया। ऐसे ये आपके लघु झाता जिन्होंने परम पू० १०० आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा लेकर मुनि पादवंकीर्ति जाम सि सिहत हु वे और गत वर्ष रूपा पारोली (जि० भीलवाडा) में समाधि पूर्वक स्वयंवास को प्राप्त हु है।

ब्रापने उदयपुर में १०० मुनि श्रो पार्द्धागरजी से सातवीं प्रतिमा धारण की श्रोर इसी वर्ष २०३६ में पारसोला पच कल्याएक प्रतिष्ठा के सुश्रवसर पर १०० आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से सुल्लक दीक्षा ग्रहएग की और प्रापका नाम करुणासागर रखा।

न्नाप अभी १०८ श्री ग्रजितसागरजी महाराज के संघ मे रहकर निरन्तर धर्मध्यान रत हैं।



#### क्षुत्लक श्री देवेन्द्रसागरजी महाराज



क्षुल्लक श्री देवेन्द्रसागरजी का जन्म राजन्यान के डूगरपुर जिले में साबला गाव में श्रीमान कचरूलालजी एवम् माता श्री चम्पीबाई की कुलि से स० १६७७ में हुमा। प्रापका जन्म नाम देवचन्दजी था। आपके तीन फ्राता पन्नानाल, गेबीलाल, लक्ष्मीलाल थे।

आप स्वभाव से सरल एवम् धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे । घाप बाल ब्रह्मचारी हैं आप प्रपने बडे भाई गेबीलालजी के साथ जैन पाठशाला मे अध्यापन और व्यापार मे भी ध्यान

देते हुए सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। आचार्य श्री १०८ धर्मसागरजी महाराज का ससघ सावला नगर मे पदार्पण हुआ और बाहुबली वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रापंते सातवी प्रतिमा को धारण किया। धाप थी धर्मभूषण वर्णीजी महाराज के साथ रहकर घर्म प्रध्ययन करते रहे।

पारसोला में स० २०३६ में मानस्तम्भ की पंच कल्यासाक प्रतिष्ठा के सुअवसर पर आपने स्नाचार्य श्री १०८ धर्मसागरजी महाराज से क्षल्लक दीक्षा ग्रहण की।

इस समय द्याप मुनि श्री १००० श्री क्रजिनसागरजी महाराज के साथ रहकर निरन्तर पठन पाठन करते हुये घमं घ्यान पूर्वक अपने चारित्र का पालन कर रहे है।



### क्ष्वलक श्री परमानन्दसागरजी महाराज

| गृहस्थ अवस्था का नाम    |            | पवनकुमार स्वदेशी                          |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------|
| पिताका नाम              |            | गोकुलचन्दजी स्वदेशी                       |
| माता का नाम             | <b>—</b> . | प्यारीबाईजी                               |
| निवास स्थान             |            | इन्दौर                                    |
| जन्म तिथि एव जन्म स्थान |            | ३०-११-१६५१, श्री सिद्धक्षेत्र मॉगीतुंगी   |
| लौकिक-अध्ययन            | _          | बी. कॉम                                   |
| दोक्षा निथि एवं स्थान   | _          | प. पू. ग्राचार्य १०६ श्री धर्मसागरजी महा० |
| धार्मिक भ्रष्टययन       |            | प्रायः चारों अनुयोग                       |
|                         |            |                                           |



#### प्राधिका प्रनन्तमतीजी

ग्रापका जन्म जिला औरंगाबाद में कन्नड़ नामक ग्राम में सेठी कुलोरान्न श्रीमान सेठ हीरा-नालजी के घर माता सरूपाबाई की कोख से सं० १६३६ में हुवा । जन्म के समय आपका नाम सोनाबाई रक्खा।

आपके माता पिता ग्रत्यन्त सरल स्वभावी दानी ग्रीर जैनागम के परम श्रद्धानी थे। इनके मुलक्षसों का प्रभाव इनकी सन्तान पर पड़ा।

बालिका सोनाबाई का पारिएष्रहरू १३ वर्ष की फ्रन्ट आयु में आहूल निवासी श्री सुखलालजी काशनीवान के साथ हुवा था । आपके एक पुत्र तथा एक पुत्री थी । कर्म की गति विचित्र है । विवाह के ६ वर्ष बाद आपके पति श्री सुखलालजी का देहावसान हो गया । श्चापके दोनों कुल सम्पन्न और ऐस्वयंशाली थे किसी भी प्रकार की जिंता नहीं थी। श्रापने अपने कर कमलों द्वारा दान भी खूब दिया। आपने चालीस हजार की धनराशि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में तथा पांच हजार दीक्षा के ग्रुभावसर पर दान किए थे। इसके श्रलावा और भी हजारों रुपयों का दान आपने किया। अनेकों जगह जिनेन्द्र प्रभु की मूर्तियां स्थापित कराई। श्री महावीरजी क्षेत्र में भगवान महावीर की ३ फुट उत्तंग प्रतिमा स्थापित कराई।

इस प्रकार घन वंधन से सम्पन्न, प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा में उत्तम, दान में शिरोमिण होती हुई भी आपने ६न सब सांसारिक वंभवों को क्षणमंपुर समका। आप बाल्यकाल से ही इस असार संसार से उदासीन थी भीर पति के स्वर्गारोहण हो जाने से भ्रापने अपने अन्तर में आरम कल्याण को मावना को प्रोत्साहन विया। फलतः उदयपुर में हुए आचार्यवर चारिज चक्रवर्ती श्री चालि-सागरजी महाराज के चातुर्मास के ग्रुमावसर पर भ्राचार्य श्री के सदउपदेशों से प्रभावित होकर ७ वी प्रतिमा के बत ग्रहण कर लिए, सथ में रहकर भ्रापने भ्रतेको वयौं तक संघ की तन मन धन से भक्ति पूर्वक सवा की। इतने पर भी भ्रापको सन्तोष न हुआ फलता भ्राचार्य श्री बात्तिसागरजी महाराज की सम्मति से आचार्य वीरसागरजी महाराज से नागीर नगर में मंगसिर शुक्ला पढ़ी शुक्रवार विक्रम संठ २००६ को श्रुक्लिका की दोक्षा ग्रहण कर ली। आचार्य श्री ने आपका नाम बदलकर श्री 'श्रमननमतीजी' रखा।

माता अनन्तमतीजी झुल्लिका की दीक्षा के बाद ग्रनेक परिषही को सहन कर कठोर व्रतों का पालन करने लगी और आस्म कन्याण की ओर तस्पर हो उग्र तप साधना के साथ कठिन व्रतों का अभ्यास करने लगी। आपकी इस ग्रास्म-कल्याण की कठोर साधना को देखकर आचार्य श्री धर्म-सागरजी महाराज ने कार्तिक सुदी एकादशी स॰ २०२२ को महाब्रतों के पालने का उपदेश व धाजा देते हुये, हजारों नर-नारियों के बीच ग्रायको सुरई (सागर) में "ग्रायिका" की दीक्षा दे दी।

इस प्रकार प्रारम्भ से आप धार्मिक प्रभावना व आत्म-कल्याएग हेतु तप साधना में तस्पर व स्रप्रसर हैं। प्रापको शतशः नमन ।

> సీసీసీసీసీసీసీ సీసీసీసీసీ సీసీసీసీ సీసీసీ సీసీ సీసీ సీ

### चार्चिका चभ्रयमतीजी



जब परम पूज्य झाचार्य श्री १०६ स्व० वीरसागरणी
महाराज की शिष्या आयिका श्री १०४ ज्ञानमती माताजी
ने हैदराबाद से चानुर्मास किया तब ही परम पूज्य झाचार्य
श्री १०६ स्व० शिवसागरजी महाराज से झाजा प्राप्त कर
पूजनीया ज्ञानमती माताजी ने ब्रह्मचारिणी मनोरमावाई को
ब्रुत्लिका दीक्षा दी और इनका नाम अभयमती रखा। इस
उपलक्ष से मनोरमावाई ने १४-६-१६६४ को झपनी
झोर से उमास्वामी श्रावकाचार ग्रन्थ भी प्रकाशित

आपका जन्म आज सं ३१ वर्ष पूर्व टिकेतनगर (वारावंकी) उत्तरप्रदेश में हुआ। प्रापक पिता थी छोटेलालजी गोयल है। और माता मोहनीदेवी है तथा पूजनीया ज्ञानमती माताजी ध्रापकी बड़ी बहन हैं। वचपन में घापको मनोवती कहते थे। मनोरमा बहन की बाल्यकाल से ही घरेलू कार्यों की जोर उतना रुफान न था जितना कि साधु सरसगध्यमंपदेश-लाभ की ओर था। पर पर घापने तत्वायं सुत्र तक धार्मिक शिक्षा ली। आप वचपन से ही उदार व सरल स्वभाव की थी।

सवत् २०१८ में फारणुन मास के णुक्त पक्ष में जब लाडतू में मानस्तम्म की पंचकत्याएाक प्रतिष्ठा थी और आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराज ससंघ विराजमान थे तब ग्राप मा के साथ दर्शन के लिए ब्राई और मा को राजी कर आचार्य श्री से एक वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य ग्रत ले लिया। मध मे ही रहने लगी। सघ के साथ शिक्षरजी की यात्रा की। आरा नगर में पहुंचने पर आचार्यश्री १०८ विमलसागरजी महाराज से आपने पाववी प्रतिना के ब्रत ले लिये थे। शिक्षरजी मे भगवान् पाववंनायजी की टोंक पर ग्रापने मालाजी से सातवीं प्रतिमा के जत ले लिये थे। कलकत्ता से संघ पुन विकारजी पहुंचा। किर लण्डगिरि उदयगिरि होता हुआ हैदराबाद पहुंचा। श्रापने ज्ञानमती माताजी से आयिका दीक्षा देन के लिये आयह किया तो उन्होंने आचार्यश्री की अनुमति ग्रावस्थक बतायो। आपने आचार्य श्री १०८ धर्मसागरजी महाराज से ग्रायिका दीक्षा ली।

आपने सर्वार्थसिद्धि, गोम्मटसार तक धार्मिक अध्ययन जहां किया वहां न्याय-ध्याकरण के प्रन्य भी पढ़े। संघ के नियमानुसार आप अपना प्रधिकांश समय धर्म ध्यान व शास्त्र स्वाध्याय मे लगाती है।



## प्रार्धिका श्री विद्यामतीजी



रै० जनवरी १९१६ को मुवारिकपुर प्रजवर जिले में आपका जन्म हुवा था। आपके पिताजी का नाम इमरतीबाई था। आपके पातीजी का नाम इमरतीबाई था। आप पालोवाल जाति की है। आपकी आदी पालम दिल्ली में हुई आपके दो लड़के है। आपके पति का विशोग होने से आपको अपने आप पर निर्मर होना पड़ा तथा आपने शिक्षक का पर सम्भाला तथा २० वर्ष तक स्कृल में बच्चों को शिक्षा दो। संसार से अनायास वेराग्य आया तथा आर्था शी धमंसागरजी महाराज महावारजी में स० २०२४ में आर्थिका दोक्षा ली। आप कुणल वक्ता तथा तथरवी साधु है। दशलक्षण, अठाई, सोलह काररा, आदि उपवास आप सदा करती रहती है।





### प्रायिका संयममतीजी

विस० १९७६ में मनोवाई का जन्म बागपत मेरठ यू० पी० में हुवा था। पिताजी का नाम श्री मोहनलालजी तथा माताजी का नाम श्री कमलावाई था। आपने मगसिर सुदी दसमी सं० २०२९ में झुल्लिका दीक्षा ली थी। तथा सं० २०३१ में आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से श्राधिका दीक्षा ली। श्राप सरल एवं तपस्वी साध्वी है।



### आर्यिका विमलमतीजी



भी १०५ विमलमतीजी का गृहस्थावस्था का नाम फुलीवाई था। आपका जन्म आज से लगभग ७० वर्ष पूर्व अहंगावाद (वगाल) मे हुआ था। आपके पिता श्री हेशमलजी थे। जो प्रेस का काम करते थे। आपकी माता श्री दाखावाई थी। आप खण्डेलवाल जाति की भूषण है। आपकी धार्मिक और लौकिक शिक्षा साधारण हुई। आपका विवाह भी हुआ। आपके परिवार में तीन भाई, दो बहुन, तीन पुत्र व तीन पुत्रिया है।

गुरु संगति के कारण भावों में विशृद्धि ग्रायो । अतः आपने विकम स० २०२६ में सुजानगढ़ (राजस्थान) में श्री आचार्य विमलसागरजी से क्षुलिका दीक्षा ले ली । ग्रायको णमोकार ग्रादि मत्र का विशेष ज्ञान है। आपने तेल, दही ग्रादि रसों का स्थाग किया है तदनन्तर ग्राचार्य धर्मसागरजी से आयिका दीक्षा लेकर ग्राचार्य संघ में धर्म नाधनाग्त है।



### म्रायिका सिद्धमतीजी



आपका जन्म स० १९७१ वैसाख सुदी पूरिंगमा को जयपुर में हवाथा। आपका पूर्व नाम कल्लोबाई था। आपके पिनाजी का नाम श्री केशरमलजी था। आपकी मा का नाम श्रीमनि बल्ली-बाईजी था। आपकी शिक्षा दूसरी तक ही हुई। म० २०२६ में कार्तिक सुदी १२ जयपुर में ग्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज में ग्राधिका दीक्षा ली। ग्राप कठोर तपस्वी हैं। ग्राप समय समय पर १०-१० उपवास करती रहती है।



### म्रा॰ जयमती माताजी



सं० १९६३ में मुजपकरनगर (यू० पी०) में श्री पदमप्रसादजी के यहा जन्म निया था। आपका पूर्व नाम शानितवाई था। आपकी माताजों का नाम मीना देवी था। आपने १४ वीं तक लौकिक शिक्षण प्राप्त किया। सं० २०२६ में जयपुर में श्रापने आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज में आर्थिका दीक्षा ली।

4

# ग्राधिका शिवमती माताजी



श्री शोलावार्ड का जन्म ३६ वर्ष पूर्व श्रवण बेलगोला (कर्नाटक) मे श्री घरण्याजी के यहां हुवा था। आपके ३ माई तथा ६ वहिने है। ब्राप बाल बह्मचारिएती है। आपकी शिक्षा कन्नडी भाषा मे हुई थी। पू.आ. झानमतीमाताजी के उपदेश से आपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके प्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से मागंशीर्थ वदी दसमी सन् १९७४ को भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में झायिका देक्षा ग्रहण की आप निरस्तद आत्म साधना में रत हैं। ग्राप मरल एव शास्त प्रकृति की हैं।



# प्राधिका नियममतीजी



ग्रापका जन्म सदलगा कर्नाटक में हुवा था। ग्रापके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक सस्कार ग्रापमें छोटेपन से ही थे। ग्रापके ३ माई १ वहिन नथा मा एव पिताजी ने जैनेटबरी दीक्षा ली। ग्रापने भी अल्प वय मे आचार्य श्री धर्मसागठन महाराज से मुजफ्फर नगर (U.P.) में आयिका दीक्षा ली। आपका नाम नियममती रखा गया।

#O\$

### ग्रा॰ समाधिमतीजी



जठ मुद्दो दोज स० ११६० में रायपुर निवासी श्री मेहुरचन्दजी अग्रवाल की धर्मपत्नी श्री भागवन्ती देवी की कुिल सं फीरोबाई ने जन्म लिया था। जिन्होने माख सुदी पचनी स० २०२३ मुजपफर नगर में ग्रावार्य श्री कमंसाराजी महाराज से ग्रायिका दीक्षा लेकर आर्थिका समाधिमनीजी नाम धारण किया।



### म्रायिका निर्मलमतीजी



जन्मस्थान--वैराठ ( जयपुर ) राजस्थान
जन्मदिवस--मगसिर बदी १२ मं० १६८०
माता का नाम-- गोपाली बाई
पिता का नाम - धी महादेव सिंघई
जाति -- अग्रवाल जैन
पूर्वनाम--- मनफूल बाई

ग्रापका जन्म राजस्थान के एक सम्पन्न परिवार मे हुआ । १३ वर्षकी आयु में ग्रापका विवाह हो गया । परन्तु अग्रुभ

कर्मकं उदय से ११ महीने के बाद ही बंधब्य का भार ग्रापके सिर पर झागया। इस अवस्था को देखकर घर बाले ग्रनन्त शोक को प्राप्त हुए। परन्तु आपने इस दारुण कष्ट को सम भावना में सहन किया और परिवार के आग्रह करने पर भी दुबारा विवाह करने से मना कर दिया।

आपमे ब्राचार्य देशभूषमाओ महाराज, आचार्य शिवमागरजी महाराज श्रीर मुनि ब्रजित-सागरजी महाराज के दर्शन एव उनका धर्मोपदेश मुनकर वैराग्य का भाव जागृत हुन्ना घ्राचार्य धर्मसागरजी महाराज से आयिका की दीक्षा ग्रगीकार की। फिर मासीपवासी श्री मुपादवंसागरजी महाराज के सच मे सम्मिलित होकर सम्मेदशिखरजी आदि तीथों की वन्दना की। फिर श्री १०६ दया-सागरजी महाराज के सच मे सम्मिलित होकर वाहुबलीजी की यात्रा की।



### ग्रायिका समयमतीजी



श्री १०५ प्रायिका समयमतीजी का जन्म सन् १९२१ में कर्नाटक प्रास्त के बेलगाव जिले के ब्राकोला ग्राम में हुआ। प्रारम्भ से ही आप में धार्मिक प्रवृत्ति थी। जिनधर्म व पूजा आराधना में लीन रहती थी। श्री मल्लपाजी [वतंमान में मुनि श्री मल्लिसागरजो] की सह धमंचारिणी रहो। ब्रायका पृहस्य नाम श्रीमति था। आपके

चार पुत्रा एव दो पुत्रियों में बडे पुत्र को छोड़कर पाचों पुत्र-पुत्रियों ने दीक्षा ले ली है। प्रस्थात युवा आचार्य विद्यासागरजी आपके ही पुत्र रत्त है। दोनों छोटे पुत्र भी मुनि है जो विद्यामागरजी महाराज के सब में है। छोटी पुत्री स्वर्ण माना जो प्रवचन मित आर्थिका है। छापकी बहुत छोटी प्रवस्था है। आप सकते एक साथ सपरिवार विक्रम मवन् २०३२ माछ शुक्ता पचमी को मुजपकर नगर (उत्तर-प्रदेश) में आचार्य भी धर्मसागरजी महाराज ने छपार जन समूह के मध्य दीक्षा ली। छाप स्वाध्यायी सरल स्वभावी एव शान प्रकृति की है।

अन्य घन्य है समयमति ।
समय का मूल्य समक्ष लिया।।
सभी पुत्र पुत्रीको लेकर।
समय का सद्दपयोग किया।।



# म्रायिका गुरामतीजी



पू० गुगामतीमाताओं का जन्म थी महावीरणी में हुवा था। आपके पिता का नाम मूलचन्दजी पांड्घा था। ध्रापका पूर्व नाम असर्फीबाई था। आपका विवाह भवर-लालओं गंगवाल नोमाज (राजस्थान) के यहां हुवा था। आपके जन्म के समय पिता को धन को (असर्फियों) की प्राप्ति हुई थो इसीलिए आपका प्यार का नाम यही रहा। ववपन में धर्म में हिचा थी। पूजन, भजन, कीर्तन में विशेष रुचि रखती थो। सगीत में अच्छी आस्था रही। ध्रापके २ पुत्र एवं १ पुत्री हैं जो सम्यन्त एवं धार्मिक वृत्ति के हैं।

आचार्य वीरसागरजी से सातवी प्रतिमा को धारण किया। महावीरजी मे पंचकत्याणक प्रतिब्हा के पुण्य अवसर पर आपने फ्रांसिका दीक्षा फ्रांचार्य धर्मसागरजी से ली।

दीक्षा के बाद ग्रापने समस्त तीर्घों को पैदल बदना की। आप सरल एवं प्रखर प्रतिभा की धनी है। प्रवचन कोली भी मनोरम है श्रोताग्रों के ऊपर आपके प्रवचनों की अमिट छाप पडती है आपके ग्रन्दर गुरु भक्ति अट्ट भरी हुई है। ग्रापके द्वारा घमें की महती प्रभावना होती रहती है। आप चारित्र गृद्धि के १२३४ उपवास भी कर रही है जो पूर्ण होने को है।



### ग्राधिका प्रवचनमती माताजी



प्रापका जग्म कर्नाटक प्रान्त के जिला बेलगांव के प्रान्तगंत प्राम मदलगा में मातेष्वरी श्रीमती देवी की कोख से सन् १६५४ में रक्षावन्धन के दिन हुष्मा था। आपका वचपन का नाम मुवर्णकुमारी था। वधीक आपके जन्म से १० दिन पहले ही आपके पिता ने २१ तोला सोना खरीदा इसलिए प्रापका नाम मुवर्णा ग्ला गया। आपके पिता का नाम श्री मललपाजी है, वर्तमान में श्री १००० मल्लिसागरणी महाराज के नाम से मुनि पद में विश्ववित हैं धीर सता श्रीमती देवी वर्तमान में आपिका समयमती माताजी हैं।

श्रापके चार भाई व एक बहिन है, एक भाई सिर्फ घर में रहा और सब दीक्षित हैं। श्रापकी शिक्षा मगठी व कन्नड़ में सातवी कक्षा तक हुई है। श्रापका पृग परिवार घमंनिष्ठ है, बच्चो पर माता पिता का असर हुए बिना नहीं रहता। आप बचपन से ही पूजा पाठ ग्रारती मजन आदि गुर्खों में प्रवीसाधी,

कलड़ स सातवा कक्षा तक हुइ हैं। आपका पूरा पारवार समानण्ड है, नण्या पर माता प्रताक असर हुए बिना नहीं रहता। आप बचयन से हो पूजा पाठ आराती अजन आदि मुखा में श्वीसा थी, आपके बन भाई श्री १०६ आचार्य विद्यासागणी की दीक्षा व उनका प्रवचन सुनकर ही आपके मन में वैराग्य हुवा था। पर घर से कैसे निकले इस विचार में थे। सन् १६७५ में आचार्य करन श्री सुवलसागरजी महाराज के संघ ने सदलगा ग्राम में चार्तुमास किया। रोजाना आहारादि देना, प्रवचन सुनना श्रादि करते थे। श्रा० विद्यासागरजी महाराज के दर्गन के लिए राजस्थान आये और ६ अप्रेल १६७५ में सवाईमाधोपुर में आजीवन ब्रह्मचर्य क्रत लिया और कुछ दिनों के बाद श्री १०६ श्राचार्य धर्मसागरजी महाराज के पास पहुँच तथा खतोली ग्राम में अक्षय तृतीया के दिन ७ वी प्रतिमा घारस कर ली इस प्रकार आपने माथ शुक्ला ५ वि० स० २०३२ को मुजम्बर नगर (उ० प्र०) में परम पृज्य श्री १०६ श्राचार्य धर्मसागरजी से अपार जनसमूह के समक्ष आयिका दोक्षा तथी, आपका नाम श्री प्रवचनमती रक्षा गया आप सतन् मनन चिन्तन अध्ययन करते रहते हैं, श्रापकी मुख मुद्रा प्रतिसमय प्रसन्न रहते हैं।



# प्राधिका शुतमतीजी



आर्थिका श्रुतमती माताजी का पूर्व नाम सुसीला बाई था। आपका जन्म कलकता में १४ अगस्त १६४७ में हुवा था। आपके पिता का नाम ध्यो फागुलानजी श्रावक (वर्तमान में ग्रा० क० श्री श्रुतसागरजी महाराज ) है राधा माता का नाम वसन्तिदेवी था। वचपन से धर्म प्रवृत्ति के कारएा धापने आजीवन अह्यचर्य धरा ले लिया। तथा प्रावार्य धर्मसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा के बत धारण किए। प्रापने विशारद एवं शारश्री की भी परीक्षा देकर जानाजंन किया। वतंमान में पू० आदिमति माताजो से ग्राप सस्कृत, न्याय, व्याकरण आदि का पठन पाठन करनी रहनी है।

भ कहावीर स्वामो के २५०० वे निर्वाश दिवस के गुभ प्रवसर पर आपने भारत की राजधानी ऐनिहासिक नगरी दिल्लो में आचार्यश्री धर्मसागरजी महाराज से आर्थिका दीक्षा ली थो।

मोह ममता को छोडकर ग्राप धर्म ध्यान-णास्त्र-स्वाध्याय को ही सर्वस्व समभने के लिए सभी को प्रेरणा दे रही है। ग्रापने मुजपकर नगर, मदनगंज, पदमपुरी, भीलवाडा, लुहारिया श्रादि स्थानों पर चातुर्भीस करके धर्म प्रभावना की।



# प्राधिका सुरत्नमतीजी



आपका जन्म मध्यप्रदेश में पन्ना जिले के अन्तर्गत गुनौर गाव मे हुआ। आपके पिताजी श्री बंनीप्रसादजी व माताओं कमलाबाई जैन की आप तीन में से एक लाड़ली बेटी थी। आपका जन्म सवन् २०१४ में वंशाख बदी 55 के दिन हुआ था। श्रापका जन्म नाम सुधाकुमारी रखा था। वेसे तो आपको बाल्यावस्था से ही धर्म में श्रीषक रुचि रही। आपके आर्दि की दिक्षा देखकर आपको सोलह वर्ष की अल्यायु में ही इस ससार रूपी मोह जाल से वैराग्य हो गया। तभी से झापने घर का स्थाग कर दिया और १०६ श्री दयासागरजी महाराज के सच में दो वर्ष तक रहकर धार्मिक ममं एव शास्त्र जान का सामिक अध्ययन किया।

२४०० वे निर्वाण महोत्सव के मुअवसर पर प्रात स्मरणीय प्राचार्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज से स्नापने दिल्ली मे १८ वर्ष की अल्पाय मे आजीवन ब्रह्मचर्य बत ग्रहण किया। उन्ही के साधिष्य में सन् १९७६ में बमत पचार्य ग्रुवहार के दिन मुजपकरनगर (उ० प्र०) में आपने आर्थिका दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद आप सम्मेदिशिखरजी, गोम्मटेश्वर बाहुबलीजी, धर्मस्थल, मागीजुंगीजी, गजपवा, पोदनपुर समस्त भारतीय सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करते हुए बम्बई मे चातुर्मास के साथ-साथ धर्म प्रमावन कर रही है।



# ग्रा० शुभमतीजी



धापने बैसाख सुदी तीज सं० २००४ में खुरई (सानर) में श्री गुलाबचन्दजी जैन के यहां जन्म लिया था आपको मांका नाम शान्तिबाई है। लौकिक शिक्षा चौथी तक ही रही। सन् १९७२ में आपने अजमेर नगर में भ्रांगिका दोला आचार्य श्री धर्म-सागरजी महाराज से ली।



# ग्रायिका धन्यमतीजी

ब्र० सोनावाई का जन्म डेह ( नागीर ) मे हुवा था। बचपन में झापकी शिक्षा अरुप ही थी। झापका विवाह नागीर में हुवा था। झापकी एक पुत्री है। जो आज कटक में रहती है। आपका जीवन शाग्ति के साथ व्यतीत हो रहा था कि झनायास झापके ऊपर चैषव्यता का बोफ झा पड़ा। झापने उसे सहन किया तथा आचार्य वीरसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा के द्रत पर पर किए झापने ३० वर्ष तक सवों में रहकर साधुओं की मेवा वैयावृत्ति की। अन्त में आपने उदयपुर ( राजस्थान ) में आयिका दीक्षा खाचार्य श्री धर्ममागरजी से ली। केशारियानाथ तीर्थ पर आपने सल्लेखना ली तथा समाधि मरएा कर झाश्म कल्याण किया इस अवसर पर ४० साधु थे।

आप सरल, दानसेवी, परोपकारी एवं मिलनसार साध्वी थीं। सारे साधु आपकी भक्ति से प्रभावित थे।

### प्राधिका चेतनमतीजी



धापका जन्म राजस्थान प्रान्त में सीकर नगर में हुवा था भ्रापका पूर्व अवस्था का नाम श्री वरगवाई था। भ्रापकी मा का नाम दाखांबाई था। ग्राप परम पूर्व धाचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से श्रायिका दीक्षा मुजयकर नगर मे माध सुनी पंचमी को लेकर आत्म कल्याण के मार्ग मे संत्यान है।



# म्रा॰ विपुलमतीजी



श्री भागवतीबाईजी बचपन से ही धर्म में रिच रखने बाली बालिका थी। आपका विवाह शिवपुरी जिला गुढर में श्री गुलाबचन्दजी के साथ हुवा था स्नापको १ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई; पर कुछ समय बाद प्राप्ते पति का स्वगंबास हो गया। धादने धर्म मार्ग को अपनाया तथा लेव समय धार्मिक कार्यों में लगाया। १६६२ में पृह त्याग कर प्राप्ति कार्यों में लगाया। १६६२ में पृह त्याग कर सन्दार्ग के सार्य में सहकर आत्म कत्यागु के मार्ग में सलगन हैं। स्नापके मुपृत्र भी मृति दीक्षा लेकर आत्म साधना में निरत हैं।



### मा० रत्नमतीजी



पू० ग्राधिका रत्नमतीजी ने अवध प्रान्त में जन्म लेकर आचार्य श्री धर्म-सागरजी महाराज में दीक्षा ली है आपका विशेष परिचय प्राप्त नहीं हो सका है।



# क्षुल्लिका दयामतीजी



धारण कर ली । तत्पदचात् स० २०२० मे लुरई में प० पू० १०६ मुनिराज श्री घर्मसागण्यी महाराज सा० (वर्तमान प्राचार्य) से श्रुल्लिका दीक्षा धारण की । दीक्षा के पदचात् कलोल, रूंगग्युर, अजमेर, लाडन, लुरई ग्रादि स्थानों पर आपके चातुर्मास हुये ।

# अहिलका यशोमतीजी



आपका जन्म सन् १६६१ में उदयपुर (राजस्थान)
मे हुवा था ध्रापके पिता का नाम श्री जवाहरलालजी तथा माता
का नाम चन्पावाई था। ध्रापका पूर्व नाम सुरेखा था। धिक्षा १
वी तक ही रही। ध्रापने छोटी अवस्था में आजीवन श्रह्मचर्य वत
स्वीकार किया था। उदयपुर में आपने आचार्य श्री धर्मसागरजी
महाराज से क्षुल्लिका दीक्षा ली। आपके बडे भाई भी वर्तमान में
मुनि सम्भवसागरजी के नाम से जाने जाते है। बचपन में ही
घर को छोड़कर द्वारम कस्यारा के मार्ग में निरत हैं। आप ध्राचार्य
सव में रहकर प्रारम साधना कर रही है।



# भुल्लिका बुद्धमतीजी

आपका जन्म वि० सं० १९६७ में गोलापुरा जाति में जवलपुर में हुआ था। झापके पिता का नाम बसोरेलाल एव माता का नाम जमनाबाई था। पूर्व नाम कस्तूरीबाई था। आपने हिन्दी सस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सं० १६८३ में खुरई में मुनि श्री धर्मसागरजी महाराज से क्षु० दीक्षा ग्रहुए। की।



### ब्र० श्री प्यारीबाई

जन्मस्थान - पारील (ललितप्र उ० प्र०)

पिताकानाम — परमानन्दजीजैन माताकानाम — नन्नीबाईजी घरकीस्थिति — सम्पन्नपरिवार।

जन्म लेने के बाद उसका भावी जीवन कैमा होगा, कहा नहीं जा सकता। कौन कितनी आयु लेकर आया, इसे तो केवल, केवली ही जानते हैं। साधारण मनुष्य के ज्ञान का यह विषय नहीं। पारोल (लिलतपुर उ० प्र०) में समृद्ध परिवार में भी परागानवजी के घर जन्मी प्यारीवाई ने धीरे धीरे कुछ बसनत पार कर लिये। माता-पिना को बिन्ता ने स्रा घरा। बच्ची के हाथ पीले करने हैं। चिन्ता ने सोना, खाना सब खराव कर दिया। शुभ योग में अपने प्रयक्त के फलस्वरूप थी परमानवजी ने मडावरा निवासी श्री रामचन्द्र को अपनी पुत्रों के लिये वर रूप में चुन लिया। घर सम्पन्न था। वस वनने वाला लडका घर में ज्येटर पुत्र था। उसके प्रन्य दो भाई परमलाल और प्रेमचन्द्र थे। शुभ मुहुते में पिता ने श्री रामचन्द्र के साथ अपनी लाडली वच्ची का पाणिप्रहण कर दिया। पिता अपने कर्तव्य की पूर्णता पर खुण थे किन्तु दुर्वेव कही बैठा मन ही मन हम रहा था। एक वर्ष के भीतर ही हसती, मुस्कराती बालिका का मुहु, जैमें स्थाह हो गया। उसके सारे स्वप्न स्वप्न की नरह ही विलीन हो गये। प्रव उसकी श्रांखों को केवल आनुश्रों का ही महारा रह गया।

उसने साहस बटोरा और अपना ध्यान अध्ययन में लगाने का निक्चय किया। इसने अच्छा कोक निरोध का दूबरा उपाय नही था। मड़ावरा से इन्दौर की ओर देखा और उसे कचनबाई दिगम्बर जैन आश्रम में अध्ययन की मुबिधा प्राप्त हो गई। घाठवी कला तक मन लगाकर अध्ययन किया और गुओदय से उसे अपने पेरों पर खंड होने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई।

उज्जैन की जैन पाठशाला में ९ वर्ष तक ग्रध्यापन कार्य किया। बालक वालिकाओं में उसका समय बोतने लगा। समय ने पहटा लाया सीभाग्य से श्री धर्ममागरणी महाराज का समागम मिला। मिद्धवर कृट में आचार्य श्री विमलसागरजों से दो प्रतिमा के नियम प्रहर्ण किये। भावों में विशुद्धि आने लगी। उत्तरीत्तर धार्मिक भावना प्रगाद होती गई श्रीर आचार्य श्री धर्मसागरजों से सातथी प्रतिमा के ल्रत ले नियं। कदम एक बार छागे वटे तो बहते ही गये। श्री १०० मूनि पूष्पदन्तसागरजी का साम्निष्य मिला और उनसे द बी प्रतिमा के कृत शिरोधार्य किये। वर्तमान में उनसे संघ के साथ ही धर्म साधन करती हुई विचरण कर रही है। स्वभाव ने सरल एव मधुर है।

# नवदीक्षित मुनि ग्रमितसागरजी

आपका जन्म दुगाह कलां (खुरई) म० प्र० मे श्रेष्टि श्री गुलाबचन्दजी के घर पर दिनांक २६-६-६३ ई० सबन् २०२० को हुमा था। आपकं ४ भाई २ बहने हैं, झापने ११ मीं कका पास की, प्रारम्भ से आपको प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों मे अधिक समय लगाने की थी, केवल १६ वर्ष की अवस्था मुंगे हो प्राप्ते भे पुण्यत्त्रजो महाराज से १२-२-६१ को क० वर्ष प्रहुस्त कर लिये, जिन्हे झांगे ही आगे बढ़ने की एक ही लगन हो, उन्हें कीन रोक सकना है, विधाध्ययन करते रहे, आप ५-१२-६२ को झाचार्य महाराज के चरण साहिष्ट में आये, एवं भीमपुर मे झाचार्य श्री मे २ प्रतिमा के बत्र प्रहुस्त किये। २१ वर्ष की घरलायु में आपके भाव सर्वात्तम उत्कृष्ट स्वयमी, महाबती मुनि बनने के हुए है वे न केवल प्रस्तानीय है, बल्कि स्तुर्य है जिनना गुणानुवाद किया जाय कम है, आपने नन्हे नन्हे बालकों को जो प्रारम्भिक धार्मिक शिक्षण देकर १ हाने कम समय में सस्कार डाले हैं वे पीधे निश्चित हुए से से प्रसूर्ण यह वृक्ष बनेगे, आपका मृदुल स्वभाव, गुरु भक्ति, सच्ची नानि निरिवत रूप से द्वा समाज एवं धर्मानुरागी बन्धुमों को सन्मार्ग की ओर छे जाने में प्रस्थन सहायक होगी इसमे कोई सन्देह नहीं। धर्म है आपके माता पिता को जिन्होंने खापसा पुत्र रन्न उरस्म सम्पूर्ण कुल को गौरबान्वित कर दिया। ऐसे युवा मुनीश्वर को शत शत बन वन्दन।

# नवदीक्षित मुनि समकितसागरजी

श्चापका जन्म सिरगन (लितत् ) में काल शु० १० सबत् १९६६ में गोलारे (जैन) परिवार में श्लेष्ट श्री परमानन्दजी की धर्म पत्नी रामकु वरबाई की कुलि से हुआ। आपने सिरगन एवं अन्य स्थानो पर धानिक शिलाए संस्थाओं में विद्याध्ययन करके शास्त्री परीक्षा पास की। १ वर्ष तक राजस्थान के धानिक विद्यालयों में विद्याध्ययन करके शास्त्री परीक्षा पास की। १ वर्ष तक राजस्थान के धानिक विद्यालयों में विद्याक पद पर कार्य किया, २५ वर्ष किराना का व्यापार किया, आले देशभूषण महाराज से फलटण में ३-६-७७ को दूसरी प्रतिमा के व्रत निये, श्रेयाससागरजी महाराज से तसरी प्रतिमा के वत निये, दिनाक ३-१-६० को प्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से ब्रह्मचर्ययत एव सातवी प्रतिमा के पारसोला में वन लेकर घर चले गये, घर से विरक्ति होने लग गई थी और यदा कदा मय में शामिल हो जाते थे। अजमेर आकर परम दयालु प्राचार्य भी के चरणों में मुनि दीक्षा का श्री फल चढाया, प्रार्थना स्वीकृत हो गई. सन्पूर्ण समाज जानकर हर्ष विभोर हो गया, श्रीर दिनाक ४-१०-६४ को आपने दिल जैन मुनि दीक्षा लो आपका कुल परिवार, माता पिता धन्य हो गये, धन्य है आपकी इस जैनेदवरी दीक्षा को ओ आप मोक्षमार्ग की ओर अग्रसर हो रहे है।

# आचार्यकल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज हारा

**えががががががががががががががががががなが** 

## दीक्षित शिष्य



श्राचार्यं कल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज

मुनि श्री समतासागरजी आर्थिका सरलमतीजी श्रार्थिका शीतलमतीजी आर्थिका दयामतीजी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# मुनि श्री समतासागरजी

### "जे कम्मे सुरा ते धम्मे सरा"



जिसके आदर्श जीवन से दूसरों को ग्रपने जीवन के लिए प्रेरए। मिले, जो कहने की अपेक्षा करके बताए, वास्तव में जीवन वह है। अन्यया जीवन की घड़ियां बीतने में समय यों ही निकलता जाता है।

विद्वत्ता और चरित्र परस्पर पूरक हैं। इनको सुदृढ़ बनाने के लिए श्रद्धा इनकी पृष्ठभूमि है। इन तीनों का सामजस्य ही जीवन का अत्तिम लक्ष्य रत्नत्रय वन जाता है। इस रत्नत्रय का अब भवान्तरों तक सतत् साधन ही एक दिन साधक को अपने चरम लक्ष्य तक पहुचाता है—वह चरम लक्ष्य है मूर्कि, निर्वाण गा सिद्ध ग्रवस्था।

पण्डित महेन्द्रकुमारजी पाटनी जंसे बाहर रहे उसी तरह सदैव श्रन्तरङ्ग में भी । जीवन मे जो सोचा उसे जीवन

मे उनारा। घनस्या के साथ साथ आस्महित में प्रवृत्त रहे। आस्मा की घ्रन्तरग आवाज को बाहर साकार रूप देने में सदैव कटिबद्ध रहे। जीवन के प्रारम्भ मे सामान्य धौर उसके छोर पर जीवन को सार्थकताया कल्याण को ओर प्रवृत्त करना—यह जीवन की सफलता के लिए बड़ो महत्त्वपूर्णवात रही है।

परमश्रद्धेय धर्मधीर सेट टीकमचन्दजी सोनी जब कभी हवेली में धीमन्हीं आ जाते थे नब सवारी धाने में विलम्ब होने पर श्री महाबीर दिगम्बर जैन विद्यालय (वर्तमान में राजकीय टीकमचन्द जैन हायर सैकण्डरी स्कूल) में पद्मारते और विद्यालयों से धर्म सम्बन्धी प्रहन पूछ कर उनके लिए तस्काल पारितीधिक घोषित कर देते थे। प्रधानाध्यापकजी उनसे निवेदन करते थे कि इन वालको से गिएत, प्रश्नेजी धादि विषय भी पूछे जाने चाहिए तो सेठ सा० बड़ी सहजता से कहते थे कि से सब जीविका साधन के विषय में पूछे जाने चाहिए तो सेठ सा० बड़ी सहजता से कहते थे कि से सब जीविका साधन के विषय हैं। बालक परिश्रम स्वतः करते रहेगे। विद्यालय को स्थापना का उद्देश्य है धर्मारसा, चरित्रवान, विद्वालय वाना—वह पूरा हो रहा है या नहीं, मैं यही देखालय का ध्येय पूरा हो। यदि यहाँ से एक भी छात्र ऐसा निकल गया तो से समझुना कि मेरा और मेरे विद्यालय का ध्येय पूरा हो गया। मुक्ते यह लिखने हुए बड़े गौरव का ध्रमुभव हो रहा है कि नेठ सा० की

भावना को पूर्ण साकार बनाने में मेरे सहपाठी श्री पं० महेन्डकुमारजी पाटनी आगे आए। समाचार-पत्रों में जब यह समाचार पढ़ने को मिला कि श्री पाटनीओ सेवानिबृत्त हो झुल्लक दीक्षा लेने जा रहे हैं तो आस्मा हर्ष से गदगद हो गई। विचार आया कि ये जीवन के विकाम में भी पीछे नहीं रहे तो जीवन समेटने के समय भी लक्ष्य को नहीं छोड़ा।

पण्डितजी ध्रपने भरेपूरे गृहस्थ जीवन का दायिस्य ध्रपने सुयोग्य पुत्रों को पसम्रता पूर्वक सौपकर आत्मकल्याण की फ्रोर बढ रहे है—इससे अधिक प्रेरणादायक बात और नहीं हो सकती है।

पण्डितजी ने सन १९१६ में ग्रजमेर जिले के ऊंटड़ा ग्राम में खण्डेलवाल कुल के प्रतिष्ठित परिवार श्री फतेहलालजो पाटनी के यहाँ जनम लिया। प्रारम्भिक विक्षा ग्राम में ही पाई ग्रनस्तर अपने पितृष्य श्री मिश्रीलालजो पाटनी के कारण अजमेर में शिक्षा प्राप्ति के लिए श्राए तथा श्री महाबीर दिगम्बर जंन विद्यालय में प्रविष्ठ हुए। पण्डितजी सभी विषयों में परिश्रमशील श्रीर अरयन्त मुझील छात्र रहे। यही कारण था कि विद्यालय के अध्याषक व प्रधानाष्ट्रयापक भी जब कभी किसी विद्यात के फैसला करते थे तो इनकी राय को महत्त्व दिया करते थे।

विद्यालय मे समाज के मुर्थन्य विद्वान ग्रध्यापक रहे थे। अनेक ग्रन्थों के टीकाकार प० लाला-रामजी शास्त्री, पं० मुत्रीलालजी, प० बनारसीटासजी शास्त्री, पं० जवाहरलालजी शास्त्री, पं० विद्या-कुमारजी सेटी एव प० वर्षमान पार्थ्यनायजी शास्त्री रहे। पं० मोतीवन्दजी पाटनी, लाला हजारी-लालजी जैन, पं० रामचन्द्रजी उपाध्याय ग्रादि ग्रन्थ विद्यों के अध्यापक थे। सभी अध्यापकों का जीवन ग्रादर्श था। उनसे केवल पुस्तकीय ज्ञान की ही शिक्षा-दीक्षा नही मिली अपितु जीवन की रचनासमक ग्रंरणा भी मिलती रही।

सन् १६३० में पण्डितजी ने विद्यालय छोड दिया इसके बाद पं० विद्याकुमारजी के पास स्वयंपाठी बनकर पढते रहे।

वाराएासी की मध्यमा, कलकत्ता की काव्यतीयं ग्रीर सोलापुर से बास्त्री परीक्षा दी। पंक जी ने दो विवाह किए—प्रथम परनी से आपके कोई सन्तान नहीं हुई। द्वितीय परनी से दो पुत्र हुए। दूसरी परनी का निधन हुए भी काफी समय हो गया है। तृतीय विवाह के लिए ग्रापने कतई मना कर दिया। पं जो सबसे प्रथम श्री दि॰ जैन पाठ्याला, केसरगंज अजमेर (वर्तमान में श्री दि० जैन उ० प्रा० विद्यालय ) में धर्माध्यापक नियुक्त हुए। तीन वर्ष के बाद यहा से त्याग पत्र देकर स्व० रायबहादूर बाब नानमलजी अजमेरा के प्राइवेट पण्डिन बनकर कार्य करते रहे।

करीवन सन् १९३६ में भदनगज में दि० जैन विद्यालय की स्थापना (वर्तमान में के० डी० जैन हायर सेकण्डरी स्कूल) हुई । उसके प्रथम अध्यापक पं० महेन्द्रकुमारजी पाटनी नियुक्त हुए । आपके सनत् प्रयास से विद्यालय प्रगति की ओर वदता गया । पण्डितजी के अध्यापन कार्य एवं कर्तव्यानिष्ठा की प्रामट खाप विद्यालय में सदा बनी रही । यह विद्यालय राजस्थान में एक सुप्रसिद्ध सिक्षण सस्या है । आप यहां से २९ जुलाई १९७४ की सम्मान पूर्वक सेवानिवृक्त हुए । आपकी इस मृत्युक्त सेवानिवृक्त हुए ।

ग्रापने इस ग्रवसर पर निम्नप्रकार से अपनी दान घोषणा की-

- १००१) श्री जैन भवन, मदनगंज
- १००१) श्री तेरह पथी मन्दिरजी मदनगंज
- १००१) श्रीमदिरजी ऊँटडा
- १००१) श्री के डी. जैन हायर सै. स्क्ल मदनगज

इसके अतिरिक्त छह हजार रुपयों की राशि अपने पुत्रों के पास रखदी है कि जहां उचित समफे वहां देते रहें। इस प्रकार ग्रापने ग्रपने उपाजित द्वव्य का वडा सदुष्योग कर लिया। ग्रापके दो सुयोग्य पुत्र हैं, बड़े पुत्र श्री चेतनप्रकाश जोधपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक हैं और छोटे पुत्र श्री पदमचन्द, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊनशोध संस्थान अविकानगर (जयपुर) में वरिष्ठ शोधसहायक है। इसप्रकार दोनों पुत्र ग्रन्थे पदो पर कार्यरत है।

मदनगंज जैन समाज ने पण्डितजी से अपेक्षा की थी कि वे मदनगज में रहकर समाज व धर्म की सेवा मे अपना अधिक योग प्रदान करें। लेकिन पण्डितजी ने घ्रास्म हिनार्थ गृह-त्याम कर आचार्य-कल्प १०६ पूज्य श्री श्रुतसागरजी महाराज से क्षुल्लकपद धारण करने के लिए श्रीफल भेट कर दिया और क्षुल्लक दीक्षा रेनबाल में ली।

पण्डितजो विद्वान होने के साथ साथ टढ़ चरित्रनिष्ठ भी हैं। ग्राप जीवन में कई कठोर त्याग लेकर सदैव अपने हिन मे लगे रहे। बढ़ी प्रसन्नता की बात है कि वे जैसे अन्दर वैसे सदेव बाहर रहे। आपकी वृत्ति सादा एव विचार सदैव उच्च रहे। ध्रादर्शता के साथ जीवनयापन किया उसी का परिस्तास है कि सहये दीक्षा लेकर ध्रात्म कल्यासा की ध्रोर ध्रप्रसर हैं तथा उनके सुयोग्य ग्रुगल पुत्र एवं सम्पूर्स परिवार उनकी इस ध्रात्मकल्यासा की भावना में बड़े सहायक रहे है। यह कहना होगा कि पण्डितजो ने जीवन में सभी कार्य सुन्दर रीति में सम्पन्न किए उसी का परिणाम है कि इनका यह मम्पूर्स जीवन मादशं रहा।

आचार्यसम्ब के साथ रहकर धर्मध्यान करते रहे थे। सघका विहार श्री महावोरजी की श्रोर हुवा तब आपने श्री महावीरजी में मुनि दीक्षाली। सघका विहार मुजानगढ की श्रोर हुवा तब कालूचानुमास के बाद विहार हुवा कि बलूदा राजस्थान में आपकी समाधि हो गई।

भ्रापने जैन समाज के विद्वानों को एक नई दिला दी तथा त्याग मार्गको स्वीकार कर आत्म कल्याण किया। भ्रात्मगोपन की वृत्ति के कारगण भ्राप विज्ञापन बाजी और प्रचार प्रसार की भावना से कोसों दूर रहेधन्य है ऐसा मोहक व्यक्तित्व।



### ग्रापिका सरलमतीजी



आपका जन्म श्रावण शुक्ता १३ म० १६६० मे मध्य प्रान्त के टीकमगढ मे श्रेटी श्री चुत्रीलालजी के यहाँ पर हुम्रा। आपकी माता का नाम सुनावाई था। आपका पूर्व नाम ऋ० सुमित्रावाई था। उपयप्प मे वैसाख सुदी १० सं० २०२६ मे आचार्य करण श्री शुतसागरजी महाराजजी से झापने आफिका दीक्षा धारण की। आप अपने जीवन को सफल बना रही है। आपका स्थाग प्रशसनीय है।



### प्राधिका गीतलमतीजा



१०५ श्री शीतलमती माताजी की आयु इस समय ४२ वर्ष की है प्रापका स्वभाव अति ही शीतल है। आपका जन्म गाँवडी में श्रीमान् न्यालचन्दजी व माता मन्जुवाई की कोख से हुआ प्रापका जन्म नाम गेंदीबाई रक्खा आपके दो भाई तीन वहन है उसमें सबसे छोटे आप ही है। आपका विवाह साबला निवासी श्री गीरधनलालजी से हआ परन्तु ५ महिने

पश्चात ही पति का तीन दिन की बुखार मे ही स्वर्गवास हो गया १८ वर्ष की आयु में ही ऐसी अवस्था देखनी पड़ी। छोटी उम्र मे ही इस पर्याय के दःव का ग्रनुभव करते हये अपना समय स्वाध्याय में विताया । धर्म शिक्षा नहीं मिलते हुये भी ग्रापने अपना जीवन इस तरफ लगाने का ही भाव बनाया । सावला मे ज्ञानमती माताजी का आवागनन हुआ उन्हीं की प्रेरणा से श्रापके विचार बदलते गये फिर आपका मन घर में नही लगा और माताजी के साथ ही वहाँ ये चले गये कुछ दिन पश्चात ही भ्रापने प्रतापगढ मे सं० २०२४ मे भ्रा० शिवसागरजी महाराज से श्रावर शुक्ला परिएमा को इसरी प्रतिमा के वत ले लिये । फिर आप सच मे ही रहने लगा और धर्म ध्यान करने लगी महाबीरजी में आपने श्रा० शिवसागरजी म० के चरणों में दीक्ष, का नारियल चढ़ाया परन्तु दुर्भाग्य-वश आ० म० का स्वर्गवास हो गया दीक्षा नहीं हो सकी फिर आपने आ० क० श्रुतसागरजी म० से उदयपुर में सप्तम प्रतिना ग्रहण की । भ्रापने चारो धाम की यात्रा की और फिर म्राकर दीक्षा का नारियल साहपूर में चढाया श्रीर आपने दीक्षा मदनगज-किशनगढ मे ली सं० २०२६ में क्षितिका के रूप में आ। कि श्रुतसागरजी मा में ली और रेनवाल किशनगढ़ में आ। दीक्षा सा २०३२ में उन्ही से ली। दीक्षा के बाद आपने अपना पठन पाठन में मन लगाया और श्री श्रजितसागरजी म० से पढ़ना गुरू किया ग्रब ग्राप दैनिक कार्य सुचारू रूप से करती रहती हैं। स्वास्थ्य कमजोर रहने पर भी श्रात्म बल से जितना होता है उतना उपवास ब्रत भी करती हैं इस प्रकार आत्म कल्याण की भावना बनी रहे यही हमारी भावना है।

### ग्रायिका दयामतीजी



पूज्य १०५ श्री दयामती मानाजी का स्वभाव दयामय ही है। आपका स्वभाव हर समय पर उपकार में ही रहना है प्रापके दिना श्री गौरीलाजो सिष्य माता श्री महारानी की कुक्षी से आपका जन्म साझर में हुआ। श्रापका जन्म नाम नन्हीं- ब्रापकी से स्वस्ता गया। नन्हीं बाई १५ वर्ष की हुई और माता पिता को शादी की चिन्ता होने लगी और आप की शादी छोडी लाजी सिष्य से करदी

परन्तु बाल बक्चे नहीं होने के कारए। अपने घमं ध्यान में लीन होते रहे छोटी आयु में ही घमं ध्यान में रहने से २४ वर्ष घर में रहकर फिर वेंधध्य अवस्था प्राप्त होने पर घर में मन नहीं लगा और साधु सम्प्रकं में आगई प्रोर प्रपत्ता घमं ध्यान करती रही परन्तु मन में मान्ति नहीं रहनी थी फिर सक २०१६ में आन अधि भूमें मान्ति नहीं रहनी थी फिर सक २०१६ में आन अधि भौर आन कर अधि अुतसागर जी मक से टोडारायिंसह में सातवी प्रतिमा ली। बता में रहकर अपना धमं साध्य करते रहे फिर वेराध्य भावनाओं की जागृति हुई और ध्रुतसागर जी मक से निवेदन किया कि मुफ्ते आगे बढ़ना है इसी रहकर प्राप्त कल्याए। नहीं होता। मक भी ने आपको किशनगढ़ में आयिका दीक्षा दे दी। सक २०२४ से आप अपना धर्म ध्यान मुचार रूप से करती रही है।

# मुनि श्री दयासागरजी महाराज द्वारा



श्री दयासागरजी महाराज

मुनिश्री रयणसागरजी
मृनिश्री रयणसागरजी
मृनिश्री ऋषभसागरजी
मृनिश्री समाधिसागरजी प्रयम
मृनिश्री समाधिसागरजी तिनोध
मृनिश्री समाधिसागरजी तृग्रीय
मृनिश्री निजानन्दसागरजो
मृनिश्री पादवंकीतिजी
शुल्लक समतासागरजी

स्रुल्लक (नरजनसागरजी स्रुल्लक उदयसागरजी आधिका सुप्रकाशमतीजी ग्राधिका ग्रुवेभवमतीजी ग्राधिका ग्रुवेभवमतीजी आधिका मस्तमतीजी आधिका भरतमतीजी स्रुल्लिका वैराग्यमतीजी

# मुनि सुदर्शनसागरजी महाराज



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के बासवाडा जिले में तरवाली ग्राम में हुवा था। आपके पिता की धामिक वृत्ति थी तथा झाप पर बचपन से घमें संस्कार थे। १० वर्ष की अवस्था से धाप पर बचपन से घमें संस्कार ये। १० वर्ष की अवस्था से धाप साधु संगति में रहने नमें थे आपने आचार्य शानितसागरजी की काफी सेवा की संकडों मील तक प्राप प्राचार्य श्री के साथ पैवेल विहार से साथ रहे। गांव के खाप नेता थे सभी मसलों का हल आपके माध्यम से ही होता था। आपने सम्मेदिशिखरजी की १५ बार यात्रा की। घाटील में संठ २०३४ पचकरवाएक प्रतिच्छा के गुम झवसर पर अपने मुनि दीक्षा भी झाचार्य धर्मसागरजी के विश्व यासागरजी में नी। घापने वागड प्राग्त में भ्रमण कर जैन धर्म वी प्रभावना की, प्राय आचार्य भी के पास है।

### मुनि रयगसागरजी महाराज



राजस्थान प्रान्त के डूंगरपुर जिले में सागवाडा नामक प्राम में ७-१०-४४ को रुकमणी बाई के यहा जन्म लिया ग्रापके पिता का नाम छ्यानलालजो गांधी था। आप ४ माई १ वहिन है। आपको लोकिक शिक्षा च वो तक ही हो पाई। आपका पूर्व नाम ग्रानव्यकुमार या। २४ वर्ष की उम्र में आपके अन्दर वेराय के अंकुर प्रगट हो गये तथा आप ग्रापना ब्यापार छोडकर जैन साधुष्यों की संगति में लग गये तथा

आपने ७ करवरी १६७८ को मुनिदोक्षाश्री दयासागरजी महाराजजी से लेली। धन्य है आपकी सम पोरुषता कि चन्द दिनो मे ही आप सर्व परिग्रह त्याग कर भरा पूरा परिवार छोड़कर निर्फ्रन्थ दीक्षाधारएा को। आप इसीप्रकार तप स्रोर त्याग तथा संयम की दिशा मे ऋग्रसर रहें यही भावनाहै।

### मुनि ऋषभसागरजी महाराज



प्रापका जन्म ईडर गुजरात में हुवा था। गृहस्थ प्रवस्था का नाम श्री चन्पालालजो था। प्राप वचपन से धार्मिक कार्यों में विजेष भाग लेते थे, आपके ६ वच्चे थे जो सभी धर्म में रुचि रखने वाले थे। ग्रापने मुनि दवासागरजी महाराजजी से मुनि दीक्षा थारण की। आप तपस्थी मुनिराज थे। आपने अपने जीवन काल में संकडो उपवास क्यों। ग्रापने अन्तत श्रवण वेनगोला में दीक्षाली। मुनि दीक्षा के बाद आपने 'सर्वेतोभद्र' नामक उपवास किए। इसी उपवास के बीच में १४ थे दिन समाधि युक्त मरण, हुवली कर्नाटक में किया।

> S S S

# मुनि समाधिसागरजी ( प्रथम )



प्रापका जन्म दाहोद जि० पंचमहल गुजरात में हुवा या। ग्रापका पूर्व नाम श्री वदामीलालजी था। आपकी लोकिक मिश्ला सामान्य ही रही। २० वर्ष की उम्र से ज्यापार करना गुरू किया, ग्राप कपडे के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। ६० वर्ष की उम्र में आपने मुनि दीक्षा घारणा की। १० उपवास कर सल्लेखना घारणा कर समाधिमरणा सन् १६७७ में दाहोद में किया। ग्राप आचार्य श्री धर्मसागरजी के शिष्य मुनि दयासागरजी से दीक्षित थे।



# मुनि समाधिसागरजी (द्वितीय)

श्री कस्तूरमलजी का जन्म राजस्थान के प्रसिद्ध नगर डूगरपुर मे हुवाथा। प्रापने लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जीवन व्यापारिक कार्यमें लगाया तथा सन् १९७७ में मुनि दयासागरजी से मुनि दीक्षाली। तथा डुंगरपुर मे ही समाधि लेकर ग्राप्त कल्याए। किया।

•

# मुनि समाधिसागरजी (तृतीय)

म्राप कर्नाटक श्रवण बेलगोला के वासी थे, आपका नाम श्री महादेव या। जैन मठ में आप मट्टारकजी की सेवा आदि किया करते थे। ८० वर्ष की उम्र में ब्रापने मृनि दीक्षा श्री दयासागरजी से लेकर समाधिमरण श्रवणवेलगोला में किया।

Ø

# मुनि निजानंदसागरजी महाराज



जन्मः — ४-९-१९५३, गुक्रवार

स्थान: हुबली (कर्नाटक मे दूसरा बड़ा शहर)

पूर्वनाम:-- अनंतराज पाइवंनाथ राजमाने

पिता:— पार्श्वनाथ भीमराव राजमाने

(दंतमंजन व्यापारी) माता:-- श्रीमती कमलाबाई राजमाने

भाई:- १. बडा निर्मलकुमार-बी ई.सिविल इंजिनीयर

२. बाहबली-व्यापारी

३. सनत्कुमार-बी. ई. सिविल इंजिनीयर

४. श्रेशिकराज-डिप्लोमा सिविल विद्यार्थी

पिताजी के दो बड़े भाई, चार बहिने।

गर्भावस्था:—गर्भ में थे, उस समय माताजी १९५३ मार्च में हुई प्रगवान श्री बाहुबली की महामस्तकाभिषेक में गयी थी। धर्म की संस्कार गर्भावस्था में ही प्रारम्भ हुई।

साल्यावस्था :---

१. मनिराजों के दर्शन करने में उस्कट भक्ति।

२. मनि बनने की इच्छा प्रकट करते।

३. शादी करने की तरफ निरुत्साह।

४. प्रति दिन मंदिर में जाना।

५. पिताजी-माताजी से घामिक सभायें घटनायें सुनना ।

शिक्षराः -- १. बी. कॉम., पदवीधर

बी. काँम. परीक्षा में कर्नाटक विश्व विद्यालय मे प्रथम स्थान।

२. डिप्लोमा धर्म शास्त्र और तत्वशास्त्र में।

३. एम. ए. के दो वर्ष सम्पूर्ण तत्वशास्त्र मे ।

४ N. C. C. में Under Officer ।

समाज संघटना कार्यः ---

 मेकेटरी तथा संस्थापक हबली जैन सहरण संघ

२. सेकेटरी-दक्षिए। भारत जैन युवा परिषद्।

३. घारवाड जिल्हा मुनि स्वागत समिति, सेकेटरी ।

४. सेऋंटरी-संस्थापक---

( हुबली जैन समाज मुनि सेवा संघ )

--: स्थाग मार्ग :--

शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा।
 ३०-१-१९७६ शुक्रवार दोपहर में।

प्रसंग : आर्थिका श्री विशुद्धमती माताजी से केशलोचन समारंभ में।

स्थल : बेलगाम ( कर्नाटक )

- २. सप्त व्यसन त्याग-- १७-२-१६७६।
- ३. मुनि दीक्षाले ने की प्रतिज्ञा।
  - १. आरणी ( मद्रास ) १५-३-१६७६ सोमवार ।
  - २ पोदनपुर (बम्बई) १८-३-१९७६ रिवधार— मनि श्री निर्मलसागर महाराज के साधिष्य—विद्याल जन समदाय में ।
- ४. अशुद्ध जल का त्याग २-१०-१६८० गृहवार, सुबह

स्थान: - हबली (कर्नाटक)

मनि श्री दयासागर महाराजजी से।

- ४. दीक्षा लेने के लिए श्रीफल का अर्पण २२-१०-१६६० केशलीचन समारम्भ में स्थान-हचली।
- ६. गृहत्यागः ---२७-११-१९८० पूज्य श्री दयासागर महाराजजी के सघ में विहार।
- ७. ऐलक दीक्षाः -- २१ १२-१६ ८० रविवार सुबहः।

श्रो दयासागर महाराजजी से ।

स्थल । दावरागेरी (कर्नाटक )।

मृति दीक्षा—१६-२-१६८१ सोमत्रार दोपहर ।

प•प० श्रीदयासागर महाराजजी से ।

स्थल : श्रवश बेलगोला ।

प्रसंग : भगवान श्री बाहुबली की सहस्राब्धी महामस्तकाभिषेक के संदर्भ में । ४८ मनिराज तथा कुल १४० पिच्छीधारी त्यागी और हजारों जनता को उपस्थिति में ।

- १. चातुर्मास-
  - १. १६ ५१ मीरा (महाराष्ट्र)

#### २७=]

### दिगम्बर जैन साध्

- २. १६ = २ कापडणे जि॰ पना (महाराष्ट्र)।
- ३. १६८३ सुरत-गुजरात।
- एंचकस्याणक प्रतिष्ठा महाराजजी के साम्रिध्य में ।
  - १. ग्रतिशय क्षेत्र महवा जि॰ सूरत ( गुजरात ) ता॰ ५-५-१९८३ से १५-५-१६८३।
  - २. वेदी प्रतिच्ठा--स्रत ( गुजरात ) ता॰ २५-६-६३ से २७-६-१६६३ तक
  - ३. सर्वं धर्म सम्मेलनों का ग्रायोजन ।
    - --- महाराजजी से दीक्षाः---
- १. क्षुल्लक दोक्षा---११-६-१६५३ सुरत मे
- २. मृति दीक्षा--१३-६-१६ द सूरत में
- समाधि—१३-९-१६८३ सूरत में ।
   मृति श्री त्यागानंदसागर महाराजजी ।
  - दीक्षाले नेवाले :---
  - श्री नगीनदास कर्मचन्द भवेरी
  - बोम्बेबाले ।
  - ७ वी प्रतिमाधारी
  - आचार्य श्री शांतिसागरजी महाराजजी से ३५ वरस पहले लिए थे।



# मुनि पार्श्वकीर्तिजी महाराज



प्रापका जन्म जिला वासवाडा के तहसीन गरी के लोहारिया गांव जानि नरसिंहपुरा में मानेदबरी करीदेंगे के कुछ से मंद्रवर्दा १९०६ में हुया। आपका नाम जांदरचन्द्रजों वर्षा प्राप्त माना जांदरचन्द्रजों वर्षा प्रापकी मानाजी भद्र गरिस्सामी व द्यालु थी। जत उपवास करती थी। आपकी मानाजी में एक यह विज्ञेषता थी कि अरपेक सन्तान की उत्पत्त के समय उपवास रखती थी। आपकी प्राप्त के प्रतिन्द्रत व्यक्ति थी। आपकी प्राप्त के प्रतिन्द्रत व्यक्ति थी। आपकी मानाजी गांव के प्रतिन्द्रत व्यक्ति थी। आपकी सामय उपवास रखती थी। आपकी प्राप्त के प्रतिन्द्रत व्यक्ति थी। आपकी सामय उपवास रखती थी। आपकी प्राप्त के प्रतिन्द्रत व्यक्ति थी। आपने रूप साम की अवस्था में

व्यापार करना णुरू कर दिया था। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमनी स्रमृतवाई है। आपकी इच्छा खुरू से ही दीक्षा लेने की थी। आपने ३६ सान की स्रवस्था में मृतिश्री नेमिसागरजी महाराज बम्बई वार्ली से अह्मचर्य क्रत लिया। सम्बन् २०३१ तारील २३-२-७५ की श्री सम्मेदशिखरजी में आचार्य श्री विमनसागरजी महाराज ने श्रुल्लक दीक्षा ली। उसके बाद घाटोल मे श्री १०६ धर्मसागरजी के शिष्य दयामागरजी से एक दीक्षा ली। आपकी यह इच्छा थी कि मै मृति दीक्षा आचार्य श्री विमनसागरजी से एक दीक्षा ली। आपकी यह इच्छा थी कि मै मृति दीक्षा आचार्य श्री विमनसागरजी में लू। इस भाव के कारएा आप ६ माह मे पन्द्रह सौ मील चलकर प्राच्या श्री विमनसागरजी महाराज के वरएंगे में सोनागिरी प्राये। यहा प्राकर आपने आचार्य श्री से सम्बन् एक १६ ध्रावण सुदी ६ को चन्द्र प्रभु प्रागण में मृति दीक्षा ली। तब से आपको मृति पार्खकीरिजी के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।



### क्षुल्लक समतासागरजी

आएका जन्म कर्नाटक श्रवण वेलगोला के समीप में हुवा था। ध्रापका पूर्व नाम श्री राजेन्द्र-कुमारजी था। ध्रापने तीर्थक्षेत्र श्रवण वेलगोला में जैन गुरुकुल में इस्जीनियर तक शिक्षा प्राप्त की। आप कन्तड़, हिन्दी, ध्रग्नेजी के एक उच्चकोटि के प्रवक्ता हैं। मुनि श्री दयासागरजी महाराज से बम्बई पोदनपुर में क्षु० दीक्षा लेकर ध्रास्म साधना कर रहे हैं। आप वालब्रह्मचारी एव युवा सन्त है।

### क्षुल्लक निरंजनसागरजी

आपका जन्म मुजपकर नगर ( ए. P.) जिले में मुबारिकपुर में हवा था। आपकी बड़ी बहिन ने आर्थिका दीक्षा ली हैं। आप ध्रयवाल जाति के रस्त हैं। ५० वर्ष की उम्र में घर गृहस्थी का त्याग करके महामस्तकाभिषेक गोमटेडवर के शुभ अवसर पर आपने मुनि दयासागरजों से क्षु० दीक्षा श्रंगीकार की। ध्राप धर्म साधना में निरत हैं।

# क्षुल्लक उदयसागरजी



आपका जन्म उदयपुर जिले के सलुम्बर गांव जाति बीसा नागदा में सम्बन् १९६५ में हुआ। आपके पिताओं का नाम भ्रुरीबाई था। आपका गृहस्थावस्था का नाम श्री उदयचन्द्रजी था। श्रापक पिताओं व माताओं का स्वभाव धर्म के प्रति बहुत अच्छा था। संवत् २०१६ में श्रापने बहाचर्य बत प्रहुण किया। उसके बाद आपने ७ वीं प्रतिमा श्री १०६ णिवसागरणी महाराज से उदयपुर से ली। आप बाल ब्रह्मचारी हैं। उसके बाद संवत् २०२४ में घाटोल में पंचकल्याएंक प्रतिष्ठा के समय मृति द्यासागरणी से सहल्लक दीक्षा ली। उस समय

से द्याप उदयसागरजो के नाम से सम्बोधित किये जाने लगे। उसके बाद ऐलक पार्श्वकीर्तिजी महाराज के सच के साथ में सोनागिर प्रधारे।

# प्रार्थिका सुप्रकाशमतीजी

सुत्रीलाजी का जन्म कुण्डा जि॰ उदयपुर राजस्थान में १९ वर्ष पूर्व हुमा था। ११ वी तक ब्रापने लीकिक शिक्षा प्राप्त की। १४ वर्ष को उस में ब्रापने ब्रजीवन बहाजर्य ब्रत घारण कर लिया था। बम्बई पोदनपुर त्रिमूर्ति में ब्रापने मुनि दयासागरजी महाराज से १७ जनवरी ६२ में आर्यिका दीक्षा घारण की। इस युवा अवस्था में आपने परिवार से मोह छोडकर जैनेक्वरी दोक्षा ली। आप सरल एवं तपस्वी साधवी सन्त हैं। नव-स्वतियों के लिये एक आदर्श मार्ग आपने प्रशस्त किया।



# म्राधिका प्रज्ञामतीजी



आपका जन्म उदयपुर जिला कुंडां में हुवा था।
आपकी माता का नाम कुनए।बाई था। पिता का नाम श्री
रामचन्द्रजी था। आपका पूर्व नाम निलता था। प्राप
नर्रसिंहपुरा जाति की हैं। १४ वर्ष की उम्र में प्रापका
विवाह हो गया पर अभी मेहदी की लाली हल्की भी ना हो
पायी थी कि उतर गई। शीघ्र ही घपना चित्त धर्मध्यान की
श्रोर लगाया तथा मुनि दयासागरजी से अक्षय नृतीया के
दिन घाटोल में पच कस्थाए।क प्रतिष्ठा के अवसर पर
स्रायिका दीक्षा धारए। कर ली दीकोपरान्त ग्रापका नवीन
नामकरए। प्रशामतीजी हवा।



#### म्रायिका सुवभवमतीजी



आपका जन्म गुजरात प्रान्त मे जिला पंचमहल दाहोद नगर में हुवा था। आपके पिता का नाम पत्रालालजो गाधो तथा मा का नाम गानितवाई था। आप १ भाई तथा ४ वहिन है। आपके पिता एक प्रतिष्टत व्यापारी है तथा साधु भक्ति प्रपूर्व है। पूर्व मृति दवासागरजो महाराज का चार्चुमास दाहोद में हुवा तब मृति श्री के प्रवक्ती से आपके अन्दर तदराग्य जगा तथा तभी आपने आजीवन ब्रह्मार्थ दराग्य प्रताक्तिया। आपको शिला १२ वी तक है व पूल माला गुजराती है तथा हिन्दी कन्नडो मंस्कृत का भी जान आपको है। आपका जीवन सरल एव शान्तिमय है। निरन्तर पठन कार्य में लगी रहतो है। बस्बई मे

परम पू० मृति दयासागरजी महाराज से त्रिमूर्ति पोदनपुर मे द्यायिका दीक्षा १ जनवरी १६८२ में घारण की। द्याप निरन्तर ज्ञान साधना में निरत हैं।

#### ग्रायिका निःसंगमतीजी



महाराष्ट्र प्रान्त की ऐतिहासिक नगरी नागपुर में १३-२-३६ श्रेक्टी श्री मुमेरुचन्द्रजी के घर जन्म जिया था। श्रापकी माना का नाम दक्षोदीबाई था। ग्रापने १९ वीं कक्षा पास करने के बाद 'विज्ञान प्रशिक्षमण' की ट्रेनिंग ली तथा खिल्दवाडा में कन्या विद्यालय में २० वर्ष तक श्रद्यापिका का कार्य किया। आपके पति का नाम श्री गुरु-द्याजजी जैन था। आपके ३ वच्चे हैं। आपकी धामिक रुच अस्यन्त थी। प० मनि द्यासागरजी महाराज के प्रवचनो से

आपके अन्दर वंराग्य जागा तथा पित से आज्ञा लेकर परिवार के समक्ष छिन्दवाड़ा में मुनि दयासागरजी महाराज से मायिका दीक्षा ली। ज्ञानोपार्जन मे आपकी साधना मयक अनवस्त और मध्यवसाय पूर्ण रही। ब्रापने भरे पूरे परिवार के प्रति जितनी भी निर्ममता दिखाई सचमुच श्रद्धेय है।

#### श्रायिका भरतमतीजी

ध्रापका जन्म हमाई जिला दुंगरपुर निवासी श्री जीतमलजी सिघवी के यहा कार्तिक सुदी १५ सम्बत् १९८५ में हुआ। आपकी माता का नाम श्रीमती माराकवाई था। ध्रापका गृहस्थावस्था का नाम यसेलीबाई था। आपकी घादी रामगढ़ में श्री गणेशलालजी के साथ हुई। अञ्चुप कर्मों के उदय से ५ वर्ष बाद ध्रापको वैश्वस्थ दुःख सहन करना पड़ा। ध्रापने ब्रह्मवारी अजितसानर के निभित्त से दो प्रतिमा धाररण की जिससे आपमें विशेष वैराध्य ध्राया। उसके बाद आवार्य श्री १०८ ६ में सागरजी के शिष्य दयासागरजी से मन्वत् २०३४ में शृहिलका दीक्षा ली उसके बाद आवार्य श्री क्षा प्रतिचा । वहां आपने ३२ उपवास किए। उसके बाद ऐलक पादर्य-कोतिजी के सघ में चलकर श्री सोनागिरि ग्रायी। आने के पश्चात् ग्रापने आर्थिका दीक्षा लेने का निर्णय लिया धीर जावार्य श्री विमलसागरजी महाराज से सम्बत् २०३६ श्रावण सुदी १२ रिववार नारोख ५८–०६ को सोनागिर में ग्रायिका दीक्षा ली। उस समय आपका नाम भरतमती मानाजी रखा गरा।



## क्षुत्लिका वैराग्यमतीजी

ग्रापका जन्म जिला डूगगपुर के सावला गाव मे जाति दशा हुमड़ में मातेदवरी लक्ष्मीदेवी के कृख से सवन् २०१४ में हुआ। प्रापका नाम कचरीवाई पिताजी का नाम रोहिन्दा लक्ष्मीलालजी था। प्रापको माताजी का स्वभाव भद्र परिणामी है ग्रीर उनकी धर्म के प्रति प्रच्छी रुचि है। आपकी शादी जिला बांसवाडा के गांव खमेरा मे हेमराजजी के सुपुत्र कन्हैयालालजी के साय हुई कहैं वालालजी के साय हुई कहैं बातालजी के साय हुई कहैं बातालजी के अपमें वेदाय शादी थी। ग्रह कलह के काररण प्रापके जीवन में मोड़ प्राया। इस काररण से आपमें वेदाय आया। उसके बाद मुनि दयासागरजी का सख मिला, जहां सुल्लक पाण्यंकीतिजी के सहयोग से गांव घाटोल में आपने धुल्लका दीक्षा ली। तबसे आप वैराग्यमती माताजी के नाम से पुकारी जाने लगी।

# मुनिश्री पुष्पदन्तसागरजी महाराज द्वारा

፟፟ዾጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ**ጜ**ጜ<sup>ዾ</sup>ዾ

दोक्षित शिष्य



श्री पूष्पदन्तसागरजी महाराज

5. 在在在在在在在在在在在在在在在在在的有的在在

मुनिश्री पदमसागरजी ऋायिका पाक्वमतीजी क्षुल्लक पदमसागरजी क्षुल्लका प्यारमतीजी



# मुनि श्री पवमसागरजी महाराज



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के कोल्हापुर जिने में सन् १६०६ में हुमा था। पिता का नाम चन्पालाल एव माता का नाम गंगावाई था। प्रापका जन्म नाम प्रन्तु था। कन्नु हो में अध्ययन किया। २५-२-१६६६ में घर वाद छोड़ कर वीर ग्राम में शुल्क दीक्षा ली तथा मुनि दीक्षा श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखरजों में मुनि पुष्पदन्त-सागरजी से ली। प्राप् आरमकत्याला के लिये प्रयत्माणल हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय रत रहते हैं, हिन्दी भाषा का भी प्रध्ययन कर रहे हैं।

#### मार्पिका पार्श्वमतीजी



जन्मस्थान — दरियाबाद (वारावकी) उ० प्र० नाम — स्नेहलता प्रेन पितृ नाम — श्री बनारसीलालजी मानु नाम — श्रीमती मखानादेवी

शिक्षा — बोषी हिन्दी
जन्म सम्बन् — २००६ भाद्रपद कृष्णा अष्टमी
दीक्षा स्थान — त्रिलोकपुर (नेमनाथ अतिशय क्षेत्र)
दीक्षा गुरु — श्री १०६ मृनि पुष्पदन्तसागरजी
दीक्षा नाम — श्री १०५ पाइबंमतीजी

पारिवारिक स्थिति— सुबी समृद्ध सम्बन्न परिवार कुटुम्बी जन — पांच बहिनें, तीन भाई, तीन भोजाई, भतीजे, भतीजी लगभग १५० व्यक्तियों का परिवार छोड़कर दीक्षा प्रहुए की।



२६६ ]

#### क्षुल्लक पदमसागरजी



गृहस्य नाम— जन्म स्थान— दीक्षा गुरु — दीक्षा —

श्री गमकलालजी हुमड़ सूरत (गुजरात) मुनि पुष्पदन्तसागरजी कार्तिक शुक्ल मास बीर नि० सं० २५०६ रिविदार आपने अपने भरे पूरे परिवार को त्याग कर परमार्थ पथ का श्राश्य लिया नथा आत्म कल्यागा किया अन्त समय में आपने मुनि दीक्षा धारण कर समाधिमनण किया।



#### क्षुल्लिका प्यारमतीजी



आप मृति पुष्पदःतसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित हैं। आपका विशेष परिचय ग्रप्राप्य है।

# 

द्वारा दीक्षित शिष्य



श्री सन्मतिसागरजी महाराज

मुनिश्री नेमिसागरजी
मुनिश्री विमलसागरजी
मुनिश्री पदमसागरजी
मुनिश्री कुन्थुसागरजी
आर्थिका चन्द्रमतीजी
श्रायिका जानिमनीजी

क्षुल्लक सुपार्श्वसागरजी क्षुल्लक हेमसागरजी क्षुल्लक विजयसागरजी क्षुल्लक चारित्रसागरजी क्षुल्लक मानसागरजी

# मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज



ध्रापका जन्म राजस्थान प्रदेश के प्रमुख नगर जयपुर मे हुमाथा। ध्रापके पिता का नाम जमनालालजी एवं माता का नाम गुलाववाई था। सं० २०२१- में प्रापने श्री गजपथाजों के पुण्य तीर्थ पर खुल्सक दीक्षा ली एव मुनि दीक्षा (महाराष्ट्र) भ्रीरगाबाद में श्री सन्मतिसाग्यजी से ले ली। पदचात वे गुरु के साथ विहार करते रहे एव भ्रनेकों भाइयों को उपदेश देकर उनका कल्याण किया। वे महान नपस्वी थे और यत उपवास करते ही रहते थे। आप १-१ माह के उपवास करने थे। गाजियाबाद दिल्लो में प्रापकी समाधि हमा।

Ö

## मुनिश्री विमलसागरजी महाराज



श्री १० द श्री विमलसागरजी महाराज का जन्म राजस्थान के जयपुर राज्य मे ग्रांति ही मुरम्य गाव दोसा मे धर्मारमा श्रेण्ठी श्री भुरामलजी की धर्मपित गेंदीबाई छाबडा जाति खण्डेलवाल की कुली से सं० १६६६ वेंसाख णुक्ता ९ ग्रुभ तिथि ग्रुभ दिन मे हुआ। आपका जन्म नाम सोभागमल रखा गया। ग्राप कम कम से वृद्धि को प्राप्त हुये। माता पिता ने ग्रापको पाठ्याला मे विद्याध्वयनार्थ रक्खा। १५ वर्ष की उम्र में ही आपकी शादी करा दी। आपकी धर्मपति श्री कस्नूरीबाई से धर्मचन्द नामक पुत्र रस्त उरम हुग्ना। आप अपने माता पिता के इकलीते पुत्र थे ग्रीर ग्रापके भी एक ही पुत्र रस्त हुआ। पार्द्यमती माताजी ग्रजमेर वालों की प्रेरणा से ग्रापने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किये। कुछ समय उपरान्त आपने मुनि श्री १०० श्री मिल्लिसागरजी महाराज से सं० २००३ जयपुर में शुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली और ग्रापका नाम शुल्लक विजयसागर रखा। कुछ अधुभ कर्मों के उदय से आप को रोगों ने घेर लिया। पर आप कब्टों से डरने वाले नहीं थे ग्राप ट्इता से रोगों का सामना करते रहे।

मं०२०२८ टोडारायसिंह में श्राप श्री ने मुनि दीक्षा श्राचार्य क० श्री सन्मतिसागरजी महाराज से ली। आपका जीवन अस्यन्त सरस है तथा अनेक प्रकार के कठिन वत उपवास करते हैं। वर्तमान में श्राप श्रभीक्ष्ण जानोपयोगी १०० मुनिराज अजितसागरजी महाराज के संघ में रह कर निरन्तर धर्म ध्यान सेवन करते हुए चर्या का पालन करते है।



# मुनिश्री पदमसागरजी महाराज

स्राप स्रा० क० श्री सन्मतिसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित है, विशेष परिचय स्रप्राप्य है।



# मुनिश्री कुन्युसागरजी महाराज

ग्राप आ० क० श्री सन्मतिसागरकी महाराज द्वारा दीक्षित है, विशेष परिचय अप्राप्य है।



#### श्चायिका चन्द्रमती माताजी



पूज्य ध्रायिका रस्त विदुषी १०४ श्री चन्द्रमती माताजी अस्य उभ्रवाली निश्चरित पठन पाठन जान, ह्यान, तप, स्याग व सयम मे लवलीन रहती है आपकी उम्र करीव ३५ वर्ष की है आपका जन्म नावां (कुषामन रोड) में विकम् संवत् २००४ कार्तिक कृष्णा चतुरंशी को हुमा था। दोपावली का दिन था, चारो तरफ रोगनी ही रोशनी फैल रही थी इसलिए आपका जन्म नाम रोशनवाई रखा गया पिताजी का नाम श्रीमान सेठ सातारामजी गांधा एवं माता का नाम श्री वृषेदवरीबाई था। तब आपकी उम्र पांच वर्ष की हुई तब माता पिता ने पढने हेतु विद्यालय में भरती किया। पढ़ में माप वहुत तेज थी परोक्षा में भी सबसे प्रथम उत्तीरां होनी थी। विद्यालय में पांचवी कक्षा तक

अध्ययन किया। साथ साथ माता पिता जैन धर्म के सस्कार भी डालते गये। माता पिता को आपके प्रति बहत ही लाड प्यार था जब आपकी उम्र १६ वर्ष की हुई तब ग्रापका पाणिग्रहण खाचरियाबास निवासी श्रीमान् सुकुमालचन्दजी के साथ विक्रम सवत् २०२१ में हुआ था ग्रापका सुहाग दस वर्ष तक रहा । आगे पाप कर्म के उदय में आपके पति श्री सकुमालचन्दजी का अरुप उस्त्र में ही स्वर्गवास हो गया। इस भारी दूख का कोई पार नहीं, जो वैधव्य स्त्री होती है वो ही इन दूखों को जान सकती है पित का वियोग होना स्त्रियो के लिए बहत दृःख की बात है परन्तु इतना भारी दुःव आने पर भी आपने रोने धोने व शोक सताप की तरफ मन को न लगाकर निशदिन धर्म के प्रति अपने मन को लगाकर दिन व्यतीत करते थे यह संसार ग्रसार है दुःखमय है प्रति समय आयु क्षीगा होती जाती है मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है ऐसा विचार कर ग्रापने एक साल में ही आचार्य कल्प श्री श्रुतसागरजी महाराज के सघ में ग्रा॰ सन्मित माताजी के पास ग्रागये। आने के बाद आ॰ विश्व स्पतीजी, विनयमतीजी व सन्मतिमाताजी से पठन पाठन अध्ययन किया । इसप्रकार वैराग्य के भाव बढते गये । माताजी ने सबसे प्रथम शान्तिवीर नगर मे आचार्य कल्प १०८ श्री श्रुतसागरजी महाराज से पचम प्रतिमा के क्रत लिये ग्रीर त्यागव सयम को कष्ट नही जाना । श्रापने सुजानगढ में आ। कल्प श्री १० ८ सन्मतिसागरजी महाराज ने सप्तम प्रतिमा के वृत ग्रहण किये। सप्तम प्रतिमा लेने पर भी आपका मन तृष्त नहीं हुआ । फिर आपने विक्रम सवत् २०३४ में कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ( एकम ) के दिन नागौर में पूज्य आचार्य कल्प १०८ श्री सन्मतिसागरजी महाराज के पास ग्रस्पायु में ही ग्राधिका दीक्षा प्रकृषा की। दीक्षा के अवसर पर ग्रापने एक घन्टा भर जनता को धर्मोपदेश व वैराग्य के भाव सुनाये। दीक्षा नाम ग्रा० चन्द्रमतीजी है ग्रव वर्तमान समय में भी ग्राप्तिहत के कारण निरन्तर ज्ञान, ध्यान का अध्यास करते ही रहते है चारित्र पानन के साथ साथ ज्ञानाम्थ्यास हिन्दी व संस्कृत का ज्ञान वहाया। मधुर मधुर व्याक्थानों के द्वारा जनता को धर्मोपदेश सुनाते हैं उपदेश की शैली बहुत ही मीटी है व जनता को आर्कायत करती है शरीर से तो कमजोर व दुवले पतले दिखाई देते है परस्तु आत्म बल के द्वारा ज्ञान व चारित्र की वृद्धि के लिए निरन्तर प्रस्थों का अध्ययन करते ही रहते हैं मन में क्लेश कथाय भाव जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं इसप्रकार स्वपर कथाया करते रहे यही हमारी भावना है।

#### मार्चिका शांतिमती माताजी



१०५ श्रो मान्तिमती माताजी सबसे वयोबृद्ध आर्थिका हैं यथा नाम नथा गुण के वाक्यानुसार वडी शात प्रकृति की साध्वी हैं। तास्विक चर्चा में रुचि रक्षती हैं। प्रापका जन्म हमेरपुर में श्रीमान अम्बालालजी बङ्जास्या को धर्मपरनी श्री फु दीबाई की कुक्षी से हुआ। आपका जन्म नाम गुलावबाई या आपका विवाह टोडारायसिंह निवासी श्री गुलाबचन्दजी पाटनी से हुआ। आपकी वेराग्य भावना बात्यावस्था से हो यो परन्तु रुवी पर्याप के कारण परिस्थित वश कारो करनी पड़ी परन्तु वंराग्य भावना जाते बढ़ने लगी ब्रापके तीन लडकियां और रो लडके हैं घर मे सब तरफ से सम्पन्न कार्य है परन्तु भावना नहीं रुकी ग्रीर ग्राधिका श्री इन्द्रीतिजी का ससर्ग मिला और उनसे आपने दो प्रतिमा के ब्रत

लिये। पूज्य १०८ श्री वोरसागरजी महाराज का टोडारायिसिह में ग्रुआगमन हुग्रा। उनके उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने उनसे ही पांचवी प्रतिमा के बत धारए किये। धौर सीकर में ग्रा० श्री शिवसागरजी महाराज से आपने सातवी प्रतिमा धारण की। परचान् ग्रायिका दोक्षा टोडारायिसिह में पूज्य मुनिराज श्री १०८ सन्मति सागरजी म० से वि० सं० २०२६ में मंगसिर कृष्णा ६ को यहण की। सम्पूर्ण परिवार आदि त्याग कर उत्तरोत्तर त्याग तपश्चर्या एवं ज्ञान को बढ़ाया। रक्ती शक्षा बिल्कुल नहीं पाने पर भी आप अभ्यास के द्वारा स्वाध्याय पाठ किया आदि सब करती हैं उपदेश भी देती हैं। तथा ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में अपना जीवन सगाकर स्वपर कत्याण कर रही हैं।

# क्ष्वलक सुपाइर्वसागरजी महाराज



पुरुषाथं चतुष्टय मे अतिम पुरुषाथं मोक्ष को साधने के लिय संयम की चौखट पर थाप दिये बिना जो चल पड़ते हैं वे मारीचि की स्मृति जगाये रखने के सिवाय भला संसार में और कीनसा महान कार्य कर रहे हैं। टोडारायसिंह (टोक) में अध्यास की अनबूभ पहेली में उलफ आवकों में बहस की बात भी सदैव "मार्ग" की रहो है। सनातिनयों और अध्यास्मियों की यह कोरी उठायटक इविड प्राण्यायाम ही मिद्ध होती यदि सुवालाल जैन क्षूलक दीक्षा कर हमारे मध्य न मार्य होते। खण्डेकवाल पूलचन्द जैन और उनकी पत्नी एजनबाई आर्य परम्या के उपासक तो रहे हैं। परन्तु यह तो उनने भी नहीं सोचा होगा कि फाल्गून यु० १० स० ११६६ में जस्मी उनकी यह सतान

हास्त्रीय चर्चा को एक दिन ग्रावरए। का जामा पहन कर सबकी पूज्य बन जायगी। राजयूताने की तपती रेत मे तृषा शान्त करने के साधन सुदूर-दूर तक अलभ्य जैसे मले ही रहे ग्राये पर धर्मामृत की वर्षा का कभी अकाल नहीं पदा। यह बात मुजानगढिया ग्रीर लाक्ष्य वाले भली भांति जानते हैं। पूज मुति श्री सम्मतिसागजो मठ का संठ २०३३ कार्तिक ग्रु० ९ की सुजानगढ मे पदार्थए। हुग्रा तो गृह सान्निध्य मिलते ही सुबालाल के हृदय में बेराग्य की तरणे हिलार मारते लगी। गृह ने श्रावक समुदाय के समक्ष जैनेववरी कुन्लक दीक्षा प्रदान करते हुए ग्रावको "सुवाकंसागर" के नाम से सबिधित किया। गुरू कृषा से आज ७१ वर्ष की ग्रायु में भी पूज प्रावकंसागर" के नाम सबिधित किया। गुरू कृषा से आज ७१ वर्ष की ग्रायु में भी पर उतारने में लगे हुए है। अपने दीक्षा करते हुए ग्रसहाय समारी प्राण्यों को नैया प्रवसागर से पार उतारने में लगे हुए है। अपने दीक्षा काल से लेकर ग्रव तक नागौर, उदयपुर, जयपुर, टोडारायसिह नगरों में चलुर्माम करके अनिगतत प्राण्यों को चारित्र धर्म का मर्म समक्षा कर उनका असीमित समार सीमित कर दिया।



#### क्षुल्लक श्री हेमसागरजी



रजपूती साहम की कहानियों में बूंदी को भी कुछ हिस्सा मिला है। नेनवा एक छोटा सा गाव इसी जिले की सरहदी में बसा है जिसके आंचल में दिराग की साहस कथा सिमटी पड़ी है। श्री फूंटालाल खण्डेलवाल अपनी पत्नी केसरबाई के साथ हमेगा साधु सगित ग्रीर बैयावृत्ति में समय दिताते थे। स० १९७५ आखाड की ग्रमावस्या को उनके घर एक पुत्र रस्त का जग्म हुआ जो उनके पुत्रों को अनुकृति मात्र था। पिता ने स्नेह के साथ पुत्र का नाम कत्यारामल रखा। शायद ठीक भी या भविष्य में इसने जगकत्याण की सम्मावना उन्हें पालना भुलाने ही दिखा गई थी। सज २०२३ कारिक ग्रुप १३ को टोक में पूर आठ श्री धर्मसाय ने स कर ग्रहण कर स्वक्त्यारा पत्र में अपने कत्य महा

दिये । इसमें ठीक म्राठ वर्ष बाद मालपुरा (टोक) में मु०२०३१ ज्येष्ठ मु०४ को पू० मृति श्री मन्मतिमागरजो म० (टोडारायिसिंह वाले) में शुल्नक दीक्षा लेकर प्रयना नाम सार्थक कर दिया। दीक्षा देकर म्राचार्य श्री ने आपका नाम शुल्लक हेमसागर रखा। आप भी हेम सदृश प्रयनी काति से समाज में निमंल रत्नत्रय के बीज बो रहे हैं। आपने ग्रब तक मालपुरा नगरफोर्ट, उनियारा, सिवाड, दूनी में चानुर्मास कर श्रावको पर अनुग्रह किया है। जिन शासन की प्रभावना के लिये वेदी प्रतिष्ठा, पचकल्या एक प्रतिष्ठा, मदिर जीणाँ द्वार आदि कार्यों के लिये सतत् प्रेरणा करते रहते हैं।

#### ्र भुत्लक श्री विजयसागरजी

प्रापका जन्म दोसा जिला जयपुर (राजस्थान) मे श्री भूरामलजी की धर्मपस्ती श्री गेदाबाई की कुिश्व सं वंसाल मुदो नवसी स० १६६६ मे खण्डेलवाल जाति में जन्म लिया। आपकी थिशा सामान्य ही रही। स० २००३ मे मृति मल्लिसागरजी महाराज से जयपुर में शुल्लक दोका ली। आपने भारत वर्ष के झनेक प्रान्तों में विहार कर धर्म प्रभावना की। आज भी आप आ० क० सन्मितिसागरजी महाराज से मृति दीक्षा लेकर आत्म कल्याण के पथ पर संलग्न हैं।



#### क्षत्लक चारित्रसागरजी

ग्रापने देवगाव, तालुका कन्नड़ जिला ग्रीरंगाबाद में दिनाक २८-२-१९१६ में जन्म लिया था। आपका पूर्व नाम चन्द्रलालजी शाह था। घामिक परिवार में जन्म होने के कारण आपने भी अपने मन को धर्म में लगाया तथा मूनि समितसागरजी से ५ वी प्रतिमा के वृत धारए। किए। मराठी मे शिक्षा प्राप्त की तथा मन् १६६४ ब्राइल महाराष्ट् में मिन सन्मतिसागरजी महाराज से झल्लक दीक्षा ली। आपने दहीगाव क्षेत्र पर एक गुरुकल की स्थापना कराई जो विधिवत चल रहा है। ग्रापके माध्यम से सैंकडों जीव आरम कस्यास कर रहे है। ŭ





दम्पत्ति श्री भाषकलाल फलकुबाई की सतान को ग्राचार्य श्री ने ७ दिसम्बर ७९ को बाकल के श्रावकों के समक्ष श्रुलक दीक्षा प्रदान कर 'मानसागर" नाम विख्यात किया । इस प्रकार वि० सं० १६६५ से इस भव की नर पर्याय मे पडी ग्रात्मा के कर्मास्त्रवों के स्रोतो पर संवर की डांट लगाई। गुरु चरणों में रहकर शुरुलक मानसागरजी शास्त्रों के ब्राध्ययन-मनन में अपनी आश्मा को लगाकर वैराग्य भावना भा रहे हैं। Ø







# मुनिश्री धर्मेन्द्रसागरजी महाराज



ध्रापका जन्म राजस्थान प्रान्त के ग्राम पारसोला में पिता श्री किशननालजी के यहा हुआ। आपकी माता का नाम श्री घीसीबाई था। आपने मृनि श्रेयांससागरजी महाराज से मृनि दीक्षा फलटाए। महाराष्ट्र में २२ फरवरी १६७३ को ली। आपने फलटण, श्रीरामपुर, नांदगांव, इस्दीर, मुरेना, अजमेर, ईक्षरी ग्रादि स्थानो पर चार्नुमास किए तथा धर्म प्रमावना की।



# श्रायिका सुगुरामती माताजी



ग्रापका जन्म नाम बसन्तीबाई था। आपके पिता का नाम गुलाबचन्दजी एवं माताजी का नाम असराबाई या। ग्राप खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुई। जन्म स्थान अकलूज या। ग्रापने मुनि श्रेयाससागरजी से श्रावण सुदी सप्तमी दिनाक १६-⊏-७२ को दीक्षाली।

ऋापने बारामती, फलटण, गजपन्या, नादगान, ग्रजमेर, ईशरी, सुजानगढ़ भ्रादि स्थानो मे चार्तुमास किया।



### श्राचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित शिष्य

**ままままあまままままままままままままま** 



श्राचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराज



#### म्राचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज



पू० श्री विद्यासागरजी का समस्न परिवार भैन धर्म की साधना में है, प्रापका जन्म बेलगाव (कर्नाटक) सदलगा नामक ग्राम में हुआ, आपके पिताजी का नाम मरूलपाजी तथा माताजी का नाम श्रीमतिजी था। आपका जन्म स० २००३ आसोज सुदी १५ को हुवा था। आपका बचपन का नाम भी विद्यासागर ही था। ग्रापकी मानु भाषा कन्नड़ है। नवमी

कक्षा तक ख्रापकी लोकिक शिक्षा हुई। आप इस समय सस्कृत हिन्दी के उच्चकोटि के विद्वान है ख्रापने हिन्दी एव सस्कृत में उच्चकोटि की रचनाये की है। ध्रापने घ्रसाड मुटी पचमी सबन् २०२५ में मुनि ज्ञानसागरजी से ध्रजमेर में मुनि दीक्षा जी तथा आत्म साधना में सलग्न है। घ्राप युवा मुनि है तथा ग्रापका पूरा सच युवा ही है। चारित्र के धनी युवा सच दिगम्बरस्व की साधना कर भ० महाबीर के मार्ग को आगे वढा रहे है। तथीनिष्ठ आचार्य श्री विद्यासागरजी की काया निरन्तर तथ के कारए। स्वर्णरागी दिवाती है, आपके प्रवचनों के निए भीड उसड़ पड़ती है। निर्मल चारित्र, बाल ब्रह्मवारी मुनि श्री विद्यासागरजी के २ भाई, विताजी, माताजी एव दोनों चहिनें जैनेस्वरी दीक्षा नेकर श्रास्म साधना कर रही है। प्रापंक मार्गजी, पिनाजी एव २ बहिनें आचार्य श्री धर्मसागरजी से दीक्षा लेकर श्रास्म कल्याए। के मार्ग में निरत है।



# मुनिश्री विवेकसागरजी महाराज



आपका जन्म प्राम मरवा जिला जयपुर मे हुआ। प्रापके पिता का नाम श्री मुगनचन्दजी नया माता का नाम रजमतीवाई था। आप छावड़ा गोत्रज है आपकी प्रारम्भ से ही धर्म की ओर विशेष रुचि थो। पिनाश्री परिवार सहित आजीविकोपार्जन हेनु वासम जाकर रहेन लगे। आपके भाव दिन प्रतिदिन वैराग्य की ओर वहते रहे, आपको विद्यासागरजी का स्योग मिला, आपने पहली प्रतिमा के अत प्रहुण कर वैराग्य मी जीवन की घोर प्रवेश किया। कुछ दिन परचान धावार्य विमनसागरजी से दूसरी प्रतिमा लो,

तथा आर्यनन्दि गुरु के सानिध्य में सप्नम प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिये। इसप्रकार उत्तरोत्तर त्याग मार्ग की फ्रोर बढते-बढते आचार्य ज्ञानसागरजी से नसीराबाद (अजमेर) मे फालगुन कृष्णा प्र शुक्रवार स० २०२५ के दिन संसार तारक परम दैगम्बरी दीक्षा घारण की आचार्य श्री ने आपके विवेक को सराहना करते हुए प्रापका नाम विवेकसागर रखा। श्राप बहुत ही कठिन तपस्या में रत रहते है, आपकी प्रवचन शंनी बहुत ही मरल है, गुरु आदेश से ध्रपनी विवेक असि को भाजते हुए कर्मों की कड़ियां काट रहे हैं।



## क्षुल्लक स्वरूपानन्दजी महाराज

आपका जन्म ५-७-५१ को ग्राम नादसी जिला ग्रजमेर में हुवा था। आप खण्डेलवाल जात में छाबड़ा गोत्रज है, बचपन का नाम श्री दीपचन्दजी था। ग्रापकी शिक्षा एम० कॉम० तक हुई। ग्रापने मुनि ज्ञानसागरजी से शुल्लक दीक्षा लो। आप ग्रम्छे वक्ता तथा उच्चकोटि के लेखक भी हैं। ग्रापके प्रवचनों से जैन जगत मे काफी धर्म प्रचार होता था। संयोग से असाता कर्मका उदय हुआ। अपने शुल्लक दोक्षा का त्याग कर दिया। ग्रब पुनः गृहस्य के बतों को पाल रहे हैं।





#### मुनि श्री विनयसागरजी



आपका जम्म बासवाड़ा जिले के पास घाटोल में शक्तिज्ञ देवों को ठारी के यहां हुआ था। पिता के उत्तम सस्कारों से उनमें गुरू से ही धार्मिक संस्कार पड़े श्रीर आप मुनियों की भक्ति में लीन हो गये। मुनिवरों के दर्शनायं भी लों तक पैदल ही चलें जाया करते थे। एक बार आचार्य श्री शान्तिसागर जी के के कोलोंच को देख कर वह वड़े प्रभावित हुए और संधार को अक्षार जान कर उन्होंने उसी समय कुछ बत लिये। फिर घर रह कर ही धमंसाधना करने लगे। पूज्य श्री १०६ सुपाइवं-सागर जो के साथ उन्होंने मम्मेदिशाखर जी की यात्रा की और वहीं पर सं० २०१६ में श्री सुपाइवंसागर जी से मृनि दीक्षा ले ली।





## मुनि श्री विजयसागरजी

आपका जन्म स० १९६७ को देवपुरा में हुमाया। माता का नाम चुन्नीबाई और पिताजी का नाम श्री टेकचन्द्रजी चित्तीड़ा था आपका वचपन का नाम अन्यालाल था। ग्रापका विवाह छोटो प्रायु में ही हो गया था। बर्तमान समय में ४ पुत्र व १ पुत्री है, जो धर्म ध्यान पूर्वक गृहस्य जीवन यान कर रहे हैं।

श्रावरण सुदी नेरस सं०२०२६ को आपने घर बार छोड़ दिया और सिद्धक्षेत्र श्री सम्मेदशिखरजी में

पूज्य मासोपवासी मुनिवर श्री सुपार्वसागरजी से आसोज सुदी दसमी सं० २०२६ को मुनि दीक्षा ली। आएका दीक्षा नाम श्री विजयसागरजी रखा गया।

#### क्षुत्लक श्री सुरत्नसागरजी



आपका जन्म गुनोर जि० पन्ना में श्री बैनीप्रसादजी के यहां हुमा था। म्राप ६ भाई बहिन हैं। आपकी बहिन पूर्वनाम सुधा जो म्रब आ॰ सुरत्नमतों के नाम से जानी जाती है। म्रापने मासोपवासी मुनि श्री सुपार्थ्वसागरजी महाराज से कटनो में शुल्लक दीक्षा ले ली। स्राप जैन ग्रंथों के उच्चकोटि के लेखक व बक्ता है। म्राप हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि भाषा के जानकार हैं। म्रापको प्रवचन शेलो खेति हो उक्तम है। बाधुनिक खैली से विषय का प्रतिपादन करना म्रापकी विषयता है। म्रल्य म्रायु के आप प्रभावी एवं तपस्वी साधु हैं।



# आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज द्वारा बीक्षत साधु वृन्द



मुनिश्री ममयसागरजी
मुनिश्री योगसागरजी
मुनिश्री नियमसागरजी
मुनिश्री जेत्तसागरजी
मुनिश्री जोमसागरजी
मुनिश्री क्षमासागरजी
मुनिश्री मुमिश्री मुमिश्री
मुनिश्री मुमिश्री
मुनिश्री मुमिश्री

ऐलक श्री भावसागरजी
ऐलक श्री वरमसागरजी
ऐलक श्री निःशकसागरजी
ऐलक श्री समतासागरजी
ऐलक श्री स्वभावसागरजी
ऐलक श्री समाधिसागरजी
ऐलक श्री वर्षासागरजी
ऐलक श्री वर्षासागरजी
ऐलक श्री व्यासागरजी



#### मुनिश्री समयसागरजी महाराज



आचार्य विद्यासागरजी के छोटे भाई श्री शानि-नायजी का आज से २५ वर्ष पूर्व सदलगा में जन्म हुन्ना था। ध्रापकी शिक्षा मराठी में हुई थी। आपके माताजी व पिताजी एव दो वहन आचार्य श्री शानितसागरजी के नुनोय पट्टाचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से मुनि, आर्यिका दीक्षा लेकर द्यारम कल्याएं कर रहे हैं। आपके भाव भी आरम कल्याएं करने के हुए तथा भाई (श्री विद्यासागरजी) के सान्निध्य मे १५-३-८० को धाकर दोएगिरी क्षेत्र मे मुनि बन गये। तथा अब आप जैन धर्म की प्रभावना कर जैन धर्म के मिद्धान्तों को जन-जन तक पहुँचा रहे है। आप सध के परम तपस्वी सन्तों में में एक सन्त है। निरस्तर ज्ञान ध्यान मे जीन रहते है।



#### मुनि श्री योगसागरजी महाराज



श्री अनतनाथ जो का जन्म २७ वर्ष पूर्व मदलगा जिला वंनगांव में हुवा था। ध्रायके पिना का नाम श्री मत्लप्यांजी तथा माताजी का नाम श्रीमति देवी है। ध्रायकी लोकिक शिक्षा आठवीं तक ही है। अपके २ भाई मृति है। भ्रापकी लोकिक शिक्षा आठवीं तक ही है। अपके २ भाई मृति है। भ्रापताजी एव दो बहिनें भी साधुपद पर हैं। घ्रापने युवा अवस्था में १४, ४ – ४ – ६० को सागर में मृति दोक्षा ली। घ्राप ध्रास्म साधना मे तस्पर हैं तथा जन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं।



#### मुनिश्री नियमसागरजी महाराज

नियमसागरजी का जन्म २७ वर्ष पूर्व सदलगा (बेलगाव) में श्री बाबूरावजी पाटील के घर हुन्ना। आपके भाई ने मुनि दीक्षा ली तथा उनके उपदेशों से संसार को ग्रसार जानकर आप भी मुनि बन गये। आप कुशल बक्ता भी हैं। ग्रापका पूर्व नाम श्री महावीर जैन था।



#### म्निश्री चेतनसागरजी महाराज

श्री आदिनाय का जन्म लगभग २० वर्ष पूर्व भदलगी जिला वेलगांव कर्नाटक में श्री बाबूरावजी पाटोल के घर हुआ। आपकी माता का नाम श्रोमित सोनादेवी था। आपकी शिक्षा ४ वी तक ही रही। सनु ८१ में आपने मूनि दीक्षा ले ली तथा स्वपरोपकार में निरत हैं।



## मुनिश्री घोमसागरजी महाराज



श्री नानूभाई का जन्म आज से ३७ वर्ष पूर्व मोरवी (गुजरात) में,श्री मूलजी भाई के घर हुआ या। आप अच्छे एवं कुशल सिविल इन्जीनियर पोलो टैकनिक थे। धाप अत्रिय कुलोटपन्न हैं। जैन धर्म में ग्रापकी अत्यन्त श्रद्धा थी इसी कारण श्रापने ग्रपना जोवन ग्रारम कल्याए। में लगाया। दिनांक २६-१०-६१को नैनागिरी स्नेत्र पर ग्रापने मुनि दीक्षा लेकर मनुष्य पर्याय को सार्वक किया। आपका बतमान नाम ओमसागरजी है।



#### दिगम्बर जैन साध

#### मनिश्री क्षमासागरजी महाराज



श्री वीरेन्द्रक्मारजी सिघई का जन्म सागर में श्रेष्ठी श्री जीवेन्द्रकुमार सिंघई के यहां हुवा था। आप सरल तथा शान्त स्वभावी एक युवा तपस्वी सन्त है। आपने एम० टेक० पास करने के बाद मृति श्री विद्यासागरजी महाराज से ऋगशा क्षरलक एवं ऐलक दीक्षाली दिनाक २०-५-५२ को आपने मूनि दीक्षाली। आप आत्म कल्याएं के मार्ग में निरत है। धन्य है ऐसे मानव जीवन को जो भ० महावीर के मार्ग को आज भी आयो बढा रहे हैं।





#### मुनिश्री गुप्तिसागरजी महाराज

श्री नवीनकुमारजी का जन्म गढाकोटा जि० सागर (M.P) में हुवा था। हायर सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने मूनि श्री विद्यासागरजी के निकट ग्राकर नैनागिरो क्षेत्र पर मूनि दीक्षा ली।



#### मुनिश्री संयमसागरजी महाराज

सतोशकुमारजी का जन्म कटगी जबलपुर मे श्रीपन्नालालजी बडकुल के यहां हुन्नाथा। हायर सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की । आप यूवा अवस्था मे ही मुनि दीक्षा लेकर श्राहम कल्याए। के मार्ग में संलग्न है।



#### ऐलक श्री भावसागरजी महाराज

महेन्द्रकुमारजी का जन्म शाहपुरा जि० जबलपुर में हुआ। आपके पिता का नाम बाबूलालजी था। बी॰ काम० तक लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने नैनागिरी क्षेत्र पर ऐलक दीक्षा ली।



#### ऐलक श्री परमसागरजी महाराज

जयकुमारजीका जन्म ईश्वरवाराजि० सागर में श्री रूपचन्दजी की धर्मपरनी श्रीमित श्वान्तिदेवीकी कृक्षि से हुआ ध्रापने लौकिक शिक्षाबी० कॉम० तक प्राप्त की है। दि० १०-१-८० को नैनागिरी में लेलक दीक्षाली।



#### ऐलक श्री निःशंकसागरजी महाराज

श्री राजधः जी बण्डा के निवासी थे। आपके दूसरे सुपुत्र कानाम महेशकुमार था। आपकी लौकिक शिक्षा हाथर सैकण्डरी तक ही हो पाई थी। आपने १०-२-६३ को मधुबन में ऐ० दीक्षाली।



#### ऐलक श्री समतासागरजी महाराज

प्रवोत्पकुमारजी ने देवरी (सानर) में जन्म लेकर मध्यप्रदेश को पवित्र किया। हायर सैकण्डरी तक शिक्षाप्राप्त की। आपके पिता कानाम श्रीराजाराम जीया। श्रापने मुनि विद्या-सागरजीसे ऐ० दीक्षाधारण की।



#### ऐलक श्री स्वभावसागरजी महाराज

अझोककुमारजी का जन्म देवरी (सागर) में हुआ।। धापके पिताजी का नाम श्री फूलचन्दजी तथा माताजी का नाम श्रीमति गुलावरानी था। आपकी शिक्षा एम० एस० सी० तक थी। १०−२−६३ को मधुबन में ऐलक दीक्षा ली। स्राप सरल स्वभावी एवं वैराग्य से ओतश्रीत थे। आपके आगे भी मुनि दीक्षा घारण करने के भाव हैं।

#### ऐलक श्री समाधिसागरजी महाराज

श्री राजेन्द्रकमारजी का जन्म कशस्त्रा (महाराष्ट्र) मे हुआ । आपने लौकिक शिक्षा बी०-कॉम • प्रथम वर्ष तक प्राप्त की । १०-३-८३ को सम्मेदिश खरजी पर ग्रापने ऐ० दीक्षा धारणा की ।



#### ऐलक श्री करुए।सागरजी महाराज

श्री सुरेशकमार जी का जन्म सगौरिया जि० नरसिंहपुर मे श्री भागचन्द्रजी के यहा हम्राया। आपने बी० एस० सी० तक शिक्षा प्राप्त कर शिखर जी में ऐलक दीक्षाले ली।



#### ऐलक श्री दयासागरजी महाराज

आपका जनम बन्हाबेलई जिल्हागर में श्री प्रभाचन्द्रजी जैन की धर्मपत्नी श्री विमलादेवी को कक्षि से हुआ था। आपका पूर्व नाम सतीशकमार था आपने लौकिक शिक्षा हायर सैकेण्डरी तक प्राप्त की । १०-३-- इको मध्यन में आपने ऐलक दीक्षाली ।



#### ऐलक श्री ग्रभयसागरजी महाराज

आपका पूर्व नाम श्री बाहबली था, आपके पिताजी का नाम श्रीहकमचन्द जी सोधिया तथा माताजी का नाम श्रीमृति चन्द्राजीदेवी था । ग्रापको लौकिक शिक्षा एम० कॉम० तक हई थी। आपने १०-२-५३ को सम्मेदशिखरजी सिद्धक्षेत्र पर ए० दीक्षा धारण की।





#### मृनिश्री त्यागानन्दजी महाराज

द्यापका पूर्व नाम नगीनदास भन्नेरी था। बोरीयली बम्बर्ड मे आपका निवास स्थान था। १६४८ मे गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर ब्राचार्य श्री शातिसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा के व्रत घारण किये। शु॰ दीक्षा ११-६-६३ को एवं मुनि दीक्षा १३-६-१६६३ को एव समाधि भी १३-६-- को सूरत गुजरात में हुई। आपने मुनि निजानन्दसागरजी से मिन दीक्षा ग्रन्तिम समय मे ली थी।

# मुनिश्री सुमितसागरजी महाराज (दक्षिण) हारा बोक्षित शिष्य पूष्ट प्रमुक्ति को नेमिसागरजी मुनि श्री नेमिसागरजी

#### मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज

पुज्य मनिराज का जन्म पजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। बहुत छोटी सी अवस्था में आप देहली मे श्रीमान लाला रएाजीतसिंहजी के यहा गोद श्रा गये थे। श्रापका बचपन का नाम नेमीचन्द्र था । आप बचपन से ही सासारिक कार्यों में उदासीन रहे ।

धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखते थे। श्राप बाल ब्रह्मचारी हैं। श्रापने श्रुल्लक दीक्षा परम पूज्य मुनि १०८ श्री सुमतिसागरजी महाराज के पास कचनेर ग्राम में आज से २५ साल पहले ग्रहरा की, पूज्य मृनि १०८ श्री सुमितसागरजी महाराज के पास संवत् २०१२ में टांका दुका ग्राम में मुनि-दीक्षा ग्रहरण की । श्राप पुज्य महाराजश्री के साथ ही विहार करते हैं । आप स्वभाव के बड़े मुद्र एवं मितभाषी हैं। ग्रापके प्रवचन प्रभावशाली हते है। ग्रापके ज्ञान का क्षयोपशम महान है। निरित-चार पूर्वक महावतों का पालन करते हैं।

# मुनिश्री सुपार्श्वसागरजी महाराज (दक्षिण)



ग्रापने महाराष्ट्र प्रान्त के औरगाबाद जिले में महत ग्राम में भीकमचन्द्र पिता एवं गळवाई माता की कृक्षि से चैत सुदी पंचमों को लुहाडे गोत्र में जन्म निया था। ग्रापका पूर्व नाम श्री रतनलालाओं था। आपने आचार्य शातिसागर जी से १६१० से शुरूवक दीक्षा ली। मुन्नूर ग्राम में स० १ से में मुमितसागरजी महाराज भारत्य प्रमुद्ध सी जी को मृति दीक्षा स्वीकार की। भारत भर में बिहार किया तथा ग्रीको जाह धर्म प्रभावना की, अन्त में उदयपुर में श्रापने समाधि धारण की। आचार्य शिवसागरजी के सांशिष्ट्य में विधि पूर्वक समाधिमरण किया।



#### मुनिश्री सीमन्धरसागरजी महाराज



प्रापका जन्म हालगे ( बेलगांव ) कर्णाटक में हुवा था। आपके पिता खेती एव साहुकारी का कार्यं करते थे। पूर्व नाम जिनल्या चतुर्थ था। प्रापके पिता का नाम श्री मालल्या तथा माना का नाम पद्मावनी था। आपको लोकिक शिक्षा मिहिल प्रवेशिका नक ही रही। प्राप १५ वर्ष की उम्र में ब्रह्मचारी बन गये। आपने ९-११-५६ को मृति मल्लिसागरको से बेलगांव में सुल्लक दीक्षा ली। ऐलक दीक्षा १-७-५ को मृति सुलाक्तंसागरको से म्हीरामा श्रीसुम्याव्यंसागरको से सिद्धनेत्र कृत्यलांगरी है में १६-१-५५ को ली। स्रापने प्रापने जीवन काल में

७ दीक्षाऐ दीं। जैन समाज ने आपको बाराबंकी में ४-३-१९७४ में म्राचार्य पद प्रदान किया। आप भारतवर्ष में विहार करके जैन धर्मकी ग्रपृथं प्रभावना कर रहे हैं।



#### मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज

आपका जन्म राजस्थान प्रदेश के प्रमुख नगर जयपुर में हुआ। था। उनके पिता का नाम जमनालाल एवं माता का नाम गुलाब बाई था। स॰ २०२१ में उन्होंने श्री गजपंथा जी के पुष्प तीर्थंपर शुस्लक दीक्षा ली एव मुनि दीक्षा (महाराष्ट्र) औरंगाबाद में श्री सुमतिसागर जी से ले ली। फिर वह गुरु के साथ विहार करते रहेएवं ग्रात्मार्थियों को उपदेश देकर उनका कल्याए। किया। मृनि श्री महान तपस्वी है और ब्रत उपवास करते ही रहते है।



#### आचार्य श्री देशभूषणजी महाराज द्वार। बीक्षत शिष्य



श्रा० श्री देशभूषणजी महाराज

| मृनिश्री | मुबलसागरजी            |
|----------|-----------------------|
| मुनिश्रो | ज्ञानभूषणजी           |
| मुनिश्री | सन्म तिभूषराजी        |
| मुनिश्री | विद्यानन्दजी          |
| मुनिश्री | सिद्धसेनजी            |
| मुनिश्री | बाहुबलिजी             |
| मुनिश्री | सुमतिसागरजी           |
| मुनिश्री | शातिसागरजी            |
| मुनिश्री | निर्वाणसागरजी         |
| क्षुल्लक | श्रीचन्द्रभूषगजी      |
| ٠,,      | नन्दिषेगाजी           |
| ng ga    | ର ହେବା ହାବା ହାବା ହାବା |

क्षुल्लक श्री पदमसागरजो क्षुल्लिका जिनमतीजी ,, भद्रबाहुजो ,, चारित्रमतीजी

भद्रवाहुजा , जादिमतीजो आदिसागरजो , आदिमतीजो इन्द्रभूषगुजो , कमलश्रो माताजो वृषभसेनजो , जयश्री माताजो

, जिनभूषणजी , जयश्री मात श्रायिका सुवतामतीजो ,, व्हल्पासतीजो श्रायिका शातिमतीजी ,, वीरमतीजी ,, यशोमतीजी ,, राजमतीजी

#### मुनिश्री सुबलसागरजी महाराज



प्रापका जन्म मंसूर प्रांत जिला बेलगाम, तहसील घषणी, नदगाव देहान मे पाटिल (क्षत्रिय) वंश मे शिवगोडा नाम के सम्यक्टिंग्र, सरल स्वभावी आवक की धमंपरनी, प्रनेक गुण सपन्न शोलवती श्री गम्धारी माता की कुक्षी से दिनांक ४-१-१६१६ में हुमा। आपका नाम परगोडा रखा गया। आपकी शिक्षा कक्षा ४ तक रही। माता-पिता के धर्म संस्कारों के साथ-साथ आप देव-दर्शन, शास्त्र-अवण द्वादि धार्मिक कियाघों का पालन करने लगे। घटारह वर्ष की आयु में आपकी शादी धर्म-परायगा। सुओ चंपावती बाई के साथ हुई। आपके चार पृत्रियाँ एव एक पुत्र होते हुए भी गृहस्थाश्रम से उदासीन, जैसे जल से भिन्न कमल की तरह, प्रांप धार्मिक कार्यों में बढते रहे।

संसार से विरक्ति के कारण नसलापुर गांव में चातुर्मीस के समय श्री १०८ वीरसागरजी महाराज से १०-८-११५६ मुक्रवार को झुल्लक दीक्षा ले ली। चन्द्रसागर नाम रखा गया। कुछ वर्ष यत्र-तत्र प्रमण एवं चातुर्मास करने के बाद श्री देशपूरणजी महाराज से सन १६५९ फालपुन मास में ऐलक दीक्षा घारण की। ग्रनन्तर सन् १६६९ में मानूर गाव में श्राचार्यरत्न देशभूषराजी महाराज ने श्री १००८ ऋषभनाथ तीर्थंकर पवकस्थाएक किया तथा वही पर श्राचार्य रस्न महाराजजी के कर कमलो से जंठ भुक्ता दशमी सन् १६६९ को श्री चन्द्रसागर ऐलक की मुनि दीक्षा दी। उस समय आपका श्री १०८ सुबलसागर नाम रखा गया।

मुनि दीक्षा के २०-२५ दिन बाद असाता कर्म के उदय से स्नापअधिक बीमार हो गये । गरीर बहुत क्षीए हो गया । परन्तु आयु कर्म स्रवशेष रहने पर धीरे-धीरे स्नापका स्वास्थ्य ठीक हो गया । अत्वस्य रहने के कारए। गुरु संघ को छोड़कर दक्षिए। में यत्र-तत्र भ्रमण करते रहे ।

इसी प्रकार भ्रमण करते हुए म्रापके संघ का पिछले वर्ष ग्राम डोड़बाल जिला बेलगाम में चानुर्मास हुम्रा। वहां पर धर्मोपदेश से वहा के समाज ने ३।। लाख रुपयो की लागत से ''भ्रमाधालय आश्रम'' की स्थापना की, जिसका कार्य भ्रमी शुरू है।

घर्मामृत व कल्याणकारी उपदेश जिनके मुखारविन्द से ऋरते हों, ऐसे श्री १०८ सुबल-मागरजी महाराज कोटिशः दीर्घायुहो ।

## मुनिश्री ज्ञानभूषणजी महाराज



परम पूज्य विद्यालंकार बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण आचार्य रन्त देश भूषणाजी महाराज के परम लिएन यया निधान परम तपोनिधि आचार्य करूप श्री १०० ज्ञान भूषणाजी का जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर स्टेट जिला मोरेना परमाना अम्बाह ग्राम एसहा में गुभ नक्तत्र में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीकाल व माता का नाम सरस्वती था। सरस्वती देवी के कूख में तीन पुत्र व एक पुत्री ने जन्म लिया। इनके बचपन का नाम श्री पोवेराम था तथा इनके बड़े भाई का नाम कपूरचर या व बहुन का नाम रामदेवी रखा गया। इन सभी में पोखेराम अहितीय व कुलदीपक नम्में। पोवेराम में पोखेराम आजन्म प्रसाद मुदी सप्तमी बुधवार की राचि में वि० सं० १६७७ में हुआ था। श्री पोवेराम के वि० सं० १६७७ में हुआ था। श्री पोवेराम कि कर्स ० १६७७ में हुआ था। श्री पोवेराम कि कर्स ० १६७७ में हुआ था। श्री पोवेराम कि

श्रीलालजी ब्यापार के काम से कलकत्ता श्राया जाया करते थे। इनके घर में घी का तथा गिरवी रखने का ब्यापार होता था। श्री पोलेराम ने केवल चार वर्ष तक स्कूल में शिक्षरा प्राप्त किया व बाल्यकाल के ब्यतीत होने के बाद श्राप अपने पिता के साथ कलकत्ता जाने आगे लग श्रीर बाद में वहीं (कलकत्ता) में यह बाजार में करवे को दुकान पर काम करने लगे, बचनन से ही धर्म में रूचि थी तथा हमेशा जिन मिदर में सेवा पूजा करते थे। एक दिन रात्रि में सेवा समय रात्रि कार वजे एक भविष्य बोधक अश्ववर्य जनक स्वर्ण देखा, वह स्वप्त संकेत कर रहा था कि पोलेराम यह मार्ग तुम को सम्मेदिशखरजी का रास्ता बता रहा है इस मार्ग को छोड़ कर अन्य मार्ग से न जाना। इनकी प्रवृत्ति शुरू में ही बैराग्य की ओर भुकी हुई थी।

यह पहला भ्रवसर था कि एक दिन यह शुभ सूचक स्वप्न देखा, प्रातः उठते ही उस स्वप्न का ध्यान कर बिना किसी को कहे दुकान बन्द कर सम्मेद शिखर की यात्रा करने व स्वप्न को सार्थक करने निकल पड़े। साथ शुक्ला पचमी का दिन था, मीठी मीठी सर्दी भी थी, हावड़ा से गाड़ी में बैठ कर ईसरी स्टेशन पर उतर कर पैदल मार्ग से चल दिये। भ्रापने स्वप्न में जो जो चिन्ह देखे थे वे अब प्रस्थक्ष दीखने लगे। जैसे जैसे मधुबन की ओर बढ़ते जा रहे थे कि स्वप्न की बाते स्मरण् होनी आ रही थी। शाम को ग्राप सम्मेदशिखरजी पहुँचे तथा रात्रि वही बिताई ग्रीर सुबह तीन बजे उठ कर पहाड पर दूसरे भ्रौर लोगों के साथ चढ़े तथा सम्मेदिशखरजी की बदना की । पूनः दूसरे दिन बंदना करते हुए जब पार्श्वनाथजी के टोंक पर पहुँचे तो पारस प्रभु को प्रणाम कर ग्राजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारमा किया और कहा कि झाज से मुक्ते सम्पूर्ण प्रकार की स्त्रियों का त्याग है। उस समय आपकी उच्च १८ वर्ष की थी। १८ वर्ष में ब्रह्मचर्य वृत लेना इनके त्यागमयी एवम संयमी जीवन एव उच्च विचार का परिचारक था। गिरि से लौटने के बाद पिताजी ने इनको शादी के लिये कहा लेकिन म्रापने तो बत धारण कर लिया था अत. इन्कार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। कलकत्ता मे ही आपको ग्राचार्य रत्न श्री १०८ श्री देश भूषराजी महाराज के दर्शनो का पूण्य लाभ मिला, आचार्य श्री का चार्तुमास कलकत्ता में हआ तथा आप व आपकी बहिन रामदेवी ने चौका लगाया । चार्तुमास परा होने पर क्राचार्य श्री ने सम्मेदशिखर को प्रस्थान किया तो आप भी भक्तिवश सघ के साथ चल दिये। वहां पहुँच कर आपने दूसरी प्रतिमा के बारह ब्रतों की घारए। किया। तथा उसके बाद श्री १० म आचार्य रतन देशभष्णाजी ने इनकी अगाढ भक्तिवश वैयावित की भावना देखकर आजा दी कि पोखेराम बेटा तम हमारे साथ बाहबली की यात्रा के लिये चलो । महाराज की आज्ञा को पोखेराम ने सहबं स्वीकार किया और महाराज के साथ चल दिये। आप आचार्य देश भवराजी के सघ में ही रहने लगे, तथा वंशाख सूदी तेरस स० २०२० ब्रधवार के दिन आचार्य श्री देशभूषराजी ने आपकी क्षरलक दीक्षा दी और ज्ञानभूषरा शुभ नाम आपका रक्खा । तीन वर्ष नो माह भ्रापने क्षरलक अवस्था में व्यतीत किये और श्री शान्तिमतीजी से आपने व्याकरण एवं धर्म ग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त किया तथा पडित अजितप्रसादजी से सर्वार्थसिद्धि पढी । इसके बाद माघ शुक्ला सप्तमी शुक्रवार सन १९६६ मे आचार्य देशभूषण महाराज से मूनि दीक्षा लेकर महावतो को धारए। किया। इस प्रकार आप अनेक तीर्थों को बन्दन। करते हुए, जगह जगह बिहार करते हुए लोगो को धर्मोपदेश देते हैं।



## मुनिश्री सन्मतिभूषणजी महाराज



श्रापका जन्म हरिवाएगा प्रान्न के रोहतक जिला मोनीपत के पास हुलाहेडी में भावो मुदी चौदस स० १९६४ में हुवा था। प्रापके पिता का नाम श्री दयाच-दजी प्रप्रवाल था। प्रापका परिवार धर्मात्मा है। ग्राप ७ भाई हैं। मां का स्वर्गवास छोटेपन में हो गया था, उस समय आप ४ वर्ष के थे। ग्रापकी मुआ सुलदेई देवी थी। ग्रापने सानों भाईवों का पालन पोषए किया। ग्रापकी शिक्षा सामान्य ही थी। ग्रापने हिन्दी-मुन्डी पहुकर बही खाते के काम में अपने आपको लगा दिया। ग्रापको समय समय पर धर्म के कार्यों में ध्यान रहता था। सभी प्रकार से सुल ग्रीर शांति होने पर भी ग्रापको स० २०१० में वैराग्य हो

गया तथा सर्वस्व परिवार वालों को सौपकर ४४ वर्ष की ब्रायु मे सब परिग्रह का त्याग कर दिया। ब्राचार्य श्री देशभूषराजी महाराज से स० २०२६ में मुनि दीक्षाली। आपका नाम सन्मतिभूषराजी रक्क्बा। स० २०३६ में आपने सिद्धक्षेत्र सोनागिर पर समाधिमररा कर इस पार्थिव शरीर का त्याग किया।



## उपाध्याय मुनिश्री विद्यानन्वजी महाराज



आंखों में दिव्य ज्योति, अधरों पर बोध पूर्णे स्मृति-रेखा, ख्रवि में बीतरागत्व की सीम्यता, दिगम्बर ऋषि जिनके प्रशस्त भाग पर चिन्तन और अनुभूति पक्ष का साग्रग-मुलक जीवन विसर्जन और तपोनिष्ठ व्यक्तित्व के घनी मुनिश्री विद्यानंदजी महाराज भ्राज जैन जगत शिरोमिए संत हैं।

मुनिश्री का जन्म दक्षिए। भारत के उसी वेलगांव जिले में २५ अग्रेल १९२४ में हुआ था, जिसे आवाधंरत्न चारित्र चकवर्ती श्री शान्तिसागरजी महाराज को कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। आपको माता श्रीमती सरस्वती देवी और पिता से कालचन्दजी उपाध्याय बेलगांव के शेडवाल नामक ग्राम के रहने वाले हैं। माता पिता के घामिक विचारं का प्रभाव हो बालक सुरेन्द्र ( मुनिश्री विद्यानंदजी का प्रभाव हो बालक सुरेन्द्र ( मुनिश्री विद्यानंदजी

का बचपन का नाम ) के व्यक्तिस्व फ्रीर स्राचार विचार पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। मुनि श्री विद्यानद की शिक्षा श्री भान्तिसागर विद्यालय में हुई श्रीर ब्रह्मवर्ष की दीक्षा दिसम्बर १९४५ में तथीनिष्ठि श्री महावीरकीर्तिजी महाराज ने दी। मुनिश्री के मन में बाल्यावस्था में ही मुनि बनने की प्याम थी।

मुनिश्रों को सबसे बड़ी विशेषना उनका बेलागपन और समन्वय की प्रवृत्ति है। आप प्राचीन धार्मिक विचारों के अनुशीलन के साथ साथ आधुनिक सभी अच्छाईयों के समर्थक हैं। समस्त धर्मों के मूल नत्वों का ग्रादर करते है और जैनदर्शन एव आगम के ग्रनुकुल आस्मिक साधना के पथ पर चलते है। मानव की समानता के पोषक एव "वसुधैव कुटुम्बकस्" में इनकी आस्था है।

मृमिश्री जहां "स्वान्तःमुखाय" इन्द्रिय निग्रह भ्रौर नपश्चरण द्वारा भ्रपने भ्रास्य-स्जन मे लीन है वहां वे "बहुजन हिताय बहुजन मुखाय" समीचीन धर्मका उपदेश भी करते है। सतत् लगन और स्वाध्याय द्वारा उन्होने तस्वो का यवार्षजान एव वस्तु स्वरूप का मूर्त-अनुभव प्राप्त किया। अपने भ्रवचन में जिन वचनामृतों का दान करते है उसे लेने हजारो की संख्या में धर्म श्रद्धालु झाते है। उनका शेष समय साहित्यम्जन में लगता है। आपकी भाषा भ्रत्यन्त परिकृत, प्रांजल और प्रसादगुरा युक्त है। आपके प्रवचनों में जैसे अमृत की मिठास घुली हो। एक सम्मोहन और आन्तरिक प्रभाव आपकी वासी में है।

विद्यधर्म की रूपरेला, पिच्छी और कमंडलु, कत्यारामुनि ग्रीर सम्राट सिकन्दर, "ईस्वर क्या और कहाँ हैं? देव और पुरुषार्य आदि ३० पुस्तकों की रचना की है। आपने भ० ग्रादिनाय पर विशेष शोध कार्य चल रहा है।

ग्राज धर्म को केवल मन्दिरों तक सीमित कर दिया है, परन्तु मुनि श्री के चरण जहां जहां जाते हैं एक नये तीर्थ की स्थापना हो जाया करती है। लाखो जैन बन्धुओं की अटूट भोड़ प्रापके दर्शनो ग्रीर प्रवचनों के श्रवण हेतु उमड पड़ती है।

जैन प्रन्यों के अतिरिक्त गीता, बेद, स्मृति, पुरासा, उपनिषद, प्रन्यमाहिब, मुस्लिम साहित्य एव बाईबिल आदि का गहन प्रध्ययन किया है। प्राप्ते ३२ प्रकार की रामायगों का अवलोकन एवं प्रध्ययन कर समीक्षारमक विशेचन किया है। श्रमण सस्कृति के तपःपूत साधक मुनिश्रों का दैनिक जीवन बडा ही अनुशासिन है और प्रत्येक कार्य ठीक समय से करते है। आपके पास जान का प्रयाह सागर जैसे भरा पडा है। आग्ल-भाषा का अच्छा जान है और आवश्यकता पड़ने पर आप विदेशी विद्वानों को इसी भाषा के माध्यम में अपनी बात कहते है।

आपने झाकाणवाणी से जैन भजनों भीर गीतों के प्रसारण करने को प्रोस्साहन दिया और म्रानेको बढ़े काम किये। जैन नवयुवकों को अपने संस्कारों के प्रति हमेग्रा सचेष्ट करते रहते हैं। भ्रीर म्रपनी वाणी द्वारा एक धर्मकान्ति का मन्त्र फूक देते हैं। हजारी नास्तिक आपके प्रभाव से आस्तिक बन धर्मके प्रति श्रदालुबन गये।

आप वर्ष मे एक माह से अधिक मौन रहते हैं ग्रीर वह समय आत्म चिन्तन एव ग्रन्थों के गम्भीर ग्रध्ययन मे लगाते है। हजारों विद्वानों, लेखको और इतिहास विशारदो को जैन सस्कृति पर नयी बात लिखने, ग्रन्वेयण करने और शोधात्मक निवन्ध लिखने के लिए प्रेरित करते हैं।

पू० ऐलाचार्य श्री विद्यानन्दजो महाराज के निर्देशानुसार भ० बाहुबली स्वामी का १००० वां महामस्तिकाभिषेक अति ही भूमधाम से सम्पन्न हुवा। धर्मचन, मंगलकलदा ग्राप को ही देन हैं। छमंदबल पर भी प्रतिष्ठा आप के निर्देशन मे हुई। आपके द्वारा जन कल्याएा होता रहता है। प्रापको प्रवचन सैली ध्रमूलपूर्व है आप एक ऐसे युगीन आध्यात्मिक सत्त हैं जिन्होंने जैन दर्शन को विद्य-मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और घट्टिया जिनकी साधना सिर्फ इस शास्वत अहिंसा धर्म के उन्नयन हेत चल रही है।

### मनिश्री सिद्धसैनजी महाराज

जब आचार्य श्री देशभूषराजी महाराज ने कोल्हापुर में पंचकत्याराक प्रतिष्ठा कराई थी तब धापने मसूर कठ से पूजा कराई थी। आप खोतसाहब के नाम से प्रसिद्ध थे, आपको हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता था। राजकीय क्षेत्र में प्रापका महत्वपूर्ण स्थान था। धाप महाराष्ट्र मत्रीमडल के सदस्य रह चुके है। ध्रष्टाचार का बढ़ावा देखकर राजकीय कार्यो से घृणा होने लगी तथा बीतरागता कर था अपनय आपने लोकिक किसा L. L. B. तक की। आप निरन्तर धार्मिक चर्ची में लीन रहते थे। आपने भारतवर्ष में सर्वत्र पद विहार करके धर्म प्रभावना की। प्राप गिरनार क्षेत्र की बदना करने जा रहे थे, रास्ते में आपका स्वास्य नरम हो गया तथा इसी बीच प्रापकी समाधि हो गई।



# श्रीबालाचार्य १०८ बाहुबली मुनि महाराज



आपका जम्म गुक्रवार तारीख १६ दिसम्बर १६३२ तके १८५४ मामंशीयं बद्य तृतीयापुष्य नक्षत्र पर ककड़ी जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य मे एक सीधेसाधे किसान परिवार में हुआ। रात के झाठ बजे खेत पर घान पूस की कुटी में जन्म लेने वाला यह बालक साथ मे शुभ ग्रहुन लेकर ही झाया। जन्म से पहले झाधा घँटा कुटी के बाहर सियारों ने शोर महाया था मानों वे बता रहे थे कि "होशियार! इस महान भारत देश में एक महाज्ञानी महारमा जन्म ले रहे है।"

वही बालक वर्तमान काल में भ्रपने गाँव भ्रीर देश का नाम रोशन कर रहा है।

ग्रापके पूज्य माताजी का नाम आक्कुबाई और पिताजी का नाम बलवतराव था। अब वे दोनों स्वर्गवासी हैं। बचपन में बदन से गठीले होने से लोग बंदू कहके बुलाते थे। द्यागे चलकर यही नाम संभू, संभाजो और संभवकुमार बन गया।

म्राप ७ साल की उम्र तक बीमार ही थे। सिर्फ ककड़ी खाने से बीमारी खतम हो गयी। नमक और मिरच खानायह बचपन की खास आदत थी।

१६४२ से स्कूल की पढाई शुरू हो गयी। रुकड़ी के पाठशाला में चौथी तक पढाई हुई। स्कूल में स्राप सदा विनम्न होशियार रहेथे।

आगे की शिक्षा सातवी कक्षा तक बाहुब ली गुरुकुल में हुई। वहीं शिक्षा के साथ जैन धर्म के असली सस्कार हो गये। वहीं पर प्रपने मन में स्वाब बनाये ध्रौर निश्चय किया कि मैं ध्रागे चलकर धर्मसेवाहों करूँगा।

बाहुबली आश्रम केखर्चकाबोफ ज्यादाहोते के कारण घापके पिताजी ने घ्रापको वापसरुकडी में महात्मा गांधी विद्या मदिर से आठवी कक्षा उत्तीर्णकराई। जिसकेबाद स्कूल स्रोडना पडा।

बाद में घर की छोटी सी दुकान और वैदी का काम करने लगे। काम करते करते जब कभी कुरसत मिलती तो साइकिल लेकर बाहुबनी या कहीं ग्रन्थ धार्मिक स्थान जहां जैन धर्म का पवित्र स्थान हो वहाँ जायां करते थे।

जिस तरह बचपन से ही म्राप सन्यस्त और धर्मशील रहना चाहते थे। ब्रह्मचारी रहकर संसारी जोवन छोड़ने की बचपन में ही म्रापने प्रतिज्ञा की थी।

सन् १९४३ से १९६० तक घ्रापने जन कल्याएग कार्यभी किया। छोटे बच्चों को नाट्य, गानाआ दि सिखाते थे। गाँव के बाहर १९५९ मे एक घास-फूस की कुटी बनाकर बच्चों के पढ़ाई के लिये आश्रम भी खोलाथा। गाँव में एक नाट्य संस्थाभी खोलीथी।

१६५६ में ग्रापने किसान ग्रीर शिक्षकों के साथ भारत दर्शन यात्रा भी की है।

महाराज के प्रवचन को सुनकर ग्रापके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो गई और महाराज के संघ मे पहुँचकर ब्रह्मचर्य और श्रुल्लक दीक्षाले ली।

जुकवार तारीख २४ मार्च १९६७ को ब्राचार्य रस्त श्री १०० देशभूषणा महाराजजी के शुभ हस्ते और श्री श्रवण बेलगोल के महा गोम्मटेश्वर मंदिर के पवित्र स्थान पर सुबह ८।। से ९।। तक ब्रह्मचारी "संभवकुमारको" क्षुरूलक दीक्षादी गयीऔर उसीवक्त फ्रापको श्री क्षुरूलक १०५ बाह्यचलीनाम दियागया।

बुधवार तारील २६ फरवरी ११७४ माघ बदी प्रतिपदा को दोपहर के ४.११ बजे तारंगा सिद्ध क्षेत्र में फ्राचार्य श्री १०८ देशभूषण मुनिश्री ने आपको मुनि दीक्षा दी। आपने उस वक्त निरुचय-पूर्वक अपने बस्त्रों का फ्रीर सर्वस्व का त्याग किया और १०८ बाहुबली मुनि बन गये।

जिसके बाद भ्रापने गिरनार होकर दक्षिए। भारत की तरफ विहार किया।

सन् १९७६ को आपका चातुर्मास कोथली-कुपानवाडी में हुआ । जहाँ पर ग्रापने आचार्यश्री १०८ देशभूषणा मुनिश्री को शांतिगिरी का कार्यकरने में हाथ बेंटाया था और वहाँ पर भी एक वड़े क्षेत्र का निर्माण जैसा कि जयपुर में चूलगिरी का है, हो रहा है।



## मुनिश्री सुमतिसागरजी महाराज



अगहन बदी अमावस्या विक्रम सं० १९५२ में वृत्यावन मणुरा श्रेडि श्री रामदयालजी गर्ग के यहा पर अप्रवाल जाति में जन्म लिया था। ध्यापने हिन्दी की पूर्ण विश्वा प्राप्त की। जैनागम के अनेकों प्रंथों का विधिवत पारायए। किया तथा संस्कृत, प्राकुत, हिन्दी, अंग्रेजी के अच्छे प्रवक्ता वन गये। ध्यापने दिश्यसन्देश, सामायिकस्यानदर्पेए, अहिंता की पुकार, जैन धर्म प्रकार, नामक प्रन्थों को लिखकर समाज

की नई दिशा दो। जहानाबाद में ग्रापने बती गुरुकुल की स्थापना कराई। सामाजिक क्षेत्र में आपका काफी योगदान रहा। जीवन में वेराध्य भावना थी अतः पायसागरजी महाराज से संव २००५ में सानवी प्रतिमा के बत धारण किए एवं अयोध्याजी में आवार्य देशभूषराणी महाराज से संव २००६ में शुरुलक दीक्षा ली। ग्रन्त समय में मृनि बनकर समाधि ग्राप्त की।

### मुनिधी शान्तिसागरजी महाराज

श्री १० मुनि शान्तिसागरजी का पहले का नाम शिवष्याथा। आपका जन्म ग्राज से ७२ वर्ष पूर्व बेलगांव जिले के चन्दुर गाव में हुआ था। आपके पिता श्री सस्यन्धरजी थे। आपकी माताजी रुक्मिण्यदेवी थो। ग्रापकी लौकिक शिक्षा कक्षा ४थी तक हुई ग्रीर धामिक शिक्षा प्रवेशिका तक हुई। आपका पैतृक व्यवसाय कृषि था। बाद में ज्यापार करने लगे थे। आपके परिवार में एक भाई दो बहते हैं। ग्रापका विवाह भी हुआ। पर घर में मन नहीं लगा। ग्राप घर में रहकर भी वैरागी थे।

प्रतिदिन के शास्त्रश्रवरा, देव पूजन और गुरू उपदेश से श्रापके भावों में विशुद्धता आई, अत्यव आपने २-४-१६४३ को सागली जिले के भोमे गाव में श्री १०० श्राचार्य देशभूषणणी महाराज से मृति दोक्षा ली। श्रापने सांगली, इलाहबाद, मधुवन, बडौत, कलकत्ता आदि स्थानों पर चातुर्मास किए। वहा आपके रहने से बडी धर्म प्रभावना हुई। श्रापने मोक्षणास्त्र दशभक्त्यादि के पाठों का काफी मनन किया। श्रापने तेल दही का त्याग कर दिया है।

# मुनिश्री निर्वागसागरजी महाराज



परम पूठ मुनि श्री का जन्म राज-स्थान जयपुर के इघाणी श्रासलपुर याम में भादपद शुक्ला जयोदशी संवत् १९७६ को पूठ मातेष्वरी रूणीबाई की कोख से हुवा था। आपका पूर्व नाम चिरजीलाल था। आप खण्डेलवाल वंदय जाति छावड़ा गोत्र से सम्बन्ध रखते है। वचपन से ही धार्मिक रुचि थी। ग्राप वालब्रह्माचारी रहे। आप जैसे जमे बडे हुए वेसे ही ससार को असार जानकर उदासीनता की श्रीर वढते गये जिसके फलस्वरूप श्रापन

म्राचार्यं विमलसागरजी से ईवारी में झुल्लक दीक्षा लो। तत्पक्ष्वात् भी १०८ म्राचार्यं देमभूवराजी महाराज से माघ मुक्ला सप्तमी २०२५ को जयसिंहपुरा में मुनि दीक्षा ली। दीक्षा के बाद अनेकों स्थानो पर चातुर्मीत किए। आपने फुलेरा चातुर्मीस किया तथा यहीं पर समाधिमररण किया।

### क्षुल्लक श्री चन्द्रभूषराजी महाराज



आपके पिता का नाम बीरगौड़ा पाटिल था। सदनगा तालुका चिकोडा जि० बेलगाव में १६३१ को आपका जन्म हुवा था। आपने मराठी में भिक्षा पाई, आपका गृहस्थ अवस्था का नाम जिनगौड़ा था। आप आचार्य श्री देशभूषराजी महाराज से शुरूलक दीक्षा लेकर प्राप्त कर्याग्य कर रहे हैं। आप निरन्तर स्वाध्याय में रुचि रखते हुए धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करते रहते हैं।

### क्षुत्लक श्री नन्दिषेएाजी

श्री १०५ शुल्लक नित्ययेणाजी का पहले का नाम निगप्पा सेठी था। आपका जन्म ग्राज से लगभग पचहत्तर वर्ष पूर्व म्हेसवाड़ी जिला बेलगाव में हुग्ना। ग्रापके पिता श्री धरमप्पा सेठी थे, जो कृषि फार्म पर कार्य करते थे। ग्रापकी माता का नाम अम्मादेवी था। आप चतुर्य जाति के भूषण हैं। आप सेठी गोत्रज हैं। ग्रापने धार्मिक ग्रष्टययन स्वय ही किया। ग्रापके परिवार में तीन भाई और दो बहिने हैं। विवाह भी हुआ। तीन पुत्र और चार पुत्रियां हुई।

गुरुजनों के धर्मोपदेशों को मुनकर आपने संसार ग्रसार ममका। वैकाख शुक्ल पक्ष २०२५ में कोषली ( बेलगाव ) में श्री १०८ आचार्य देशभूषणजी महाराज से श्रुत्लक दीक्षा ले ली। आपको दसभक्ति ग्रादि पाठ कण्डस्थ है ग्रापने कोषली, टिकैतनगर आदि स्थानों पर चातुर्मास किये। आपने षी, गुड़ ग्रादि रसों का स्थान भी किया।

### क्षुल्लक श्री पदमसागरजी महाराज

श्री १०५ श्रुस्लक पदमसागरजी का ग्रहस्थावस्थाका नाम देवलाल माप्ताड़ा था। आपका जन्म श्राषाढ बदी चौदस विक्रम संबत् १६५३ मे नैनवा (बूंदी) राजस्थान में हुझा था। आपके पिताश्री रामचन्द्रजीव माताश्री छन्नाबाई थी। आप अग्रवाल जाति के भूषराव गर गोत्रज हैं। धार्मिक एवंलोकिक शिक्षासाधारसाहुई। विवाह भी हुआ।

आपने स्वयं के अनुभव से संसार को नश्वर जानकर आचार्यं श्री १००० देशभूषराजी महाराज से वैशाख सुदी ११ को विक्रम संवत् २०२१ में सातवी प्रतिमा के क्रत ले लिये। इसके बाद आषाढ़ बदी चौदस विक्रम सवत २०२१ में ब्रापने आचार्यं श्री १००० देशभूषराजी महाराज से शुल्लक दीक्षा ले ली। टोंक, लावा, चोरू श्रादि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्मवृद्धि की। श्रापने तीनों रसों को स्थाग दिया है।



# क्षुत्लक श्री मद्रबाहुजी

मगुर ( प्रीरंगाबाद ) में अम्बालालजी का जन्म हुवा था । आपकी मानु भाषा मराठी रही है। आपके पिताजी का नाम श्री शंकरलालजी था। तीर्थराज सम्मेदशिखरजी में आपने चौथी प्रतिमा मुनि धर्मसागरजी से धारण की तथा सातवीं प्रतिमा आ० शन्तिसागरजी से ली। पश्चात् सुल्लक दीक्षा देशभूषणजी महाराज से १९४६ में ली। आपने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली आदि प्रान्तों में बिहार कर, प्रवचन देकर धर्म प्रभावना की है। आप सरल एवं शान्तस्थमानी साधु थे।



### क्ष्टलक श्री प्रादिसागरजी महाराज



आपका जन्म ई० सन् १८ म्ह में सिरस गांव तहसील एलिचपुर में हुवा था। इनका ग्रहस्थावस्था का नाम देवीदास था। इनके पिता का नाम श्री काशोनाथजी तथा माता का नाम श्रीमती बनावाई था। इनका जन्म विशुद्ध पामिक वश में होने के कारण जन्म से ही घम की भावना घर कर गई थी। इनके पिता श्री काशोनाथजी ने मराठी भाषा में आदि पुराख की रचना की थी। आपको भी बचपन से धम के प्रति रुचि होने के कारए धामिक छद एव कवित्त आदि लिखने का शीक था। युवा ग्रवस्था में तो ग्राप जन कवियो में श्रीष्ठ किव माने जाने लगे थे। धामिक

सस्कारों के कारण ६० वर्ष की घायु में भ्रापको संसार से विरक्ति हो गई। ग्रापने ई० सन् १६४६ में परम पू० १०६ भी श्रुनसागरको मुनिराज से सप्तम प्रतिमा घारण कर ली। तीन मास के परचात् ही आचार्य श्री १०६ श्री देशभूषणुजी के पास पहुँचकर आपने झुल्लक दीक्षा घारण कर ली। आपने मराठी भाषा में पद्मपुराण की रचना की है जो मराठी भाषायों के लिये काफी हितकर सावित हुई है।



## क्षुल्लक श्री इन्द्रभूषणजी महाराज



उत्तर भारत में जब विप्लव की ग्रांधी चली तो सभी प्रमाँ के आयामों को कुछ न कुछ क्षांत पहुँची। जैन धर्म-साहिस्य का इतिहास पढ़ने वाल सभी पाठक पचम काल के दुष्परिणामों मे भली भाति प्रवत्तत है। मीयं सम्राट के स्वप्नों मे यह बात भलकी थी। उस समय भी दक्षिण को टिमटिमाती धर्मज्योति का रखा स्थल समक्षा गया। आज भी जैनधर्म की प्रभावना करने वाले प्रधिकाश साधु दक्षिण की ही देन है। तिमलनाडु के मद्रास जिले में टच्यूर एक छोटा सा कस्बा है। युवामी नयनार श्रावक अपनी परनी पट्टममाल के साथ इसी ग्राम में रहकर धर्मसाधना किया करता था। पुष्पयोग से २४ अक्टूबर १९१० को उसे एक पुत्ररस्त की प्रार्थित हुई विशवका नाम माणिक्य नयनार रखा गया। मणि की तरह ही निमंल

विचारों से उसका चित्त ओत-प्रोत रहताथा। एक दिन गुरु-दर्शन से एकाएक उसके मन में वैराग्य का बोज प्रकृरित हो उठा और उसने पू० विद्यासागरजी म० से सम्मेदशिखर के पादमूल में सप्तम प्रतिमा के बत प्रहुण कर लिये। विराग की चरम परिणति २० मई ७० को शमनेवाडी स्थान में पू० आ० श्री देवाभूषण महाराज के पादमूल में पूरी हुई। गुरु ने श्रापको शुल्लक होत्र सो आपने व्यापन में पूरी हुई। गुरु ने श्रापको शुल्लक हिन्द भी आपने क्या महाराज श्रापका मा रखा। यद्यपि आपकी शिक्षा प्राहमरी तक है किर भी आपने व्यापने से लाम से शास्त्र के सिक्स स्वराग जीवसबोधना (तिमल-कन्तर) ग्रम्थ लिखकर अपने ज्ञान का क्षयोपन्नम कर दोला। सम्प्रति आप सदुपदेशों से श्रावको को लाभाग्वित कर रहे है।

### क्षुत्लक श्री वृषमसेनजी महाराज

पंच परावर्तन चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को दो चीजें सदा अलभ्य ही बनी रहीं। एक तो सदगरु की संगति और दूसरी जिनधर्म की प्राप्ति । वैसे नरतन पाया तो अनेक बार परन्तु हर बार की कहानी एक नयी कहानी गढने के सिवाय कुछ भीर मुखरित नहीं हो सकी । शलाका पुरुषों का चारित्र जानने वाले भी इस बात से अनिभज्ञ नहीं हैं कि कर्म बिना किसी भेदभाव के श्रपना रस देने में जरा भी कंजसी नहीं करते । यदि ऐसा न होता तो धर्म का इतिहास ही भ० वषभदेव के समय से कछ और ही लिखा जाता । अ० लाट (कोल्हापूर) के बलवंतराव भी भ्रपने भनेक जन्मों के उत्थान-पतन की कहानी समेटे हए आदिवन कु० १४ वी० स० २४३५ सन् १६०६ को घलाप्पा जनकाप्पा गिरिमस्ल के घर में जन्मे तो काललब्धि का साया लेकर ही जन्मे । शान्तप्पा लाल के लिए सुखद सपने संजोती हुई इस तथ्य से सर्वथा बेखबर ही रही कि विराग की प्रतिक्विनया आंगन में गुंजने लगी। भला सुकोमल मातृत्व ने उसके अतीत के संस्कारों की ओर भाकने की फुर्सत ही कब समभी। सन् १६६२ में वैशाख ग्०१० की वह धन्य घड़ी भी भ्रापहुंची जब करुगानिधान प० १० ८ आ० श्री देशभवणजी महाराज के दर्शन का सौभाग्य बलबतराव को अनायास ही मिल गया। ग्रासन्त भव्य की काललब्धि ह्या चुकी थी। संसार सागर से तिरने के लिए भव्यात्मा ने गुरु चरुगों में निवेदन कर विराट जनसमुदाय के समक्ष केशलोंच करके क्षल्लक दीक्षा धारण कर ली और ग्रापका नाम बषभसेन घोषित हमा। ससार सागर से तिरने के लिए पंथी को गुरुवरएों का आश्रय मिला। निरत स्वाध्याय करते हए भ्रापने जिनागम के रहस्य को प्रकट करने वाली हिन्दी मराठी कन्नड भाषाओं मे अनठी रचनाएँ की जिनमे आहार शृद्धि और चौका विधान, अडी ग्रांगि दूध, समाधिमरगोश्सव. ग्रहिसेचा विजय कृतियां प्रमुख है।

७१ वर्ष की अवस्था में भी आप निरित्वार चारित्र का पालन करते हुए ग्राम ग्राम मे भ्रमए। कर घमं प्रभावना कर रहे हैं। निश्चय ही आज के समय में साधु समुदाय के समय स्थिति-करण का महान कार्य उपस्थित है। पू० श्री वृषभतेनजी महाराज श्रहनिश इस कार्य में लगे हुए है यह हम श्रावकों का श्रहोभाग्य ही है। अन्यथा इस कलिकाल में ऐसा सुमार्ग किसे कब कब मिल पाता है (लखोतवस्सुदेण्टारी हा द्योतन्ते क्वचिन्)।



## क्षुल्लक श्री जिनभूषराजी महाराज



द्याप आचार्यश्री देशभूष एजी महाराज द्वारा दीक्षित हैं। विशेष परिचय ग्रभाम्य है।





# म्राधिका सुवतामतीजी

विक्रम सं० १९५० में हब्बड़ी तालुका घारवाड़ में श्री रायप्पाजी के यहां पर ग्रम्माचवा ने जन्म लिया। ग्रापकी मानु भाषा कलड़ी थी तथा स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। १० वर्ष की उम्र में ग्रापकी शादी रायप्पाजी के साथ हो गई। वचपन से ही घमंपरायप्पता ग्रापके हृदय में कूट कूट कर भरी थी इसी कारण दोनों ने छठी प्रतिमा के बत मुनिश्री पायसागरजी से ले लिए, घर में रहकर घमंसाधना करते। वैराग्य तीन्न हुवा कि पति ने शुल्लक दीक्षा ली तथा स्वयं ने ग्रायिका दोक्षा ले ली। आचार्य श्री देशभूषणी महाराज ने ग्रापका नाम मुन्नतामती रखा। आपने १६ चानुमिस किये तथा अपना सारा समय धमंद्रशान में लगानी थीं।

#### प्राधिका शान्तिमतीजी

बारावकी निवासी श्री कुन्युदासजी की धर्मपरनी श्री पचाधती की कुल से चन्द्रावसी ने विक सक् १९६३ को जन्म लिया था। धापकी शिक्षा मिडिल तक थी। धापने छोटी सी ध्रवस्था से जैन ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया। ध्रष्टसहस्रों, सर्वार्थिसिंद्ध, गोम्मटसार, न्यायदीपिका, आदि ग्रन्थों को कंठस्थ याद कर गुरु को मुनाये। ध्राप प्रचचन कला में दक्ष थी। ध्रापको केसर की भी शिकायत ची फिर भी धर्मध्यान नहीं छोड़ा तथा तीर्थराज सम्मेदशिखरजों में आयिकादीक्षा ली। ध्रापने ३२ चातुर्मास विभिन्न प्रान्तों में किए तथा जैन समाज ने आपके प्रचचनों से लाभ उठाया। श्रापकी शैली सरस एवं आदर्शता लिए हए थी।



#### प्रार्थिका यशोमती माताजी



भापका जन्म हरियासा के सुप्रसिद्ध नगर सोनोपत में सबत् १६६७ मे श्रंटी श्री कुंवरसेनजी अप्रवाल के यहा हुवा था। आपकी माताजी का नाम गिन्दोड़ीबाई था, आपका जन्म नाम मेनावाई था। भापने पूठ भावार्य देशभूषरस्की महाराज से आयिका दीक्षा ली। आप धर्म साधना में संलग्न है।



#### ग्रायिका दयामतोजी

कौन जानता था कि बालिका फूलीबाई एक दिन इस ससार के समस्त सुखों और वैभव की चकाचीघ कर देने वाली चमक दमक को एक ही ऋटके में तिलान्जलि दे सघ में शामिल हो जाएगी।

धापका बचपन का नाम जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है फूलीबाई था। आपके पिनाजी का नाम श्री भागचन्द्र एवं माताजी का नाम मानकबाई था। आपका जन्म छाएगि (उदयपुर) राजस्थान में हम्रा। भ्राप सुविक्शात श्राचार्य शान्तिसागरजी की सहोदरा बहिन है।

बचपन से ही आपके हृदय पटल पर वैराग्य भावना अंकुरित हो वर्द्धन एव संग्क्षारा पाती रही । निरन्तर संगति व उपदेश श्रवरा करते रहने से एक दिन वैराग्य भावना जागृत हुई और हुआ यह कि आप सासारिक आकर्षणों से स्वय को मुक्त समक्रकर उससे परे हो गई।

नारो सहज में ही ममस्य भरी होती है और फिर वह नारों जो माबन चुकी हो उसके ममस्य काक्याकहनाकिन्तुधस्य है ऐसी नारी जिसको पुत्र, पति एवं भ्रातृप्रेम के बन्धनों ने भीन बांध पायाहों।

वि० सबत २०२० मे खुरई नामक स्थान मे आचार्य श्री धर्मसागरजी से आरापने श्रुल्लक दीक्षा ली तथा आर्थिका दीक्षा सबत् २०२३ मे आचार्य देशभूषरणजी महाराज से दिल्ली में लो। आप इगरपुर में श्री १०८ प्राचार्य विमलसागर महाराज के सध में शामिल हुई।

णमोकारादि मत्र का आपको विशेष ज्ञान है। धर्म प्रेम की जैसी सद्भावना ग्रापके हृदय-स्थल मे है, वैसी भावना नारी जगत में यत्र तत्र सौभाग्य से ही मिलती है। महिला समाज को ग्राप पर गर्व है।

दुर्ग, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और सुजानगढ नामक स्थानों में ब्रपने चातुर्मास किया । दही, तेल और रस आपके लिए त्याज्य है ।

आपके उपदेशों को सुनकर श्रोता स्वतः मत्र मुग्ध से रह जाते है।



#### ग्राधिका ग्रनन्तमतीजी

एक तपस्विनी नारी के कंकाल मात्र सरीर में कितनी सक्षक्त, कितनी तेजस्वी श्रास्मा निवास करती है यह जानना हो तो श्रायिका अनन्तमतीजों के दर्शन कर लीजिये। रोग की पोड़ा, अन्तराय का क्षोभ और कठोर क्लाति की साधना उनके मुखपर कदापि नही पावेगे। श्राप एक ऐसी आर्यिका है जो वर्ष में ३-४ मास ही आहार लेती है। प्रायः मौन रहकर धर्म ध्यान मे लीन रहती है।

तपस्विनो प्राधिका अनन्तमतीजी का जन्म १३ मर्ड १६३५ को गढी गाव मे हुआ था। आपके पिता लाला मिट्ठनलालजी थे और माता पार्वतीदेवी थी। दोनो ही धर्मपरायए। थे। स्थानकवासी मान्यताओं के विश्वासी थे। आपके तीन पुत्र व चार पुत्रिया हुई। जिनमें से चौथी का नाम इलायची देवी था और जिसने इस युग में इलायची कुमारी की कहानी दहरा दी।

बचपन में ही पिनाकी मृत्युहो जाने से परिवार के लोग गढी छोड कर काघला आ गये थे। इलायची देवी ने ८ वर्ष की आयुसे ही त्याग की दिशामे बढ़ना शुरू किया। काघलामे बालिका स्थानक ग्रीर दिगम्बर जैन मन्दिर दोनो जगहों पर जाने लगी और दोष मूलक बस्तु जानकर त्याग करने लगी। १३ वर्ष की श्रवस्थामे तो राजि में पानी तक पीने का आजीवन त्याग कर दिया।

जब ग्रापने भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ा तब आपके मन में यह सुदृढ विश्वास हुग्रा कि ग्रपरिग्रह मूलक दिगम्बर परम्परा से ही ग्रास्मकल्याण होगा ग्रम्थवा नहीं। फलन. ग्राप जहां कट्टर दिगम्बर परम्परा की पोषक बनी वहा महावीर—सी विरक्ति हेतु तरसने लगी। आप भोग से योग की ग्रांग चलने का उपक्रम करने लगीं। जिन आभूषणों के लिए श्रम्य स्त्रिया प्रास्प देती हैं उन्हें आपने हमेशा के लिए श्रम्य महिलाए ग्रानेक हैं उन्हें आपने हमेशा के लिए श्रम्य महिलाए ग्रानेक हुन्तस्य करने में भी सकीच नहीं करती हैं आपने उस वासना का बलिदान ब्रह्माच्ये ब्रत लेकर कर दिया। यद्यपि आप अभी न श्रुल्लिका थो न ग्रायिका नयापि आपकी साथना उनसे किसी प्रकार कम नहीं थी।

आप घण्टो सामायिक करती, लोग देवी कहकर पूजते, दर्शनो के लिए भक्त उमझते, ग्रामीर्वाद पाकर पूले नहीं समाते। आप विचारती कि बिना दीक्षा लिये जब यह हान है तो दीक्षा लेने पर क्या होगा। १८ वे वर्ष में आपने दीक्षा लेने का विचार परिवार के सामने रखा तब परिवार ने घर में ही रहकर साधिका बनने के लिए कहा —पर ग्रामले वर्ष जब ग्राचार्य रस्त देवभूष्राजी महाराज विहार करते हुए ग्रागये तब अपूर्व ग्रवसर हाथ आया जानकर आपने दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। परिवार की अनुमति लेकर आचार्य श्री ने दीक्षा देकर आपको अनन्तमती नाम दिया। केशलुन्चन की क्रिया देखते हुए तो लोग अतीव विरक्ति का अनुभव करते थे। शरीर से आरमा की दिशा में बढ़ते देख कर सभी मन्तृए दिखते थे।

आहार सम्बन्धी कठोर नियमों के कारए। अनेको बार ग्रन्तराय आया और दस पन्द्रह दिन तक ग्राया पर आपके सुमुख की सौम्यता शान्ति सुपमा नही गयो । आचार्य श्री के साथ सम्मेदिशलर पर पहुचने पर आपने ग्रायिका दोक्षा देने की प्रार्थना की तो उपयुक्त समक्तकर आचार्य श्री ने दीक्षा भी दे दी । आठ वर्ष तक गुरू चरग्गों में रहने के बाद—गिरनार क्षेत्र के दर्शन की लालसा लिये आप कृत्लिका विजयश्री के साथ चली, एक से ग्राधिक उपसर्ग आये, रोगों ने घरा, शरीर ने साथ छोड़ना चाहा पर आपने चिन्ता नहीं को । गिरनार पहुचकर ग्रापने चानुमांस का सकल्प पूरा किया ।

#### ~ 27.48.66T

## क्ष्टिलकाश्री जिनमतीजी



माताजी का जन्म मिनोदिया ग्राम, जि॰ जयपुर, राजस्थान में मंगमर बदी पंचमी स॰ २०७६ में हुआ । इनके पिता का नाम श्रीगोपोलालजी सोगानी व माता का नाम किस्तूर बाई था। इनका जन्म नाम किस्तूर बाई था। इनके छोटे चार भाई कमशा मोहनलालजी, मागचन्दजी, मदनलालजी, कैताशचन्दजी वहा तैया तीन बहिने गटटबाई, सन्तीषवाई एवं सुगनबाई

है। आपकी शादी १३ (तेरह) वर्ष की भ्रवस्था मे श्रीमान् त्रिस्तवन्दजी पाटनी काकरा निवासी के सुपुत्र श्री मागीलालजी के साथ हुई। इनके कमशः दो पृत्रियां विमलाबाई व ताराबाई हुई। शादी के ६ साल बाद ही इनके पति श्री मागीलालजी का स्वर्गवास हो गया। श्रपनी दोनों पृत्रियों की शादी करने के बाद संसारी कार्यों से इनका मन उचट गया व भगवान की भक्ति की श्रीर ध्यान श्राक्षित हो गया। आज से करीब २४ वर्ष पूर्व आर्थिका श्री धर्ममतीमाताजी का समागम हुमा । उन्हीं की प्रेरणा से आसाढ़ बदी १४ के दिन प्राम कोछोर (सीकर ) में आचार्य भी शिवसागरजी महाराज से पांचवीं प्रतिमा के बत लिये । इसके बाद आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज का चातुर्मिस सीकर हुमा । इसी चातुं मास को आचाढ़ मुदी सप्तमो को आचार्य श्री से माताजी ने सातवीं प्रतिमा के बत लिये एवं माताजी ने दीक्षा हुन्न अभी महाराज से निवेदन किया । महाराज ने कार्तिक वदी ४ का मुहूर्त दीक्षा हुन्न तिकाला किन्तु एन वक्त पर माताजी के घर वालों ने दीक्षा नहीं लेने दी व माताजी को घर ले गये । किन्तु माताजी का मन तो भगवान की खोज में या अतः छः साल बाद एक रोज घर ले गये । किन्तु माताजी को कर कार्य देशभूषणाजी महाराज एव धर्ममती माताजी के साम्रिष्य में महाराज श्री के कर कमलों से मंगसर सुदी २ स० २०२२ में क्षित्लका दीक्षा धारण कर ली ।

क्षृत्लिका दीक्षा के बाद माताजी, आर्यिका धर्ममती माताजी के संघ में रहकर भारत के कोने कोने मे धर्म प्रचार करती रही है। माताजी अपने विभिन्न चातुर्मास कमशः जयपुर, स्थीनिधि, (द० भा०) बेलगाव (दक्षिएगी भारत) कोषली, फुलेरा, धूलिया (महाराष्ट्र) एव खानिया आदि कई स्थानों पर करती आ रही हैं।

जहाँ जहाँ भी माताजी गयी है वहाँ दहाँ विभिन्न घार्मिक ग्रनुष्ठान, जाप, मडल विधान आदिका आयोजन करवातो रही है। जयपुर में साधुओ हेतु गुद्ध वैयावृत्त औषधि निर्माण का कार्य भी इन्ही के प्रयासो से प्रारम्भ किया गया है। जिसका वर्तमान में वैद्य श्री सुशीलकुमार संचालन कर रहे है।

सं० २०३६ में धर्ममती माताजी का स्वर्गवास हो जाने से माताजी अकेली रह गई।

सौभाष्य में इस साल १०५ धृलिका जिनमती माताजी का चार्नुमास ग्राम रानीली, जिला सीकर (राज०) में बडी घूमधाम से हो रहा है। ६१ वर्षीय माताजी के मुदुभाषी स्वभाव एवं सार-गर्भित उपदेश से न केवल जैन समाज के लोगों में ही एक नया मोड़ आया है प्रपितु अन्य धर्माव-लम्बियों पर भी काफी अच्छा प्रमाव पड़ रहा है। कई लिखों ने तो रात्रि भोजन, माँस, मिदरा का त्याग एव आजन्म ब्रह्मवर्ष का पालन करने का जत ले लिखा है। जब से माताजी यहाँ पधारे है तब से ही विभिन्न विधानों, मंडलों, लखण्ड एमोकार मंत्र जाप आदि का कार्यक्रम बत्यद चल रहा है। गाताजी के उपदेशों का सबसे ज्यादा प्रसर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। जिसका ज्वलन्त उदाहरए। यह है कि शायद ही कीई बच्चा ऐसा होगा जो माताजी के उपदेश में न जाता हो। इनके आगमन से सारा दिगम्बर जैन समाज रानीली मत्र मृष्य हो गया है।

## क्षुल्लिका चारित्रमतीजी

आपका जन्म बेलगांव दक्षिए। में हुवा था। आपके पिता का नाम सगप्पा एवं माता का नाम जीवाका था। विक्रम सं० १६६५ में आपका जन्म हुआ था। वि० सं० १६७६ में आपकी शादी श्री बीरप्पा पाटिल के साथ हुई थी। ग्राप चतुर्थं जाति की थो, सं० २००२ में मुनि पायसागरजी से आएाद में सप्तम प्रतिमा के ब्रन धारए। किए थे।

स० २००७ मे गुलबर्गा में आपने शुस्लिका दीक्षाली तथा वि० न० २०१७ में ग्रा० देव-भूषएजी महाराज से आर्थिका दीक्षा धारए की, आप कन्नड़ी, मराठी, हिन्दीकी उच्चकोटिकी प्रवक्ता हैं तथा सरल एव शान्त जीवन है प्रापका।



## श्रुल्लिका स्नाविमतीजी

श्री १०५ क्षुल्लिका आदिमतीजी का ग्रहस्थावस्था का नाम जुबाई है। पत्टन को आपका जन्म स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके पिता श्री फूलचन्द्रजी दशाहुमड़ थे। आपकी शिक्षा नाममात्र को कक्षा तीसरी तक ही हुई। जब आप असमय में ही विधवा हो गई तब ब्रापने साधु सत्सा, धर्मश्रवण, धर्म-ध्यान मे मन लगाया।

कोल्हापुर नगर में सन् १९६० मे श्री १०६ ग्राचार्य देशभूषरणजी महाराज ने ग्रापने शुल्लिका दीक्षा ले ली थी । आपने लाठी, ग्रानन्द, फल्टन, आकुलज, भसवड़, गजपन्या ग्रादि स्थानों पर चानुर्मास किये। आप ग्रतीब सरल स्वभाव की घामिक प्रकृति वाली है। धर्मश्रवरण, साध सम्पर्कसे ग्रापने अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लिया।

## श्रृत्निका प्रजितमतीजी



श्रीमती सुन्दरबाई का जन्म आज से करीब १० वर्ष पूर्व जबलपुर में हुआ था। झाएके पिता बगोरेलालजी एवं माता बुद्धिबाई थी। झाप जाति से गोलापुर्व थी। आपका विवाह राजारामजी से हुआ। धापको लौकिक विक्षा नहीं के बराबर थी किन्तु धापिक शिक्षा रक्तकर्रक श्रावकाचार तक हुई। झापके चार भाई, तीन बहिने एवं तीन पुत्र व सात पुत्रियों हैं। घर में व्यवसाय दुकानदारी व एजेन्सी है। जब झापके नगर मे झादिसागरजी महाराज श्राये तो उनके धर्मोप्यके सामावित होकर आपने सं० २०२४ में चंत्रबदी पंचमी को श्रवस्थितलाों में झाचार्य देशभूषणजी से दीक्षा ले ली। आप छहुबाला, बेरायरभावना का विणेष जान रखती है।

आपने कोथली, फुलेरा आदि स्थानों पर चातृमसि कर बाहर की समाज को धर्मलाभ दिया। आप सोलहकारण, कर्मदहन, अष्टान्हिका, पंचकत्याण व दशलक्षरा बनो का विधिवत पालन कर रही है। आप कई जगहो पर भ्रमरा करके वहांके समाजों को धर्मलाभ देग्ही है।



### क्षुल्लिका कमलश्री माताजी



आपका जन्म ग्राम वसगडे जि० कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में १६१४ अक्षय तृतीया को अंद्रेठी श्री तोतावासोदे एव माता पद्मावती के यहाँ हुआ । रोहतक में आचायं देशभूषएएओं से १६४५ में सोमवार माघ सुदी पंचमी को दीक्षा ली। आण शान्त स्वभावी एवं गुरु भक्ति से परिपूर्ण हैं। धर्म प्रचार भी कर रही है। साथ ही साथ श्रास्म कत्याएं भी कर रही हैं।



## क्षुल्लिका जयश्री माताजी



ग्रापका जन्म स्थान अक्कलकोट जि॰ सोलापुर (महाराष्ट्र) है। आचार्यं. देशभूषणजी से ई॰ सन् १६४६ जेट्ठ सुदी दसमी को श्रवण बेलगोला में आपने दीक्षा ली और ग्राप ग्रभी ग्राचार्यं सघ में रह रही हैं।



## क्षुल्लिका चन्द्रसेनाजी

सं० १६४२ मे उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ मे चान्दीबाई ने श्री अनन्तमलजी की धर्म-परनी श्री चिरोंजदिवी की कुशी से जन्म लिया था। आप अग्रवाल जाति की हैं। हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान था। ग्रा० देशपूरएगजी महाराजजी से बारवंकी में छुठी प्रतिमा के ब्रत धारए। किए। ग्रापने ग्रपने पति की आजा से ग्राचार्य देशपूरएगजी महाराज से ज्यपुर में सं० २०१२ में शुल्लिका दीक्षा ली। आपने ग्रनेकों स्थानों में प्रमण किया तथा धर्मोपदेश देकर श्रावक श्राविकाओं को सदमागे मे शाया। ग्रन्त में समाधि लेकर आस्म कल्यारा कर स्थां सिखारी।



### क्षुल्लिका श्री कृष्णमती माताजी



श्री कृष्णाबाई का जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुवा या। आपके पिताजी का नाम श्री बापूराव कटेक था। मानाजी का नाम ठक्कृबाई था। १६७० वि० सं० में घापका जन्म हुम्रा था। आपने मराठी में शिक्षा प्राप्त की मुनि पायसागरजी से आपने दूसरी प्रतिमा धारण की, सातवीं प्रतिमा भवण बेलगोला में आ० देशभूष्णजी से ली। सं० २०१६ में आ० देशभूष्णजी से आपने क्षुन्लिका दीक्षा ली। आप आचार्य श्री की सेवा में रत रहती हुई आश्म साधना में रत रहती थी अन्त में समाधि धारण कर स्वर्ग पद्मारी।

#### प्रापिका वोरमतीजी

श्चापका जन्म हिंगण गाव जि० कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में हुआ। पिता देवप्पा एवं माता गगाबाई घीं। आपका पूर्व नाम उमादेवी था। आपका विवाह सखाराम पाटील से हुग्ना। मांगूर जि० वेलगांव (कर्नाटक) में रहते थे। ग्रापने संसारिक जोवन से मुक्त होने के लिए ग्राचार्यश्री देशभूषणजी महाराज से दीक्षा घारण की। आप आचार्यश्री के संघ में रह रही हैं तथा आस्म साधना कर रही है।



## क्षुल्लिका राजमतीजी



पार्वनीका जन्म बूचालेडो (काधला) उत्तर-प्रदेश में हुवा था। आपके पिताजी का नाम श्री शोलचद थामानाजीकानाम ग्रमूरीदेवी था।

पू० आचार्य श्री देशभूषराजी महाराज मे क्षुत्लिका दीक्षाली।

कोल्हापुर में दीक्षा लेने के पश्चान् ग्रापने अनेकों स्थानों में श्रमण् किया तथा समस्त भारत वर्ष में विहार कर घर्म प्रभावना की।

जयपुर के निकट चूलगिरी क्षेत्र का विकास आपके अथक प्रयस्त का फल है जो जयपुर की शोभा में अद्वितीय है तथा आज जो एक क्षेत्र के रूप में प्रयट हो रहा है। आपने जैन धर्म जागृति के कार्यों में विशेष सहयोग दिया है।

ग्राप अभी क्षेत्र पर रहकर क्षेत्र की रक्षा तथा उसका विकास कर रही हैं। घन्य है आपके त्याग को तथा ग्रापके जीवन को जो मान कषाय को तथा ग्रीभमान को त्याग कर ग्रात्म साधना में तत्पर है।

# क्ष्लिका श्रेयांसमतीजी



आपने प्रपने जीवन मे ग्रनेक धार्मिक ग्रन्थो का अध्ययन किया एव ग्रजितमतीजो की सेवा वैयावृत्ति मे सत्पर रहती हैं।



## आचार्य श्री महावोरकीर्तिजी महाराज हारा वीक्षित शिष्य



आचार्यश्री महावीरकीर्तिजी महाराज

आचार्य विमलसागरजी मुनि श्री कुन्धसागरजी मूनि श्री नेमिमागरजी मुनि श्री सुधर्मसागरजी मुनि श्री वासुपूज्यसागरजी मुनि श्री वधंमानसागरजी मुनि श्री म्रादिसागरजी मुनि श्री संभवसागरजी मुनि श्री निमसागरजी क्षत्लक आनन्दसागरजी क्षुल्लक ग्रादिसागरजी क्षल्लक निममागरजी क्षत्लक संभवसागरजी श्रुलक नेमिसागरजी क्षुल्लक चन्द्रसागरजी क्ष्त्लक शीतलसागरजी ग्रायिका श्रेयासमतीजी आर्थिका बीरमनीजी ग्रायिका शीलमतीजी श्रायिका सुपाश्वंमतीजी क्षाल्लिका म्रादिमतीजी क्षाहिलका जिनमतीजी क्ष्तिलका नेमीमतीजी क्ष ल्लिका चन्द्रमतीजी

#### आचार्य विमलसागरजी महाराज



परम पुज्य प्रातः स्मरशीय ज्योति-विद, तपस्वी, चारित्र चक्रवर्ती झाचार्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज जिनके श्री ग्रागमन की सूचना मात्र से हो प्राणियों के हृदय कमल खिल उठते हों, जिनके नगर प्रवेश के समय से ही समस्त भक्त जीवो के हृदय में धर्म की अजस्त्र धारा बहने लगती हो, जिन्होने कितने ही भव्य जोवों का कल्यास किया हो, जिनके समक्ष राजा-रंक, अमीर-गरीब, शत्र-मित्र काभेद भावन हो, जो सब पर सदा सर्वदा बात्सल्य दृष्टि रखते हों, ऐसी महान ध्रात्माकी यशोगाथा लिखना सर्यको दीपक दिखाने के समान है।

#### जन्म एवं शिक्षाः

आचार्यश्री का जन्म ग्रादिवन कृष्णा७ स०१६७२ को उत्तरप्रदेश के एटा जिलान्तर्गत जलेसर कस्बे से लगभग डेढ मील दक्षिण में 'कोसमा' नामक गांव में हुआ । आपका नाम श्री नेमीचन्द रखा

गया । आपके पिता श्री लाला बिहारीलालजी सुप्रतिष्ठित गृहस्थ ये तथा माता कटोरीवाई धर्म के प्रति वडी आस्थावान थी । जन्म के छ: मास पश्चात् ही आपकी माता का स्वर्गवास होने से आपका लालन-पालन ग्रापकी बुग्रा श्रीमती दुर्गाबाई के सरक्षरण में हुआ।

प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेत् स्नापने लगभग १० वर्षों तक गोपाल सिद्धान्त विद्यालय मुरेना में मध्ययन किया और वहाँ से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । वहाँ विद्यागुरू न्यायालंकार प॰ श्री मनखनलालजा शास्त्री के सानिध्य मे भ्रापने धार्मिक संस्कारो एव आगम में पूर्ण श्रद्धा और हढ़ता प्राप्त कर जंन सिद्धांतों के रहस्य को हृदयांकित किया । तदुपरान्त भ्रापने नौगामा (क्रुवामन सिटी ) विद्यालय में अध्यापन कार्य किया ।

#### तपस्या के क्षेत्र में पदार्पण :

प्रारम्भ से ही आपमें बंराग्य भावना कूट-कूट कर भरी गई थी। अतः आप प्रायः शानित की कोज में धर्म स्थानों की यात्रा करते रहते थे। एक बार ध्राप साइकिल से सम्मेद शिखर की यात्रा करने निकल गए जहीं पहुंच कर आपने वन्दना की और तत्परचात सम्पूर्ण भारत के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की। प्रापको वेराग्य भावना से विमुख करने हेतु ध्रापके पिता ने ध्रापको लिए एक कपडे की दुकान भी खूलवा दी किन्तु पिता के प्रयाम भी आपनो मांसारिक वन्धनों मे न बाध मके। परिणामस्वरूप आपने ध्राप्त कल्याए। हेतु थी १०० आचार्य करन श्री चन्द्रसागरजी से शुद्धजल का नियम ले लिया। पुनः परमपूज्य आचार्य श्री सुधमंतागर महाराज का उपदेश ग्रोर उनकी प्रेरणा का प्रभाव आप पर इतना गहरा पढ़ा का अपने संसार निवृत्ति तथा वेराम्यवृत्ति की भावना एकदम जाग्रत हो गई।

#### दोक्षाः

ग्रापाढ मुदी ५ म० २००७ आपके जीवन का वह जाज्वस्यमान दिवस है जिस दिन ग्रापने समस्त सासारिक जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन ने पूर्ण मुक्ति हेतु ग्राचायं श्री १०० महाबीर कीर्तिजी महाराज के पास बडवानी सिद्ध क्षंत्र पर शुस्तक दीक्षा ग्रहण की। ग्रापको वृषभसागर नाम से विभूषित किया गया। सात माह की अल्प अविध में ही झुल्लक वृषभसागरजी ने कठोर, तप, सयम, साधना और स्वाध्याय द्वारा ग्राचायं श्री को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने स्वतः ही माथ सुदी १२ सं० २००७ को धर्मपुरी दिल्ली में आपको ऐलक दीक्षा दी तथा सुधमंसागर नाम प्रदान किया। दो वर्षों क ग्रन्तराल में ही आपने ग्रपने अपको पूर्ण निर्मय्य दीक्षा के लिये गुरुवरणों में ग्राप्त कर दिया। परिणामस्वरूप फारगुन वदी १३ सं० २००६ को इसी स्वर्णिगरी की पावन नपो भूमि पर आचार्य श्री १०० महाबीर कीर्तिजी महाराज द्वारा ग्रापका निर्मय दीक्षा समारोह सोनािगर सद्ध क्षेत्र पर सम्पन्न किया गया तथा १०० ऐलक श्री मुधर्मसागरजी ने श्री १०० विमलसागर नाम ग्रहण कर सर्वोच्च मुनि पद प्राप्त किया।

#### आचार्य पदवी:

मुनि श्री १०६ विमलसागरजी महाराज श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनामृतों का पान जन-जन को कराते हुए जब टूंडला ( जनवद-म्रागरा ) में पधारे तब वहाँ की धर्म प्राएग जनता एवं बाहर से स्नाए जैन मताबलिम्बयों ने प्रापको यथोजित गरिमायुक्त सम्माननीय पद प्रदान करने हेतु एक विश्वाल समारोह का प्रायोजन किया। अगहन बदी दूज सं० २०१८ को आयोजित इस विशाल समारोह में धर्म रत्न सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम झास्त्री तथा पं० माणिकचद्रजी शास्त्री भी उपस्पित थे। तब दीक्षा गुरु आचार्य महावोरकोर्तिजो का आदेश प्राप्त कर उपस्थित जन समूह के जनघोष के बीच मृति श्री विमलसागरजी ने प्राचार्य पद घारण किया। आपको भ्राचार्य पद पर विभूषित करते हुए झापसे यह निवेदन किया गया कि इस घोर किलयुग में धर्म रक्षा का भार अपने सुदृढ़ कन्घों पर प्रहुण करते हुए समस्त निरोह, अबोध प्राणियों के हृदय मे धर्म का बिगुल बजाये थ्रीर सदैव उनका मार्गदर्शन करते रहे।

#### उपसर्ग एवं अतिशय :

जैन साधुकों के जीवन में उपसर्ग का बहुत हो महस्व है यही वह महस्वपूर्ण सीढ़ी है जो जैन मुनियों को ब्रास्त्रो-मुख्य कर मोक्षा पथ की ओर अग्रसर करती है। निश्चयनय के घारक सम्यक्षिष्ट साधु जब निविकारभाव से उपसर्गों को सहन करते हैं तो अनिक्षय का प्रकट होना स्वाभाविक है। आचार्य श्री का जीवन घोर उपसर्गों और म्नितियों से पुक्त है। यही कारए है कि हर साधृ त्यामी जती एवं श्रावक हृदय ग्रापके भी चरणों में स्थान पाने को सदैव लालायित रहता है जिन्हे आपके चरणों में स्थान मिल जाना है उन्हें नवनिष्ठ एवं समस्त सिद्धिया स्वयंभेव प्राप्त हो जानी है।

ध्रापके अतिक्षय की गायार्थे आज भी बन्धाजी एवं जुडा पानी तीर्थ क्षेत्री के निवासियों नथा आस-पास के लोगों के मुंह कही सुनी जानी हैं। इन दोनों तीर्थ क्षेत्रों में स्थित कुक्रों में पानी न होने से वहाँ के लोगों को अस्याधिक परेशानी होती थी। प्रापके चरण कमल इन स्थानो पर जब पड़े आपने नुरस्त ग्रादिनाथ भगवान की प्रक्षाल करा उसके जल से कुंओं में पानी ही पानी भर दिया। अट्ट जल से भरे वे कुएं ग्राज भी आपके अतिशय का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करते है।

आपके ग्रतिशय का एक अन्य उदाहरण उस समय दृष्टिगोचर हुआ जब कि ग्राप जालेटन गांव में मिर्जापुर जा रहे थे। रास्ते में भ्राप एक जगह शोच हेतु रुके। शौच से निवृत्त होने पर ग्रापने अपने ममझ एक प्रवक्त शेर को देला जिसे देखकर आप रचमात्र भी विचलित नहीं हुए। आस्म-ध्यानी आचार्य श्री ने उपसर्ग निवारण पर्यन्त तक सकत्त सन्यास ले एमोकार मन्त्र का पाठ प्रारस्भ कर दिया। आपके ध्यानस्थ होते हो बनराज सिंह ग्रापके समझ और नजदीक आया तथा मस्स्म नवाकर छलागे लगाता हुआ जगल में चला गया। आपके साथ में उस समय उपस्थित श्रावक जो कि भय से किकतंत्र्य विमुद्ध हो गया था इस घटना को देखकर ग्राश्चर्यचिक्त रह गया। ग्रापकी निर्मृत्य मुनि तपस्या से म्रॉजित शक्ति के प्रभाव से श्री सम्मेदशिक्षरजी की यात्रा करते समय अनेक बार चन्द्र-प्रमुटॉक, पादवं प्रमुटॉक एवं जलमन्दिर पर सिंहों ने आपके चरणों में नमन किया है। एक बार आप जब संघ सहित भक्तबर से जीनपुर जा रहे थे तथ रात्रि में म्रापको एक रेल्वे चौकी पर लयन करना पड़ा। उस समय कहीं से एक भयानक दो हाथ लम्बा काला सर्प आकर अपने हाथ पर त्रीडा कत्रीडा करने के पदचात् सर्प आचार्य श्री की प्रदक्षिणा देकर अपने स्थान को चला गया। इस घटना को देखकर बहां उपस्थित व्यक्ति घोर आद्ययं में डूव आवार्य श्री की जैन्जे कार करने लगे।

#### तीव तपोबल:

आपकी आस्म साधना की प्रवार ज्योति एवं तपोवल के समक्ष आपके प्रति दूषित भावनायं रखने वाले व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार पावापुर के समीप भदरिया ग्राम में वहाँ के निवासियों के फुण्ड प्रापको मारने पहुंचे किन्तु आपके तपोवल के प्रभाव से वे ननमस्तक होकर चले गये। निरस्तर साधना से आपने वीदिक एव मात्रिक जान में श्रंण्टता प्रतित कर ली है। प्रापका निमित्त जान भी प्रति निमंल है। मनुष्य के मुख को देखकर हो उसके अन्तःकरण में यूमडती भावनाओं का आप सहज ही अनुमान लगा लेते है और तस्तम्बन्धी आपके कथन सस्य होते है। अपने इस गुएा से प्रापते हुआरों तर नारियों को प्रसीम करों से मुक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि आपके चहु और सदैव एक मेला सा लगा रहता है।

#### संबर्द्धन एवं संरक्षण क्षमताः

"शिष्यानुग्रह कुशला" के गुल ने युक्त प्राचार्य श्री के कोमल स्वभाव एवं करुणार्ख हृदय में शिष्यों का संवद्धन एवं सरंक्षण करने की अभूतपूर्व क्षमता है। प्रापने अनेक ब्रतीगर्णों को ब्रह्मचारी, शुरुलक, श्रुल्लिका, ऐलक, आर्थिका एवं मुनि दीक्षा प्रदान की है तथा ग्रव भी निर्मन्य साधु वृत्तियों को उत्पन्न करने में लगे हैं। इस प्रकार आप अनेकों भव्यात्माग्नी को दीक्षा दे देकर मोक्षमागंपर अग्रसर कर रहे हैं। आप ग्रपने समस्त शिष्यों को ज्ञान ध्यान तथा नप में लीन रखते हैं।

#### जनकत्याण :

परोपकार आपका विशेष गुरा है। आपने अब तक हजारों व्यक्तियो को शुद्धजल के नियम दिलाये हैं। अनेक मासाहारियों को बाकाहारी बनाया है तथा कई श्रावकों को त्यागी बनाया है। आप हर स्त्री, पुरुष, बालक, बृद्ध, युवा एव युवती को ब्रती संयमी देखना चाहते है। छोटे-छोटे ब्रतों द्वारा भी प्रास्ती मात्र के कल्याण की भावना छापके हृदय में कूट-कूटकर भरी है छापकी वास्ती में मिश्री सा माध्यं, दृष्टि में धाकवंण शक्ति तथा व्यवहार में ध्रनोखा जादू भरा है। आप तरए-तारए निज-परिहत दक्ष, मंगल भावना के संगत अनेक गुणों से मंडित होने के कारए। एक विशाल मुनि संघ के प्रधिपति श्री हैं और गुरु परम्परानुसार शिब्यों पर वास्तन्य दृष्टि, रखते हुए उन्हें ज्ञानार्जन कराते रहते हैं। आप यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, विशारद तथा भविष्य वक्ता तपस्वी होने से असख्य जन का कल्याण कर रहे हैं।

#### त्यागकी मूर्तिः

६४ वर्ष की अवस्था होने पर भी आप मे रंचमात्र प्रमाद नहीं है। आप रात्रि मे मात्र तीन चण्टे को नीद लेते हैं तथा वह भी ध्यानस्थ मुद्रा मे। अपने देनिक पट आवश्यक कार्यों मे जरा भी मिषिलता नहीं बरतते आपने चारित्र शुद्धित तथा फ्राय कर्ट वर्तों को पूर्णता दी है। आप प्रस्येक चार्तुं मास अविध में एक दिन घाहार तथा एक दिन जपवास प्रमत्ति ४८ घण्टे बाद म्राहार लेते हैं। बहु भी बिना किसी अन्तराय के सम्पन्न हो तब, इन उपवासों के घितरिक्त अन का त्याग तो आप सनेक बार काफी लम्बी प्रमधिष के लिए कर चुके हैं। अपनी घमूनपूर्व त्याग एवं संयम की क्षमना से म्राचार्य औ एक इतने बड़े संघ को संगठन दैकर देश और समाज का कल्याण कर रहे हैं।

#### र्घामिक संस्थाओं की स्थापना :

अनेक धार्मिक संस्थायं, चैत्यालयं, मित्दर, स्वाध्यायजालां, औषधालयं एवं धर्मशालायं प्रापके उपदेश एव प्रेरामा से अनेक स्थानों पर स्थापित की गई है। जिनके माध्यम से वर्तमान में अनेक प्रध्य प्राप्त के प्रध्य से वर्तमान में अनेक प्रध्य प्राप्त हों है। जाने में अने पाठणालां, ट्रेडलां में ओषधालयं, श्री सम्मेदशिखरंजी पर भध्य समवशरण और राजगृहीं में आचार्य महावार कीरित सरस्वती भवन आज मी आपकी यशोकीति गा रहे हैं। आपने कई पत्र कल्वारास प्रतिष्ठाये कराई है जिन वर्तन लेखनी से बाहर है। आपके सोनागिरि चातुर्माम अवधि में झापकी प्रेरामा से क्षेत्र में ने एक विद्यालय की स्थापना की गई है तथा पर्वत पर चन्द्रप्रभ भगवान के मिन्दर के बाह्य प्राग्ग में बाहुबली स्वामी की मूर्ति के दोनों और नग एवं प्रनंगकुमार मुनियों की मूर्तिया स्थापित की जा रही हैं एवं कमेटी के पास एक विद्याल सरस्वनी भवन तथा सभा-भवन का निर्माण कार्य चालू है। यही कारण है कि स्राचार्य श्री को जैन समाज की श्राध्यारिसक सम्यत्ति कहा जाता है।

धापके द्वारा हाल हो में सोनागिर से चन्द्र प्रभू चौक में एक मृनि दो क्रायिका एक क्षुल्लक एवं क्षुल्लिका दोक्षा करायी गई है। ब्राचार्य महाराज अत्यन्त शान्त परिणामी, महान तपस्वी विद्वान साधु हैं। ब्रापके माध्यम से समाज स्त्रीर राष्ट्रका बहुत कल्या ए हो रहा है। स्नापने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते हुए समस्त विष्व में न केवल जैम धर्म को विष्व धर्म की मान्यता दिलाई है भ्रषितु जन-जन में व्याप्त म्नान्तियों को बड़ी ही सहस्यता से दूरकर प्रनेकानेक प्रास्तियों को म्नास्य कल्यास्य के सम्मार्ग में लगाया है। ऐसे विद्वान तपस्वी ग्राचार्य रस्न श्री चिरायु हों, यही मंगल कामना है।



## मुनिश्री कुन्थसागरजी महाराज

श्री १० - मुनि कुण्यसागरजी का ग्रहस्थावस्या का नाम कन्हैयानालजी था। आपका जन्म ज्येष्ठ मुदी तेरस विकम सवन् २००३ में बड़ा बाढ़रहा स्थान पर हुआ था। आपके पिता श्री रैवाचन्द्रजी हैं व माता श्री सोहनवाई है। आप नरसिंहपुरा जाति के भूषण है व लोलावत गोत्रज है। आपकी लोकिक तथा धार्मिक शिक्षा साधारण हुई। आपने विवाह नही किया। आप बाल-बहुग्वारी ही रहे। भ्रापने पहले दुकान पर नौकरी भी की। भ्रापके परिवार में एक भाई व सीन विति है।

धार्मिक प्रेम होने के कारए। घ्रापने श्री १०६ मुनि सन्मितसागरजी से दूसरी प्रतिमा के बत धारए। कर लिए। इसके बाद घ्राचार्य श्री १०६ महावीरकीतिजी महाराज से आपने ग्रवाड़ सुदी दूज विकम संवत् २०२४ में हुमच (दक्षिए)) में मुनि दीक्षा ले ली। घ्रापने हुमच, कुन्यलगिरि गंजपंचा आदि स्थानो पर चातुर्मीस कर धर्मवृद्धि की। आपने तीनों रसो का स्थाग कर दिया है।



## मुनिश्री नेमिसागरजी महाराज

ग्राठ मार्च सन् उन्नीस सौ तीस में राजस्थान के नरवाली (वांसवाड़ा) नामक स्थान में माता श्रीमती जक्कुवाई की पुनीत कुक्षि से आपका मगलमयी जन्म हुग्ना। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् नायुलालजी है। आपका बचपन का नाम छगनलाल था। बचपन से ही आप प्रत्यंचल एवं सारस्यर्गामत थे। आपने कक्षा चार तक शिक्षा पाई। छात्र जीवन में आप एकदम गम्भीर रहते वे ऐसा लगता था जैसे अनवरत किसी चिन्तन में लगे रहते हों ग्रीर फिर

भोला वचपन सारत्य लिए जब योबन उपवन में आया। असमर्थ हुई उलभाने में तब पुरुषों की चितवन माया।। निष्काम भावना के आगे कलियो की गन्ध विलीन हुई। सासारिक छलनाए सबही जिनके समक्ष अब शीए हुई।। ऐसे विभूति धारी महत्त को शत-शत सादर वन्दन है। जिनके चरणों की रज कठोक सम्मुख नगण्य नंदन वन है।

बाल हृदय पर जब सांसारिक छलनाएं प्राती तो चिकने घडे मे पानी की बूंदों जैसी क्षरीकार्ष भी पराश्रय न पाती यह देखकर लोगों को आस्चर्य होता था कि इतनी छोटी उम्र और ऐसे गम्भीर विचार। बचपन गया, योवन आया किन्तु उसमें बसन्ती बू नहीं म्राई। बासना ने म्रापके प्रशान्त मानस की ओर आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत स्वप्न में भी नहीं की। आपने बालब्रह्मचारी का पुनीत भीर कठिन अत लेकर संसार की समस्त सुख सामग्री एवं भोगविलासों को नगण्य एवं सर्वेषा उपिक्षत सिद्ध किया।

आप पिताश्री के साथ व्यापार किया करते थे। धार्मिक प्रवृत्ति ने आपके हृदय में बचपन से ही अपना एक कोटर बना लियाया। उम्र के साथ माथ स्वाध्याय एवं धर्म प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती गई। साथ ही संसार के प्रति उदासीनता का भाव भी पुष्ट होना चला गया।

सांसारिक चमक दमक बचपन में ही जिनके सामने पराजित हो चुकी थी उनको गाह्नंस्थ्य बन्धन भला कदतक बाघ सकता है। वेराग्य भावना बढ़ती गई और आपने सबत् २०२४ ६ सितम्बर सन् ६७ में हुमच पदमावत ( शिवभोगा) मैसूर स्टेट मे श्री १०८ घाचार्य महावोरकीर्तिजी से मृति दीक्षा ग्रहण की ग्रीर संघ मे सम्मिलित हो गये।

तत्परचान वही हुमा जो संघों मे सदैव से होता आया है। म्राचार्यजी से ज्ञानार्जन कर सर्व साधारण को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की भेरणा प्रदान करना तथा उपदेश देना यही विषय अब भ्रापके जीवन के पहलू हैं। म्राष्ट्रमी और चतुर्दशी को आप ब्रत रखते हैं। म्रापने चार रसों का स्याग किया है। म्रापकी कीति उज्ज्वल है। मृति धर्मका पूर्ण पालन करते हुए म्रापने न जाने संसार सागर के कितने गुमराह व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन किया। आज भी ग्राप अपने ज्ञान के प्रक्षय भण्डार से लोगों को संतृप्त करते हुए उनको उचित मार्ग का निर्देशन करते हैं। आपका अलौकिक व्यक्तित्व अनुकरणीय है।

Ö

# मुनिश्री सुधर्मसागरजी महाराज

ग्रापकी जन्म भूमि धरियाबाद है आपके पिताजी फनहचन्द काजी है। काजी दशाहुमए। गोत्र बुद्धेदबर है ग्रापकी मातेष्वरी चम्पाबाई बोदाबत मूलचन्दजी की लड़की यी उनकी दो सन्तानं हुई एक लड़की रूपाबाई ग्रीर एक आप (केसरीमल) थे।

श्री केसरीमलजी का जन्म विक्रम म० १९६६ में फाल्गुन बरी १० के दिन हुआ ग्रापने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की । एक बाह्मएग प्रमानात जो कि गूबर गीड जाति के थे । उनके पास भक्तामरजी व मोक्ष शास्त्र पट्टे श्रापकी शादी विक्रम स० १९६० फाल्गुन बरी अष्ट्रमी के दिन श्री चन्दाबन चुन्नीलालजी मोतीलालजी की सुपुत्री रूपादाई के साथ हुई जो कि गामडी दशा हुमण् जैन जाति की थी उसकी को खसे तीन लड़के व १ लड़की उत्पन्न हुवे उनके नाम है । भैंबरलाल, बालचन्द्र भीर एक छोटी लड़की का नाम कान्तादेवी है ग्राप अपनी आजीविका गल्ने व परचूनी की दकान से चलाते थे।

गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुये भी भ्रापका मन मदैव ससार से विरक्त रहा। सामारिक प्रलोभन आपकी भ्राप्ता को जरा भी विचलित न कर मके।

सं० २०१६ की कातिक सुदी मे १००८ श्री सिद्धचक विधान सुगाणे मे आपने करवाया श्रापने वहा परसभा मे धर्मोपदेश के बीच तीन हजार जनता की साक्षी में श्री १०४ शुरूलक धर्मसागरजी से पहली प्रतिमा ली। स० २०१७ मे श्री १०८ बद्धंमानसागरजी महाराज में छठी प्रतिमा के व्रत लिये। सं० २०१८ में श्री १०८ मुनिराज धादिमागरजी महाराज से सातवीं प्रतिमा के ब्रत लिये। फिर श्रापने श्री १०८ मुनिराज आदिसागर महाराज की समाधि में भाग लिया।

क्रापने श्री १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचार्यमहाबीरकीतिजी महाराज से आसोज सुदी १० शनिवार को ११ बजकर १५ मिनिट पर अन्लक दीक्षा ली। श्रीर वहाँ से रवाना होकर गिरनार आये और बहां पर अवाढ़ सुदी मे १०-६-७० शनिवार को मुनि दीक्षा हुई भीर फिर चातुर्मास पूर्ण होने पर बहां से बिहार करके पावागढ़ पहुंचे वहाँ से अहमदाबाद आये रास्ते में गणेशपुर में गुरु महाराज की समाधि कराई। वहा से उदयपुर लानिया में चातुं मास किया फिर सम्मेदशिखर में चातुं मास किया फिर लड़िंगरी उदयगिरी आकर पीप सुदी १४ को केश लोंच किया और फिर वहा से बिहार कर कटक आये वहा है।। महीना रहे फिर १९७४ बैसाख बदी १३ को कलकत्ता को बिहार किया फिर कलकता में चातुर्मास की स्थापना हुई।

श्री महाराजजी का तप बहुत श्रेष्ठ हैं। पग पग पर कर्म पीछा कर रहे है फिर भी महाराज अपने तप को इडता पूर्वक पालन करते हुए मोक्ष के मार्ग की तरफ कदम बढाते जा रहे हैं महाराजजी का बहुत ही सरल स्वभाव है और हर समय धर्म में लीन रहते हैं। समाज को आराप जैसे मुनिराज पर महान गर्व है।

άά

# मुनिश्री वासुपूज्यसागरजी महाराज

आपका जन्म कार्तिक बदी १० सम्बत् १६८२ मे ग्राम गडमोरा जिला गंगापुर (राजस्थान) में सेठ श्री ख्रानमलजी काला के यहा पर हुआ। श्रापका बचयन का नाम श्री कपूरचन्द एवं माता का नाम मूलीबाई है। प्रापने सन् १६६४ में गृह त्याग दिया एव श्रुस्लक दीक्षा ले ली। तदुपरान्त सन् १६७० मे श्री १०० ग्राचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज से मांगीसुंगी क्षेत्र पर मृति दीक्षा ली। तबसे प्रापका नाम वासुप्रज्यसागरजी हो गया। प्राप बहुत ही मृदुभाषी हैं। प्रापका प्रधिकतर समय यमं ह्यान एवं श्राप्ययन मे ब्यतीत होता है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर चातुर्मास करते हुए ग्राप धर्म वृद्धि कर रहे है।



# मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज



आपका जम्म घरमपुरी जिला (धार) निमाइ
म० प्र० के निवासी श्री हजारीलाल को की धर्मपरनी
श्रीमती कस्तूरीबाई की कोख से श्रावमा गुक्ता
त्रयोदणी स० १६०४ को हुवा। प्रापका गृहस्य
ग्रवस्था का नाम श्री मागीलाल को था। ग्रापके वंशल
धर्म परायमा वृत्ति के होने के नाते आपमें वचपन से
ही धर्म के प्रति श्रद्धा एव पूर्ण आस्या थी। आपने
स० १६६७ में ही दूसरी प्रतिमा के वन इंदीर में
ले शेर स० २००६ में ही वंदेरों में शुल्लक दीक्षा धारण
कर ली। भ्रमगा करते हुंगे आप स० २०११ में श्री
सम्मेदशिखर पहले जहा ग्रापने फागुन गुक्ता १४ को

अाचार्य महावीरकीर्तिजो महाराज सा० से मुनि दीक्षा धारएा कर तो। आपको सस्कृत, हिन्दी, प्राकृत, मराठी, गुजराती, अधेजो, कन्नड़ आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त है। ग्राप ज्योतिष-सास्त्र के भी ग्रच्छे ज्ञाता है। अब तक आपके चातुर्मीस इंदौर, भोषाल, कटनी, सम्मेदशिखरजो, चापानेर, फुलेरा, जयपुर, टोडारायसिंह, प्रतापगढ़, धरियावद, श्रवएवेलगोल उदयपुर आदि स्थानों पर मानन्द समपन हुये है।



## मुनिश्री स्रादिसागरजी महाराज

पूज्य आदिसागरजो महाराज उदारमना सरलाशय परम तपस्वी महाप्रती संत हैं। आपका जन्म दक्षिए। प्रौत में कांगनीली नामक गाव मे हुन्ना है तथा तालुका चिकौडी जिला बेलगांव में पडता है। कांगनौसी गांव है तो छोटा पर बड़ा सुन्दर है। यहां के निवासियों को सभी सुविधाये प्राप्त हैं। इस गांव में दिगम्बर जैन धर्म का झाराधन करने वाले एक श्रावक बंपति रहते थे जिनका नाम देवगोडा नरस गोडा पाटील व इनकी पत्नी का नाम सी॰ मदनावली था। ये दोनों परम धार्मिक दान पूजा में आसक्त परम संतोषी थे। इनके दो पुत्र व तीन पुत्रियां हुई। १. आक्काताई, २ बापू-साहेब, ३. कुसुमताई, ४. श्राना साहेब, ४. गगुताई।

पूज्य स्व० १०६ श्री आवार्य शातिसागरजी महाराज जिस परदाणुढ पाटीदा वंग में उरपन्त हुये थे उसी चतुर्य जैन पाटीदा वंग में आपने जन्म निया है। आपका जन्म कागनौली गांव में दिनांक १४-१-१६१६ को पौष में हुआ है। आपकी प्राथमिक शिक्षा भी कागनौली में ही हुई पर मराठी सप्तम कक्षा तक का शिक्षण प्रापने वेदागाव में प्राप्त किया था। जब ग्रापकी बड़ी बहिन आकाताई के विवाह का दिन निस्चित हुग्रा और उसके नियं भोजगांव से वरात ग्राई तो उसमें श्री ... ... ... भी आये थे उन्होंने वापू साहेब के साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रक्खा जिसे श्री देवगोड़ाजी ने तरकाल स्वीकार कर निया वस फिर क्या था बहिन के विवाह के अवसर पर ही आपका विवाह भी श्री देवेग्द्र मानगाव, भोजकर की पुत्री सी० काक्षिणी मुरदेवी के साथ सन् १९६७ मे १६ वर्ष की अवस्था में हो गया। उभय दम्पत्ति तब श्रावक धर्म की परिपालना करते हुये अपना समय व्यनीत करने तमें।

कुछ समय बाद श्री बापू साहेब श्रवींपार्जन की दृष्टि से बडौदा पहुच गये और वहा (सैकिन्ड बडौदा इन्फेन्ट्री में ) मिलिट्री में भरती हो गये। मिलिट्री में श्राप श्रनुशासन प्रिय दृढ़ निश्चयी सस्य निष्ठ सैनिक सिद्ध हुये। आपकी इस सभ्य निष्ठा से प्रभावित होकर श्रिधिकारियों ने सैनिकों की भोजन व्यवस्था का भार भी आपको ही सौप दिया।

सन् १९४० में जब युद्ध छिड़ा तो घ्रष्रेज सरकार की प्रेरणा से बड़ौदा सरकार ने एक मिलिट्टी भेजी, जिसमे १५०० सैनिक थे। श्री बापू साहेब को भी इस मिलिट्टी मे जाना पड़ा, सारी ब्यवस्था का भार तो आप पर ही था। ग्रापने बड़ी कुखारता के साथ ब्यवस्थाये स्थान-स्थान पर करते रहे। इस तरह यह मिलिट्टी बडौदा से रबाना होकर लाहौर आगरा होने होणे कलकत्ता पहुंची और बहां फंनी-चटगाव बन्दरगाह पर ब्यवस्था हेतु घायी। इसी समय कागनी से प्रापके छोटे भाई श्री थ्राचा साहेब का तार मिला, पिताओं को तिबयत खराब है बीघ्न आगी पर सैनिकों की व्यवस्था का भार सैनिकों का अनुसासन—आप तत्काल वापिस न लीट सके। एक माह बाद जब ग्राप वापिस लीटे तो गांव के बाहर ही आपको पिताओं के स्वगंवास के समाचार मालुम पड़े। आपकी उस समय पिता के असह्य वियोग का दुःख तो बहुत ही हुआ पर उपाय क्याया भवितव्यता को कीन टाल सकता है ऐसा सोचकर ध्रापने दुःख के वेग को कम किया। घर पहुंचे माता बहिन भाई सबको बिलखते दुःख से कातर देख स्वय भी एक बार तो विचलित हो गये पर तुरन्त प्रकृतिस्य हो परिवार को समक्राया शांत किया तथा गांव में ही रहने लगे। गृहस्थी का सारा भार आप पर ही आगया या उसको ध्राप बहन करने लगे। भाई बहिन सभी का विवाह ध्रादि गृहस्य सम्बन्धी कार्यमब आपको ही करना पढता था।

कुछ दिनों बाद आपकी माताजी का स्वयंवास हुआ, इसके छ माह बाद ही द्यापकी पत्नी काभी स्वयंवास हो गया आपके कोई संतति भी नहींथी। यह सब देखकर द्यापके हृदय में बड़ा दुःख हुआ। लोगों ने पुनः विवाह के लिये प्रेरिए। भी दीपर द्यापने अब आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य बत का नियम ले लिया। अब आप संसार की वास्तविकता का विचार करने लगे ग्रीर आस्म सुद्यार करने का ग्रियने हृदय में इड निक्चय कर लिया।

उस समय मन् १९४२ मे श्रवणवेलगोला में श्री गोमटेश्वर भगवान का महामस्तकाभिषेक होने वाला था, इस महाभिषंक महोरसव को देखने के लिये पूज्य १०० श्री महावीरकीर्तिजी महाराज ससय श्रवणवेलगोल जाने के हुये। तत्काल आप श्रवणवेलगोल जहुवे गोमटेश्वर भगवान का दर्शन मिला, श्रभिषंक देखा तथा श्री मुनि संघ के भी दर्शन किये। वहा प्रतिदिन पुत्रय आवार्य श्री महावीरकीर्ति महाराज का प्रवचन होता था आप उसे वडे मनोयोग से प्रतिदिन मुनते। इस तरह श्रवणवेलगोल में जीवन में श्रथम बार आपको एक दिगम्बराखार्य के १० दिन तक लगातार प्रवचन सुनने का श्रवसर मिला इससे आपको बड़ी शांति मिली। इसके बाद आप अपने गांव लोट आये जहां किराने की दुकान कर गाहिस्थिक विधि का कार्य करने लगे। तभी से जहां जहां मुनि संघ का चातुर्गस होता वहां वहां पर श्राप जाते। मुनिराजों के प्रवचन सुनते ऐसा क्रम श्रापने बना लिया था।

सन् १९६७ मे पुनः आप श्रवरणबेलगोल महामस्तकाभिषेक देखने गये। इस समय यहां पर श्री पुत्रय १०= आचार्य देशभूषरण महाराज का तथा श्री पुज्य आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज का संघ विराजमान था। उभय भाचार्यों के वहां नित्य प्रवचन होते जिन्हें सुनकर आप आत्म विभोर हो उठते थे। आपके हृदय में मंजुरित वैराग्य पल्लवित होने लगा। आप सोचने लगे ऐसा म्रवसर मुफ्ते कब आयेगा जब मैं घर छोड़ वन को जाऊंगा—आत्म सुवार के मार्ग पर लगूंगा। जब आचार्य देश भूषण महाराज का चातुर्मास १६६७ में स्ववनिधि में हुआ तो आप वहा पहुंचे भौर आचार्य देश-भूषणाजी महाराज से निवेदन करने लगे हे स्वामी मैं आत्म सुधार हेतु इस परम पवित्र प्रप्रज्ञा को धारण करना चाहता हूं—अनुम्रह करे। तभी आचार्य श्री ने कहा कुछ दिन घर में धार्मिक मृत्यों का म्राम्यास-मनन करो। म्राम्यार्थ श्री के उक्त मारेश को म्राप स्वीकार कर घर लौट म्रांगे और विशेष रूप से लेंग धमं की प्राथमिक पुस्तकों को पढ़ने तगे वत्य बोधक कारत्यों का म्राम्यास करने लगे। तोनों टाइम सामायिक का भी प्राप म्राम्यास करने लगे। वातुर्मास पूरा होने पर ये संघ में गये और मार्था देशभूषण महाराज से सथ में रहने की प्रायंना की पर आपको उत्तर मिला। अभी आप कुछ दिन घर में रहें, हम स्वतः आपको उचित समय पर सथ में बुला लेंगे। इस तरह संघ दर्शन, साधु सेवा का आपका कम चलता रहा।

सन् १९६६ मे आचार्य महाबीरकीित महाराज का ससय चातुर्मास हुम्मच पर्मावती मे हुआ या। चतुर्मास के बाद सय हुबली बेलगाव स्तर्वातिधि क्षेत्र निपारित होते हुये सौदलगा गाव पहुंचा। तब आप स्वय गांव के नर नारियों के साथ संव को लेने पथारे, गांजे बाजे एव बडी प्रभावना के साथ संव को स्रेने पथारे, गांजे बाजे एव बडी प्रभावना के साथ सय का प्रपने गांव कागनीली में प्रवेश कराया। प्रतिदिन प्राचार्य जी का प्रवचन होता था। बडी धर्मप्रभावना हुई। यहां संघ २० दिन ठहरा, यहा पर आपने प्रतिदिन आचार्य श्री के उपदेश को सुना श्रीर परिएगामो को सुधारा। यहां में सथ विहार कर कुम्भोज बाहुर्वाल प्रादि स्थानों पर विहार करता हुआ कुंबलगिरि पहुंचा एव महावीरकीितंत्री महाराज ने इसी सिद्धक्षेत्र पर चातुर्मास किया।

यह वही कुःचलिगिर सिद्धक्षेत्र है जहा पर कुलभूषणा देशभूषण मुनिराज ने भयकर उपसर्ग सहकर मुक्ति प्राप्त की थी। यह वही पावन क्षेत्र है जिस पर स्व० पू० आचार्य स्वांतिसागरजी महाराज ने जात को चिक्त करने वाली ४० दिन की सल्लेखना धारण की थी। इसी सिद्धक्षेत्र पर पुनः आप श्री भावार्य महावीरकी निजी महाराज के सब में पहुचे आचार्य श्री के दर्शन किये तथा श्री १०० मुनि श्री सम्मतिसागरजी महाराज को भागा इह निश्चय प्रकट कर दिया कि मुक्ते अब निश्चित ससार का त्याग करना ही है पर फिर भी इस सुयोग में कुछ कमी थी। जब पुन: आचार्य महावीर की विजी समार पहुंचे व दीक्षा लोने का इड निश्चय प्रकट किया। प्राचार्य श्री ने इसे स्वीकार कर तिया। तभी आपने घरवालों की इस महान निर्णय में सुवित कर दिया भीर दिनाक २०-१०-६६ को आपने आचार्य श्री महावीरकी तिजी महाराज

के समक्ष सेकड़ों नर-नारियों के बीच झुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ती ग्रीर उसके एक वर्ष बाद जब संघ का चातुर्मीस मांगीतुंशी में हुआ तो आपने दिनांक १०-१०-१९७० शनिवार के दिन मुनि दीक्षा ग्रहण करली और ग्राटम कल्याण में प्रवृत्त हुये। ग्राप परम शांत ज्ञान ध्यान तपोरक्त महान तपस्वी है। आपके चरणों में शत-शत प्रणाम।



## मुनिश्री सम्भवसागरजी महाराज



पूज्य महाराज श्री का जन्म ३ मई सन् १६४१ को मानिवार के दिन दक्षिए। भारत के मेनूर प्रात में ममलोर जिने के वैन्द्र गाव में क्षत्रिय कुल मे हुमा। अपके पिता का नाम स्व० श्री वालेंट्या होवलीदार एव माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी है। जिनके पूर्वज अपनी क्षत्रियोचित वीरता के लिए शिख्ड रहे है। होवलीदार की उपाधि उन्हें टीपू सुस्तान द्वारा प्राप्त हुई थी, जो स्रंग्रेजों के झाकमण के समय [पूर्वजों को] इन क्षत्रियों के पराक्रम से अय्यन्त प्रभावित हुआ था। झावके झन्य पाच भ्राता एवं तीन बहिने है। सो व्यापार एवं कृषि कार्य में सलान है।

बाल्यावस्था में ही प्रापने अपनी मानुभाषा कन्नड एवं हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृत आदि कई मावाझो का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर निया भीरे घीरे आप युवावस्था में प्रवेश करने लगे, किन्तु आपका मन इस संसार के कियाकनायों के प्रति उदासीन रहने लगा और शीघ्र ही आपका चिन्तन-शील मन इस निक्तर्थ पर पहुंचा कि संसार में सब जीव दुःखी रहते हैं तथा ये सभी सांसारिक सुख क्षामंगुर हैं। गृह में रहते हुए निराकुलता की प्राप्ति संभव नही है। इन्हीं सब विचारों के चिंतन करने से आपका मन संसार से उचट गया। बस फिर क्या था बैराग्य की भावना लिए हुए स्नाप २२ वर्ष की उस मरपूर युवावस्था (इस उम्र में सामान्यतया लोग विलासिता के विस्तरों पर पड़े हुए मीडे सथनों में क्षोपे रहते हैं) मे क्षाप ग्रह स्थाग कर मंदारिलिर पहाड (जिला तुमक्र) में पहुंचे। वहाँ उस समय एक श्रुल्लक पावर्षकोतिजो विराजमान थे वही पर आप रहने लगे और उनसे तत्व चर्चा करने लगे। वेदारत और जेन दर्शन पर वाद विवाद का परस्पर सिलसिला भी चलता रहना वा। अंत में ग्राप जैन दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि ग्रापने आजन्म (आजीवन) बह्मचर्य रहने का बत ले लिया और ग्रापका नया नामकरण "श्री चन्द्रकोति" नाम से हुआ।

बापके मन में धीरे धीरे जैन धर्म के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई। स्राप क्ष० पार्श्व-कीतिजी के साथ साथ विभिन्न जैन तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करते हुए महामस्तकाभिषेक के पुनीत श्रवसर पर श्रवाग बेलगोला पहुंचे । जिस समय श्री वाहबली स्वामी ( गोमटेश्वर ) का महामस्तकाभिषेक हो रहा था, उस समय वहां लाखो भक्त एवं अनेक मृनिगए। उपस्थित थे। आचार्य शिरोमिए। श्री १०८ आ० थ्रो महावीरकोतिजी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य भी ग्रापको वही मिला। ज्ञान गरिमा से दीप्त, उत्कृष्ट साधना से परिपूर्ण ऐसे आचार्य श्री महाबीरकीर्तिजी महाराज से ग्राप अत्यन्त प्रभावित हुए और असीम श्रद्धा से मस्तक भूकाकर श्रापने इनका शिष्यत्व स्वीकार कर मृति दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की । म्राचार्य श्री ने म्रनेक प्रश्नोत्तर के बाद आप से दीक्षा के सम्बन्ध मे हम्मच पद्मावती में होने वाले चातुर्मास के अवसर पर सपरिवार ग्राने के लिए कहा । वैराग्य की उत्कृष्ट भावना लिए हम्मच पद्मावती मे आप सपरिवार पहुचे । अनेकानेक प्रश्नोत्तर के बाद आचार्य श्री ने आपके पारिवारिकजनो से अनुपति लंकर दिनाक ६-७-६७ रविवार को पूष्य नक्षत्र एवं सिह लग्न मे ब्रापको निर्म्रत्य मुनि दीक्षा दी । जिस समय आपने समस्त वस्त्रों का त्याग किया, उस समय ब्राकाश भक्तजनों की तुमुल हर्षध्विन से गुजित हो उठा। आपका मृनि नाम श्री संभवसागर रक्खा गया। २२ वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य बन एव २५ वर्ष की आयु में मूनि दीक्षा लेकर आयु पने सम्पूर्ण जैन जगत को ही नहीं प्रपित समस्त देश वासियों को चनत्कृत कर दिया । विभिन्न स्थानों कुम्थलगिरि तीर्थ, गजपया, मागीतु गी. गिरनार आदि तीर्थ क्षेत्रो पर आपने श्राचार्य श्री गुरु के संघ के साथ चातूर्मास किया । गिरनारजी तीर्थ क्षेत्र पर ग्रा॰ श्री महावी कीतिजी महाराज पर वैष्णाव बाबाभ्रो द्वारा उपसर्ग किया गया जिसे आचार्य श्री ने समतापूर्वक सहन किया तथा आहिसा एवं क्षमा के बल पर विरोधियों को भक्ता पड़ा।

मृनिश्री का जोवन शोतल और स्वच्छ जलधारा की तरह निर्मल है। भव्य जीवो को वह यह बोघदेरहा है कि सयम और साधना के द्वारा बूंद भी समुद्र बन सकती है। एक बूंद का सागर बनना संभव हुआ, इसीलिए तो इनका नाम संभवसागर है। प्रस्तुत मुनि भी का संक्षिप्त जीवन परिचय सबको ज्ञान, ध्यान, संयम, तप, त्याग क्षीर वैराग्य की प्रेरएत देरहा है।



## मुनिश्री नमिसागरजी महाराज



झापका जन्म मजले साम कोल्हापुर ( महाराष्ट्र ) मे हुवा था। झापके पिता का नाम यवगोडाजी तथा माताजी का नाम श्री लक्ष्मीबाई था। झापका पूर्व नाम मुरगोडा यवगोड़ा पाटिल था। आपने मराठी मे ७ वी तक मिक्षा प्राप्त की थी।

२८ वर्षकी उम्र में आचार्यमहाबीरकीरिजी से श्रुत्लकदोक्षाऔरगाबाद में ली तथा १०-१०-१६७० में मांगीतूगी सिद्धक्षेत्र पर म्रापने आचार्यश्री से मुनि होक्षाली।

दीक्षा लेने के पूर्व एवं पस्त्रात् निरन्तर चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना, चिग्तन करना ही आपका लक्ष्य रहा। ग्रब तक क्रापने ५१ वार समयसार का

स्वाध्याय किया है । आपने भगवती जाराधना नामक ग्रन्थ को हस्त लिखित किया । आपके सदुपदेश से तमदलगे नामक स्थान पर मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है । सं० १९८३ मे आपका चातुर्मास सामंती मे हम्रा ।

धन्य है आप की तपस्या, स्याग जो निरन्तर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं।



# मुनिश्री मानन्दसागरजी महाराज



द्याप आचार्यं श्री महावीरकीर्तिजी महाराज द्वारा दीक्षित है। विशेष परिचय अप्राप्य है।

g¤g

## क्षुत्लकश्री ग्रादिसागरजी महाराज

श्री बापू साहब का जन्म मोगनोली नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिताश्री देव-गौड़ाजी पाटील थे एव माता मदनाकर थी। ग्राप जाति से दिगम्बर जैन चतुर्य थे। श्रापकी घार्मिक एव लौकिक शिक्षा साधारण ही रही। ग्रापके एक भाई व एक वहिन है। ग्राप श्राजीविका के लिए दुकानदारी करते थे। आपने श्राचार्य श्री महाबीरकीतिजी से गजपथाजी सिद्धक्षेत्र पर २० श्रक्टूम्बर को दीक्षा ले ली। आपने गजपंथाजी मे चातुर्मास भी ।कथा।



#### क्षरलकश्री निमसागरजी महाराज

श्री १० ४ झुल्लक निम्तागरजी का पूर्व नाम सुरगोड़ाजी था। आपका जन्म दिनांक १३-२-४१ को मदले (कोल्हापुर ) में हुआ। आपके पिता श्री यवगोड़ाजी थे, जो नौकरी करते थे। श्रीपकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। आप चतुर्थ जाति के भूषए हैं। आपकी लौकिक शिक्षा कक्षा ७ वी तक हुई। श्रीपकी स्वासा बालबोध जैनझमें चौथा माग तक हुई। ग्रीप बाल ब्रह्मचारो हैं। आपको परिवार में पाच माई व दो बहिने हैं।

साधु-समागम व उनके धर्मोपदेश के श्रवण-मनन से आपके मानस में वैराग्य की भावना वढी। श्रापने दो फरवरी उन्नीस सौ उनहत्तर को औरंगाबाद में श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज से श्रुल्लक दीक्षा ले ली। श्रापने एक से अधिक स्थानों पर चातुर्मास किये। धर्मऔर ममाज की सेवाकी।



#### क्षुल्लक श्री सम्भवसागरजी महाराज

श्री १० ४ झुल्लक सम्भवसागरजी का प्रहस्यावस्था का नाम मागीलाल जैन था। घ्रापका जन्म पचहत्तर वर्ष पहले मण्डलेश्वर में हुआ। ग्रापके पिता श्री वीरासा जैन थे, जो नौकरो करते थे। आपकी माताजी का नाम कस्त्रीबाई था। आप पोरवाल जाति के भूषए। हैं। आपकी लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा साधारए। हुई। आप बाल ब्रह्मचारी हैं। अकेलेपन के कारण आप धर्म की दिशा में सहज ही बढ़ सके।

ग्रापने विक्रम संवत २००६ में डन्दौर मेश्री १०६ आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज से सुल्लक दीक्षा ले लो। आपको भजन स्तुतियों पदो से बड़ाश्रेम है। ग्रापने फुलेरा, भवानीगंज, औरंगाबाद गिरनारजी, इन्दौर, गजपन्याजी, उज्जैन आदि नगरों में चातुमसि किये। ग्राप रविवास को कभी भी नमक नहीं लेते हैं।

# क्षलकश्री नेमिसागरजी महाराज

तिणोई जिला जयपुर (राजस्थान) में श्री सुवालालजी के यहा श्री किस्त्रवन्द ने जन्म लिया था। प्रापकी जाति खण्डेलवाल गोत्र गंगवाल थी। शिक्षा साधारण ही थी। सं० १९१६ में आक महावीरकीतिजी से शुस्लक दीक्षा ली। प्रापक आक का कर कर बस्त्रतागरजी महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर दीक्षा घारण करने के भाव हुए थे। फ्राबुआ व धादला में सवत् २०१० में पेचिस, बुखार व खून आदि की भयकर बीमारिया हुई तब आपने किसी भी प्रकार का इसाज नहीं कराय आवकों के प्रनेक प्राप्तह करने पर भी कोई उपवार नहीं कराया और सब रोगों को शांति पूर्वक सहन किया। प्राप्त है प्रापका जीवन जो आहम साधना व स्वास्थाय रत रहकर आगे भी चारित्र बढ़ाने की भावता एसते हैं द्वागों आपने मुनि दीक्षा लेकर आहम उत्थान किया।

## αœ

# क्षुल्लकश्री चन्द्रसागरजी महाराज



उपादान में शक्ति तो है किन्तु निमित्त पाकर ही जाप्रत होती है। श्रुल्लक चन्द्रसागरजी म० (दीक्षा पूर्व) के वैराग्य में श्रुख्य निमित्त कारण पारिवारिक पटना चक और गुरुदशंन रहा है। प्रप्रवात जैन परिवार में जन्मे मगलराम जैन मात्र अपनी जन्म-भूमि पहाड़ीग्राम (भरतपुर) की विभूति न रहकर समूचे श्रावक समुदाय की विभूति बन चुके हैं। सं० २००६ मे पू० भ्रा० श्री महावीरकीर्तिजी म० से सप्तम प्रतिमा के वत प्रहुण कर संसार सुखों से जो मुल मोड़ा तो वह विराग की बढ़ती घारा स० २००६ में मल्हारगंज इन्दीर में श्रुप्तक दीक्षा के रूप में सामने आई। तभी से भ्राप कठिन तपदक्यर्थ करते हुए अपनी आत्मा को शिवपवारामी बताने में तत्तर हैं।



# क्षुल्लकश्री शीतलसागरजी महाराज



गोपोलाल और तुलसादेवी प्रप्रवाल दोनों को अच्छों तरह मालूम था कि उनकी संतान धादी से इंकार कर रही है। पर सरखडिया (राज०) में हलचल तो तब मची जब लोगों ते सुना कि बडीलाल वेरागों हो गया। 'कारण' बडीलाल को कही से कुछ जुटाना नहीं पड़ा। उसकी किस्मत ने खुद उसे सस्मेदाचल के पादमूल में विराजमान गुरुवर प्रा० भी महाबीरकीतिजों में के चरणों तक पहचा दिया। पुज्य श्री ने प्राविवन गु० द सन् १६५४ को जब दीक्षाणीं नवयुवक को उत्प्रकृत करने की स्वीकृति प्रदान को तब सुकुमार युवक के बाहों की मसे ठीक से भीगों भीन थी। जन्म प्रारे दोक्षाकाल में फासला मामूली सा था। वि० स० १६६६ आषाइ गु० ६ को इस पृथ्वी पर

आख खोनी धीर मन् ५५ मे दीक्षा । पर वैराग्य के लिये उमर कभी बन्धन कारक नही हुई । दीक्षार्थी की मुगद पूरी हुई । आवार्य श्री ने द्यापका नाम 'शीतलसागर' रखकर जिन्धमं की सेवा करने का आदेश दिया । शास्त्रों का गहन अध्ययन करके ध्रापने महुपदेश हुधन्त माला, भद्रबाहुचरित, गौतम चरित्र लिखे तथा ध्रा० महावीरकोर्ति स्मृति ग्रंथ प्रकाशित करने की दिशा मे श्रयसर हैं । पाठशालाओं की स्थापना शिक्षरा शिवर यत्र तत्र लगाते रहते हैं । अवागढ़ में आ० महावीर कीतिस्तम्भ तथा धर्मप्रचारगी संस्था की स्थापना करके श्रावकों को मार्गदर्शन किया । किरोजावार कीतिस्तम्भ तथा धर्मप्रचारगी संस्था की स्थापना करके श्रावकों का मार्गदर्शन किया । किरोजावार जयपुर खानियां, नागीर, उह , मुजानगढ़, लाडन् , हिगोनिया, ऋग, मौजमाबाद, सागानेर, चन्दलाई, निवाई, टॉक, बनेठा, नैनवा, अवागढ एटा मे चातुमांस कर भव्यो को धर्मामृत पान कराया । पूर धार श्री शिव-सागरजी महाराज, मृति श्री पाववंसागरजी महाराज के साथ भी चातुमांस करके आपने अपनी वैराग्य भावना को इढ़ किया है ।



#### द्यायिका श्रेयांसमतीजी

श्री १०५ आर्थिका श्रेयासमतीजी का गृहस्य अवस्या का नाम शिवदेवी था। आपका जन्म राजसुकार गुड़ी में हुआ। आपके पिता का नाम श्री वर्द्ध मान मुदालिया एवं माता का नाम श्रीमती गुरामती था। श्राप मुदालिया जाति की भूषरा है। श्रापकी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधाररा ही रही। आपका विवाह भी हुआ। जिससे आपको दो पुत्र रन की प्राप्ति हुई। ३८ वर्ष की अवस्था में आपके पति का देहान्त हो गया।

बाहत्र पढ़ने से छाप में बैराग्य वृत्ति जागृत हुई इसिलये छापने सन् १९५८ में श्री १०६ छाचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज से नागीर में ध्रायिका दीक्षा ले ली। छापकी वर्तमान में आयु ६४ वर्ष की है। आपने नागीर, अजमेर, पावागढ, बड़वानी, गजपन्या, कुन्थलगिरि आदि जगहो पर चातुर्मास किये। आपने लोगों को घर्म ज्ञान की बातें सिखाई।



#### म्राधिका वीरमती माताजी

उत्तरशन्त में गाजियाबाद के पास लोनी में आपने सेठ बसन्तीलालजी के यहां जन्म लिया। आपका पूर्व नाम जब्बूबाई था। आपकी इस समय उच्च ७५ वर्ष की हो रही हैं। आपने आचार्य महाबीरकीतिजी महाराज से दीक्षा लो। आप समाधि की साधना कर रही हैं।



# मार्पिका शीलमती माताजी



पू॰ अम्मा का जन्म शिरसापुर जिला परभागी महाराष्ट्र में हुवा था। आप वाल ब्रह्मचारिणी है। ग्रापका वाल्यकाल से धमं कार्यों के प्रति रुफ्तान रहा तथा संस्थाओं का संचालन किया। सं० २०१४ में जन्म प्रतिचार के प्राचार्य महावीर-कीरिजी महाराज से आधिका दीक्षा ली। घामिक भावना ग्रापके अन्यर कट-कट कर भरी हुई है।

आपने अनेकों मन्दिरों मे जिन प्रतिमाएँ स्थापित की तथासारी सम्पत्ति घामिक कार्यों मेही लगाई। म्रव म्राप् ६७ वंवर्षम प्रदेश कर रही है।



# श्रायिका सुपार्श्वमती माताजी

१०५ श्री सुपाइवंसती साताजी का जन्म बासवाडा मे हुआ । आपके पिता का नाम प्रजव-लालजी व माता का नाम सिगारीबाई था तथा आपका जन्म नाम रूपारीबाई था। स्कूली शिक्षा कुछ भी प्राप्त न होने से कुछ भी स्वाध्याय वगैरह घर मे नहीं कर सके परन्तु प्रव आपने विमन-सागरजी महाराज के पास कुछ प्रध्ययन किया तब से प्रपनी दैनिक किया सुचार रूप से करती हैं आपका उपरेश भी बागडी भाषा में अच्छा होता है कुछ शास्त्र का ज्ञान भी हुआ है। आपने सप्तम प्रतिमा के ब्रत प्रतागढ़ में पंचकत्याणक प्रतिष्ठा में आ० श्री महावीरकी तिजी से लिये ब्रत केकर घर पर ज्यादा नहीं रहे परन्तु दोनों दम्पति साथ में ही ब्रती वने श्रीर तोनों ने साथ में ही रहकर चौका वगैरह का कार्य किया आपने फिर शिक्षरजी में विमनसागरजी महाराज से कार्तिक अध्याह्म का की चतुरंशी को महाबीरकी तिजी महाराज से स्तुल्लक दीक्षा प्रहुण की और शिक्षरजी में विमनसागरजी से मृति दीक्षा ग्रहण की। प्रमी इंगरपुर में श्राप की समाधि हो गई। आपके प्रवस्त अवस्था के तीन पुत्र और पुत्री हैं। घाषका जीवन वडा ही सुवार रूप से चलता था परन्तु मन वैराग्य को घोर बढ़ने लगा और अपने जीवन को संसार विच्छेद व स्त्री लिग छेदन के उपाय में लगाया। ग्रत. अब ग्राप ग्रपने चारित्र को रहता से पालन करते हुये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्रापने दीक्षा लेकर शिक्षरजी खड़िंगरि उदयगिरि भ्रादि की यात्रा मी करी आप अपने जीवन में म्रति भ्राप को हो करते रहे घौर अपने पित को भी ग्राप प्रेरणा देती रहीं कि संसार असार है। अपाकी प्रेरणा स्तर्ज हुवें जो आप तथा आपके परिवार में मार्स कर्याण का मार्ग ग्रपनाया इसी मार्ग का अच्छी तरह पालन करते रहे यही हमारी हादिक भावना है।



## क्षल्लिका ग्रादिमतीजी

श्री १०% झिल्लिका आदिमतीका गृहस्थावस्थाकानाम घाँघाकुमारी या। धापकाजन्म राजमन्नारगुड़ी (मद्रास) मे हुआ। आपके पिताश्रीका नाम वर्षमान है। माता पूर्णमतीजी है। आपकी लौकिक घिंक्षा नाममात्र की कक्षा दूसरीतक हुई पर स्वभाव में चन्द्रमासी शीतलता होने से आप दोनो कुलो मे सम्मान्य हुईं। आपके पित अपाड़ मुदलिया वैदारबीया निवासी थे। जब वेही नहीं रहेतब आपको घर भार लगने लगा।

भ्रापने भाईयो से अनुमित ली श्रीर नागौर में श्री १०८ आचार्य महावीरकोर्तिजी महाराज से सन् १९५८ मे दीक्षा लेली। श्रापने नागौर, अजमेर, कल्लोल, पावागढ़, मांगीतुगी, गजपन्था, कुन्यलगिरि श्रादि स्थानों पर चातुमीत किये। धर्म प्राण जनना को श्रच्छी बाते सिखायी।



# क्षुल्लिका जिनमतीजी

आपके पिता श्री चन्द्रदुलजो एवं माता श्री दुरीबाई की पुत्री है। आपका एहस्यावस्था का नाम मकुबाई था। जन्म सं० १९७३ स्थान पाड़वा सागवाडा (राजस्थान) जाति नरसिंहगुरा है। पहली प्रतिमा आचार्य १०० महाबीरकीतिजो, सातवी प्रतिमा मुनि बर्द्धमान सागरजी से ली थी। श्रील्लका दीक्षा २०२४ फागुन सुदी १२,स्थान पारसोला में ली थी। विवाह के छः महोने बाद वैषध्य हो गया। आपके दो भाई हैं। आप स्वभाव से झान्त प्रकृति की है।

#### क्षलिका नेमिमतीजी

आपका जन्म फलटन ( महाराष्ट्र ) में बीसा हमद गोत्रीय श्री बंदोबा की धर्मपत्नी श्रीमती सोनाबाई की कोख से हुआ । बचपन में घापका नाम सोनाबाई था । आपका विवाह सूरन निवासी जरीवाला श्री गुलाबच्दजो साकर चंदनास वालों के साथ सम्पन्न हुआ । आपकी श्रिक्षा मराठी भाषा में हुई । वैवाहिक जीवन में ग्रादि पुराएग का स्वाध्याय करते हुँगे ग्रापको वैराग्य भाव उत्पन्न हो गये। परिणाम स्वरूप प्रतापगढ़ में ग्रापने स्वर्गीय आचार्य थी आत्रिसागरजो महाराज सार ब्रह्मचर्य प्रतिमा घारण करली। परचान स० २०१३ में नागौर में ग्राचार्य श्री महावीरकी महाराज से ग्रापने कुल्लिका दीक्षा घारएग की। तत्यक्ष्मान उदयपुर,तलोद,पावागढ़,ऊन, घरियावद आदि स्थानों पर चातुर्मास करते हुँगे ग्रापने जुब धर्म प्रभावना की।



# क्षुलिका चन्द्रमतीजी

अलबर राजस्थान मे श्री केश्वरबाई का जन्म हुवा। ग्रापके पिता श्री सरदारसिंहजी थे तथा माताजी का नाम भूरीबाई था। बचपन से धमं मे प्रवृत्ति थी। सदा पूजा पाठ सामायिक आदि किया करते थे। प्राचार्य श्री शानितसागरजी महाराज के प्रभाव से आपने अपने जीवन को पिवत्र बनाया तथा ग्राचार्य श्री से तत धारण किए। आप एहस्थ में रहकर श्राविकाओं को घर्मोपदेश दिया करती थी। वैराय भाव तीब हुए तथा सोनागिरजी की बंदना को गये वहाँ ग्राचार्य महाव तिज्ञी महाराज में ग्रापने क्षुल्का दीक्षा ली तथा आपने अपने जीवन में स्त्रयों को शिक्षा देकर उन्हें विश्वित किया। आप वाल बिधवा हैं आपका विवाह द वर्ष की उन्न में हो गया था। हाथ की मेहदी भी नहीं उत्तर पाई थी कि बेधन्यता का प्राइ हिस पर ग्रा पड़ा उसी समय से आपने ग्रापना जीवन सयम म व्यतीत किया।



# ፞፞፞፞፞ፙጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜፙ ፞፞፞፞ዾ



さきょうしゅう きょうきょう きょうかん きょうしょう मुनि बाहुबलीसागरजी क्षुरूलक विजयसागरजी मुनि भरतसागरजी क्षुल्लक वृषभसागरजी मनि पाईवंसागरजी क्षुल्लक सुमतिसागरजी मृनि उदयसागरजी क्षल्लक शातिसागरजी मनि मतिसागरजी क्षुरूलक नेमिसागरजी मुनि पुष्पदन्तजी क्षुल्लक म्नादिसागरजी मुनिश्री भूतबलीजी क्षुरुलक समाधिसागरजी मुनिश्री सुधर्मसागरजी आर्थिका विजयमतीजी मुनिश्री भानन्दसागरजी आर्थिका गोम्मटमतीजी मनिश्री पाइवंकीर्तिजी द्यायिका ग्रादिमतीजी मुनिश्री श्रवसासागरजी आर्थिका जिनमतीजो मुनिश्री वर्धमानसागरजी आर्थिका नन्दामतीजी मुनिश्री समाधिसागरजी आर्थिका नगमतीजी मृनिश्री पाइवंसागरजी ग्रायिका स्यादादमतीजी ऐलक चन्द्रसागरजी श्रायिका पाइवंमतिजी ऐलक कीर्तिसागरजी श्रायिका ब्रह्ममतीजी ऐलक विजयसागरजी आर्यिका निर्मलमतीजी ऐलक वृषभसागरजी मायिका सूर्यमतीजी क्षुल्लक भ्रनेकांतसागरजी आयिका शांतिमतीजी क्षुल्लक मतिसागरजी ध्यायिका सिद्धमतीजी क्ष्त्लक चन्द्रसागरजी ग्रायिका सरस्वतीमतीजी क्षरूलक समतासागरजी क्षुत्लिका शांतिमतीजी क्षुल्लक रतनसागरजी क्षुल्लिका सयममतीजी क्षरूलक नगसागरजी क्षुल्लिका चेलनामतीजी क्षुल्लक उदयसागरजी क्षुल्लिका पदमश्रीजी क्षुल्लक ज्ञानसागरजी क्षल्लिका विशुद्धमतीजी क्षुल्लक धर्मसागरजी क्षल्लिका कीर्तिमतीजी क्षल्लक सिद्धान्तसागरजी क्ष्तिका श्रीमतीजी (जिनेन्द्रवर्गी) क्षुल्लिका वीरमतीजी क्षत्लक प्रबोधसागरजी क्षुल्लिका विमलमतीजी

数据被政府政府政府政府政府政府政府政府政府政府政府政府

在我在在在在在在在在在在在在在我的在在在在在我的是是是是

## श्राचार्यश्री सन्मतिसागरजी महाराज



जीर्ण-शीर्ण मटमेला कागज मुट्टी में भीचे जयमाला पडितजी की इयोडी से बाहर निकली तो ज्योतिय से उसका सारा विश्वास जाता रहा। दो डब्बल पोधो-पत्वर पर दिलाएंग के रखने पडे इसका मलाल दिल में उसे करई नहीं था। पर पुरखों को भी जो नसीब नहीं हुआ, कम से कम तीन पीडियों की बात तो उसे याद है, बही बात पडितजी उसके लाला को बताय, गरहन की गिनती में जरूर कहीं गत्ती है ...... बुदबुदाती सी बारम्बार हीले से अपना सिर मटकाला जातो। कानो में रह-रहकर पडितजी के साब्द गूज उठते, 'अरी भागवान! जा जा, शादी की बात पछती है.'' बरे तेरा लाला तो महाराजा बनेगा,

महाराजा।" प्यारेकाल ने सुना तो वह भी अचरण में आरागये। भला फफीतू (एटा) जैसा गाव और पडितजी को बात। वे दम्पति यह न समक्त सके कि माध गु०६ स०१६६४ में जिस सतान ने उनके आरागन को पवित्र किया है, वह मुरराजो को भी अलभ्य ऐसी जैनेस्वरी दोक्षा से विराग की धारा में संसार को दुवोता हुमा मुक्ति श्री का अधिपति बनने चल पड़ेगा। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने ही तो पंचपरमेच्टी वाचक 'ओम' के साथ उसका नाम 'प्रकाश' रखा था। पडितजी की ग्रह गएता इसी की टीका थी।

प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चान् ग्रोमप्रकाश ने छद, व्याकरण, ज्योतिष, आगम-सास्त्र, साहित्य का गहुरा अध्ययन किया । फलतः विवेक चक्षु खुल गये । स० ६०१८ में पूज्यपाद ग्रा॰ श्री महाबीरकीतिजी म० से मेरठ की पुण्यभूमि में "ब्रह्म" बनने की चाह से ब्रह्मवर्थ ब्रत धारण किया और एक मास बाद धुल्लक दीक्षा लेकर घर्म नोका पर सवार हो गये । निरत्तर गृह सेवा और शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ग्रापने शास्त्रत तीर्थ राज सम्मेदशिखर के पादमूल में ग्रा॰ श्री विमलसागरजी म० में शेष परिस्रह हरणा की प्रार्थना की । शिष्य की योग्यता और भावों की विशुद्धि देखकर आवार्य श्री ने स० २०१६ कार्तिक ग्रु० १२ को निर्मन्य पद देकर "सन्मित सागर" नाम दिया तथा कमंत्रेडियों को चटकाने का प्रार्थेश दिया। आपने गुरु प्राज्ञा स्वीकार कर घीर तपृक्ष्यण करके जिनधर्मकी सतत् प्रभावनाकी। कालान्तर में आप आ। श्री महाबीरकीतिजी म०के संघ में प्रविच्टहो गये। ग्राचार्यश्रीने मेहसानामे माघ कु० पचमी २०२६ को आचार्यपद पर ग्रासीन किया।

#### प्रभावना :

आपने निरन्तर महाब्रत की निरितिचार चर्या का पालन करते हुए सम्पूर्ण भारत में भ्रमण् करके अभ्यों को संबोधा। बाकल [जबलपुर] में धोर कायोत्समाँ तप करके भ्रम्मैन जनता को भी इतना प्रभावित किया कि हजारो स्त्री-पुरुषों ने जैन घम की महत्ता को स्वीकार कर अणुबत प्रहुण कर देव दर्शन की प्रतिज्ञा जी भ्राविका श्रीमती प्यारीबाई जैन के गृह में निरन्तराय आहार होते ही दो भ्रम्यों को प्रतिवोध प्राप्त हो गया और उन्होंने उसी दिन शुल्लक दीक्षा यहुण कर ली। आवाय ने ठीक ही कहा है—कि इन्य में योग्यता होने पर भी निमन्त की जरूरत होती है।

> निमित्त मान्तर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । बहिनिश्चय कालस्तु निश्चितस्तस्व दशिभिः ॥

विधान ग्रीर प्रतिष्ठा कराने के लिये आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

#### चातुर्मासः

बाराबंकी, बड़वानी, मांगीतुं गी, अवरणवेलगोल, हुमच, कुंचलगिरि, गजपंथा, दुर्ग (म० प्र०) आदि में चातुमीस करके रत्नत्रय की घ्रराधना की । घ्रापकी विद्वसा घ्रीर तपश्चर्या से प्रभावित होकर समाज ने सम्मेदिगिरि में चारित्रनायक, इटावा मे अध्यारम योगी सम्राट, जबलपुर में चारित्र चक्रवर्ती की उपाधियों से प्रापके गर्गों की स्तृति की ।

#### तपडचर्याः

धागम सम्मत ''तप'' तपते हुए इस काल में महाव्रतियों की चर्या को उजागर करते रहते हैं। खारा, मीठा, स्निग्ध, दही, समस्त मसाले, प्रनाज, तिलहन आदि का आजन्म त्याग है। इटावा में कड़ाके को धुप में एक पहर तक खड़े रहे, जिसे देलकर जनता आक्ष्यर्यमिकत हो गई।

#### संघ विस्तार :

आपके चरण युगलों में तेरह भव्यात्माओं ने आश्रय लेकर ग्रपने कर्माश्रवों के आवेग को रोका है— मुनिश्री शीतलसागरजो, मुनिश्री पार्वसागरजो, मुनिश्री ऋषभसागरजी, मुनिश्री महेन्द्र-सागरजी, मुनिश्री आनंदसागरजो, मुनिश्री पचसागरजो, मुनिश्री हेमसागरजो, सृ० श्री रविसागरजो, क्ष० श्री मानसागरजो, स्१० श्रो पूर्णसागरजी, आधिका नेमामतीजी, वीरमतीजी, स्१० निर्मलमतीजी।

आप श्री ने सम्यक्त्व की भावना सं परिपुत्र सच के साथ श्रावकों को धर्मामृत पान कराया। निर्मल रत्नत्रय का मार्ग भव्यो को दिखाते हुए धर्म की ज्योति जगाने का आप जैसा साहस विरले ही साधकों में पाया जाता है।

> मुलभाधर्म वक्तारो यथा पुस्तक वाचक: । ये कुर्वन्ति स्वय धर्म विरलास्ते महीतले ।।



# मुनिश्री वीरसागरजी महाराज

श्री १० - मृति बीरसागरजी का ष्टहस्थाबस्था का नाम मोहनलालजी था। स्नापका जन्म कार्तिक सुदी दशमी, विक्रम सवन् १६५१ को स्नाज से ८० वर्ष पूर्व कटेरा फासी उत्तरप्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम श्री मिश्रीमलजी था, जो घी का ब्यापार किया करते थे। आपकी माता श्रीमती रूपाबाईजी थी आप गोलालारी जाति के भूषण हैं। स्नापकी लौकिक शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा साधारण ही हुई। आप बाल ब्रह्मचारी रहे। ग्रापके पांच भाई और तीन बहिने थी।

सस्यंगति एवं उपदेकश्रवरण से आपमें वैराग्य भावना जागृत हुई एवं आपने विक्रम सवत् २०२१ मे बडवानी में मुनि दीक्षाले ली। आपने बड़वानी, कोल्हापुर, सोलापुर, ईडर, सुजानगढ़ ग्रादि स्थानों पर चातुर्मास कर घर्मवृद्धिकी। आपने नमक, घी, तेल, दही का त्याग कर रखाहै।



# मुनिश्री ग्रनन्तसागरजी महाराज

स्राप पिता श्री हीरालाल जी एवं माता श्री मेनकाबाई के पुत्र हैं। ग्रहस्थावस्था का नाम नेमकन्द्रजी था। जन्म सं० १६६० में पुनहरा (ऐटा) में हुआ। जाति पदमावती पुरवाल थी। प्रापने शादी नहीं की। बाल बहाचारी रहे। बहुत्तक दीक्षा, सं० २०११ कोल्हापुर में विजयसागर के नाम से, ऐलक दीक्षा कार्तिक सुदी ४, स० २०६६ दिल्ली में एवं मुनि दीक्षा फाल्गुन स० २०२७ को सम्मेदशिखर पर श्री अनेतसागरजी के नाम से पूज्य ग्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से ली। ये ह्यान, ग्रह्मयमन, जपन्तप में हुमेशा लीन रहते हैं।



# मुनिश्री सुवृतसागरजी महाराज



आप श्री सूरजपालजो एवं माना श्री सूर्यदेवो के पुत्र है। जन्म स्थान भिड (व्यालयर), जन्म संव १९७३ व जानि गोलसिझारे है। झापला गृहस्थान्य से का नाम श्री पश्चालालजो है। मुरेना विद्यालय से न्यायतीर्थ की परीक्षा पास की। इन्होंने दूसरी प्रतिमा संव २०१०, चौथी प्रतिमा संव २०१८, सावी प्रतिमा संव २०२० में ली। श्रुल्लक दीक्षा संव २०२४ आसोज मुदी १० को ईडर में पूज्य श्री १०६ आचार्य विमलसागरजी से ली और नाम श्री प्रवोधसागरजी रखा गया। झाप बरावर तप में रत रहते हैं लया ब्याइयान देने में बडे पहु है। राजपृही में ही अनन्य चतुर्दिशी तारील ४-१-७५ को मुनि दीक्षा ली।

## मुनिश्री श्ररहसागरजी महाराज



आप पिता श्री रज्जूलालजी एव माता श्री मांड्या-देवी के पुत्र रस्त है। मापका जन्म सं० १६७२ में परवार जाति मे टीकमगढ़ में हुआ था। आपके दो भाई हैं। मापका गृहस्थावस्था का नाम लखमीचन्द था। मापने दूसरी प्रतिमा आ० विमलसागरजी से तथा सातवीं प्रतिमा मा० श्री महावीरकीर्तिजी से चम्पापुर में ली। खुल्लक दीक्षा स० २०१५ में श्री सम्मेदिखिलरजी मे तथा मुनि दीक्षा स० २०१५ में घगहन बदी ११ को बड़ौत में आचार्थ श्री १०० विमलसागरजी से ली। माप बाल ब्रह्मचारी हैं तथा अहाँनिश जप, तथ, ध्यान में लीन रहते हैं।



# मुनिश्री बाहुबलिसागरजी महाराज

प्रापका जन्म थिड़ावा जि० फालरापाटन निवासी श्री भवरीलालजी एवं माता श्री ताराबाई के घर स० १६६० में हुआ था। ग्राप जैसवाल जाति के ररन हैं तथा आपका गृहस्थावस्था का नाम गिरवर्रीसह था। ग्रापने सातवी प्रतिमा सं० २०१९ में कम्पिलाजी क्षेत्र पर तथा श्रुल्लक दीक्षा सं० २०२१ में मुक्तागिरीजी क्षेत्र पर ली। श्री सम्मेदिशाखरजी में सं० २०२६ कार्तिक सुदी १ सोमवार ३-११-५२ वीर नि० सं० २४६६ को आवार्य श्री विमलसागरजी सं ग्रापने निर्मन्य दीका घारणा की तथा मुति श्री बाहुवलि सागरजी नामकरण हुआ। आप संघ के शान्त, तपस्वी साधु है एव बाल ब्रह्मारी है।



#### मुनिश्री सम्भवसागरजी महाराज



आपका जन्म रेमजा (ग्रागरा) निवासी श्री पत्ना-लालजी एवं माता श्री दुर्गाबाईजी जाति पदमावती पोरवाल के घर में श्रावरण शुक्ला ३ रिवार सं०१९४६ में हुआ। आपने क० जातिकुमार के नाम से निर्जापुर में ब्रह्मचर्य ब्रत ग्रहरण किया।कामा भरतपुरमें माध शुक्ला १३ स० २०१४को स्० दीक्षा ग्रहण की तथा श्री आदिसागरजी के नाम से विकथात हुए। श्री सम्मेदशिवरणी में कार्तिक शुक्ला १२ सं० २०१६ को घाचार्य श्री विमलसागरजी से मुनि दीक्षा ग्रहण की और श्री सम्भदमागरजी का नाम धारण किया। आप श्राचार्य श्री के गृहस्थावस्था के बुधा के लड़के हैं तथा बाल ब्रह्मचारी है, आप संघ के वयोवृद्ध शान्त परिणामी तपस्वी साधु हैं।

# मुनिश्री मरतसागरजी महाराज

आप पिता श्री किणनलालजी एवं माता श्री गुलाबवाईजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संव २००६ चैत्र खुक्ला ९ गुरूवार को पुत्र नक्षत्र में हुन्न। ग्राप्तका जन्म स्थान जीहरिया (बासवाइा ) है। झाप दशा नरिसहपुरा जाति के हैं। इसरी प्रतिमा चैत्र खुक्ला २ संव २०२४ में भवानीमरही में ली तथा शुल्लक दीक्षा सव २०२४ जेठ बदी ४ को अजमेर में ली। श्री सम्मेदशिखरजी में संव २०२६ कातिक खुक्ला १ सोमवार दिनाक २-११-७२ वीर संव २४६६ में प्राचार्य श्री विमलसागरजी से मुनि दोक्षा ग्रह्मण की। आप गृहस्थावस्था में तीन भाई और एक बहन हैं। लोकिक ग्रम्ययन मेट्रिक तक किया है। आप बाल बहाचारी तथा संघ के सबसे कम उन्न के साथु है। आप बराबर अध्ययन, ध्यान तथा मीन में लीन रहते हैं।



## मुनिश्री पार्श्वसागरजी महाराज



ष्ठापका जन्म ग्राम समोना जिला आगरा में सम्बत् १६-५ से हुआ । श्रापके पिताजी का नाम श्री दातारामजी एवं माताजी का नाम चन्दनवाला था। श्राप ४ साई व ३ वहिने हैं। आपने पाचवी कक्षा तक श्री कुन्दकुन्द दिगम्बर जैन विद्यालय राजाखेड़ा में विद्या अध्ययन किया। उसके बाद रत्नकरण्ड श्रावकाचार श्रादि धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। श्राप गृहस्थ श्रवस्था में प्रतिदिन पूजन करते थे। श्रापके माता पिता का स्वर्गवास आपकी छोटी आयु के समय हो हो गया था। इम कारच्या समार की असारता को देखकर आपको चेराय्य उसन्न हम्रा। आपने १७ साल पहले मधुरा में आचार्य श्री विमल-

सागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा धारण की । उसके योडे दिन बाद सोनागिरजी मे ७ वी प्रतिमा भी श्री विमलसागरजी महाराज से ली । सम्बत् २०२१ मं बड़वानी मे आचार्य श्री विमलसागरजी से सुत्लक दोक्षा ली । सम्बत् २०२२ मे मागीतुंगीजी मे ग्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से मुनि दीक्षा ली । प्रीर श्री पाइवंसागरजी महाराज ताम पाया । मुनि दीक्षा के बाद नांदगांव मे आप पर विजली का प्रहार हुन्ना। जिससे आपके दिमाग व आखा मे कमजोरी ग्रा गई । आप बाल ब्रह्माचारी हैं। धार्मिक भजन व कविता खुद बनाकर सुनाते हैं।



# मुनिश्री उदयसागरजी महाराज

आपका जन्म जिला उदयपुर ( राजस्थान ) के एक छोटे से ग्राम बड़ा बाढेड़ा मे सम्बन् १६७६ में नरसिंह पुरा जाति के श्री खेमराजजी के यहा हुन्ना । आपकी माताजी का नाम भूरीबाई था। आपका ग्रहस्थावस्था का नाम भगनलाल है। मापका पूरा परिवार धामिक प्रवृत्ति का था। आपका विवाह सं० २००० में ग्राम कुरावड के नरसिंह पुरा जाति के श्री मारूलालजी की सुपुत्री कमलालाई के साथ हुआ। प्रापके ६ पुत्र-पुत्रियां उत्पन्त हुए परन्तु भाग्योदय से उनमें से केवल एक पुत्र ही जिन्दा रहा जिसका नाम महाबीर है प्रापका ग्रहस्थावस्था का प्रधिकाश समय जैन मुनियों के वीच एव तीर्थ वन्दना में ही व्यतीत हुन्ना । आपकी एव का प्रमें प्रति जुरु से ही प्रधिक रही है। आपने वहाचर्य प्रत स० २०२६ में आवार्य श्री महावीरकीतिजी महाराज से सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ में लिया। ७ वी प्रतिमा ग्रापने आचार्य श्री १०६ सन्मतिसागरजी से जी। आपने मुनि दीक्षा आपकी १०० सन्मतिसागरजी से गी। जापने मुनि उदय मागरजी के नाम से जाने जाते हैं। प्राप अपना प्रधिक समय धर्म ध्यान एवं अध्ययन में व्यतीन करते हैं।



# मुनिश्री मतिसागरजी महाराज

ध्रापका जन्म स० १६७६ में पोषवदी १४ शनिवार को पिता श्री इन्दरलालजी एवं माता श्री भूरीबाई की उज्ज्वल कोख से ग्राम सागौनी कला जिला दमोह ( म० प्र०) पोस्ट तेजगढ मे हुआ। एह्स्थावस्था का नाम श्री छोटेलालजो था। आप परवार जाति में गोहिस्ल गौत्र नगाडिम भूरो हैं। श्रापको स० १६६६ में शादी हुई और ६ सताने हुई। तत्परवात् आपने एहस्थात्रम से उदासोन हो वैराग्य की घोर प्रग्नसर होकर ७ वी प्रतिमा मुनि श्री पुष्पदन्तसाण्यों से ग्रहण की। खुं दीक्षा सम्मेदिखालाजों में फाल्गुन थु० १४ सं० २०३३ को एवं मुनि दीक्षा अयोध्या में ग्रावार्य विमलतागरजी महाराज से ग्रहण की। नाम करण श्री मतिसागरजी हुआ ग्राप सरल एवं शान्त स्वभावी है।

# मुनिश्री पुष्पदंतजी महाराज



महाराष्ट्र राज्य के मंडारा जिले के गोन्दिया नगर में प्रापका जन्म श्री कोमलचन्दजी के घर मे १ जनवरी १६५२ को हुआ। इनका गृहस्थ अवस्था का नाम सुशीलकुमार था। इनकी सम्पूर्ण शिक्षा खतरपुर (म॰ प्र॰) में हुई। इन्होने रींवा विस्विविद्यालय से बी० एस० सो० किया। आप पढ़ने में बहुत तेज थे एवं कॉनेंज मे राजनैतिक क्षेत्र में भी अवस्पीरोल

म्रदा करते थे। इनकी इच्छा आगे एम० कॉम० व एल० एल० बी० करने की थी। आप विद्यार्थी जीवन में घोर अनास्थावादी रहे। धर्म व धार्मिक कार्यों में अरुचि म्रापके माता-पिता को काफी कष्ट देती थी। किन्तु एक पारिवारिक घटना ने आपके जीवन का नक्क्षा ही बदल दिया। संयोग मे इसी समय आप युवाचार्य श्री विद्यासागरजी के सम्पर्क में म्राये। म्राचार्य श्री के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर म्रापने सन् १९७६ में म्राचार्यश्री से ब्रह्मचर्य ब्रत ग्रहण किया।

ग्रव ग्राप आचार्यथी के चरणों में बैठकर जिनवाणों का अवगाहन करने लगे। ग्राचार्यश्री ने इनकी ज्ञान गरिमा, तप, निष्ठा एवं कठोर साधना को देखकर इन्हें २ नवस्वर १६७८ को नैनागिरि तीर्थ क्षेत्र में झुल्लक दीक्षा दी एवं शील सागर नाम रखा। १४ नवस्वर १६८० को ग्राचार्यथी से ऐलक दीक्षा ग्रहण की।

मन मे मुनि दीक्षाको तीव्रतम इच्छासजोये अपनी छटपटाती आस्माके साथ आचार्यश्री को आज्ञासे २१ जनवरी १९६० को लन्तिपुर को तरफ विहार किया।

बाजवेट प्रतिशय क्षेत्र जलितपुर में घाचार्य श्री विमलसागरजी ने इनकी साधना, चारित्र एवं ग्रगाथ ज्ञान को देखते हुए इन्हें ३१ जनवरी १६८० को माघ शुक्ला पूर्णमासी के दिन गुरुवार को मुनि दीक्षा दी।

आचार्य थी ने इनके उल्कृष्ट जान, उत्तम तार्किक बुद्धि, मुखरित वाणी, युवा हृदय, कठोर साधना एवं प्रमुठी थद्धा को देखते हए इन्हें स्वपर कल्याण हेत् विहार की प्राज्ञा दी।

# मुनिश्रो भूतबलीजी महाराज



श्री भूतवलीजी महाराज का जन्म कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के सहूदी ग्राम में अ अप्रेल १६४४ मे हुआ। उनका नाम भीमसेन जुंजाड़कर रखागया। वे चार बहनों के बीच प्रपत्ने थिता के डकलीते लाड़के पुत्र थे। साधारण जिला प्राप्त करके लेती-बाडी करने मे लग गए। प्रारम्भ में आपको देव-दर्जन करने जाने से भी जिड़ थी किन्तु एक बार इनके कुछ दोस्त इन्हें धोंले से १००० श्री महाबल

महाराज के पास दर्शन हेतु ले गए। वहां पर इन्हें परम शाति प्राप्त हुई। श्रव आप नियम से महाराज श्री की वैयावृत्ति करने जाने लगे। एक दिन महाराज श्री ने भीममेन को समक्षाया कि "प्रत्येक माता-पिता अपने पुत्रों को स्वार्थ से प्यार करते हैं। यदि विश्वास न हो तो आज ही घर जाकर परीक्षा कर सकते हो। तुम घर जाकर प्रपंत माता-पिता का काम नहीं करना और न ही खेत पर काम करने जाना, उसके बदले घर में ही घर्म-घ्यान करना।" भीमसेन ने महाराज श्री की धाशा के अनुरूप आचरएा किया, जिसका परिए। म यह हुआ कि इनकी घर में बहुत पिटाई की गई। बस यही से भीमसेन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन द्याग्या। एक तरफ इनके माता-पिता घर में बहु लाने का स्वय्त देख रहे थे और भीमसेन ने अपने मन में कुछ और ही सोच ख्खा था। उन्होंने विवाह को टालने के उद्देश में महाराज श्री के पास दो वर्ष का श्रहाचर्य त्रत ग्रहण किया। वे वैरास्य की और कदम बढ़ाने लगे।

सन् १९७३ में वे, चार्त्रिक प्रतृष्टे स्योजक, मां शारदा के अनुषम पुत्र, युवाचार्यं श्री विद्या-सागरजी महाराज को दर्शनाभिलाषा से अजमेर पहुंचे। आचार्यश्री के व्यक्तिस्व से प्रस्थिषिक प्रभावित होकर डन्होंने ग्राजन्म बहाचर्यं का ब्रत ग्रहण किया। समय व्यक्तीत होता गया एवं वे ग्राचायं श्रीके सानिध्य में शने. शने: अपनी वेराग्य भावना को पुष्ट करते रहे।

सन् १६७६ में पुनीत अष्टाह्मिका पर्व पर आचार्यश्री ने इन्हें झुल्तक दीक्षा एवं उसी वर्ष माह पश्चात् इनके कठोर तप, निष्ठा एवं वैराग्य साधना को देखकर ऐलक दीक्षा दी। ४ वर्षों सक ग्रपने को इस भ्रवस्था में पूर्ण परिपक्त कर जनवरी १६८० को विहार कर संघ से निकल गए।

विहार करते हुए "वालावेहट" अतिषय क्षेत्र लिलतपुर पहुंचे जहीं प्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज का सघ विराजमान था। वे दर्शन की घमिलाषा से स्नाचार्य श्री के पास पहुँचे। म्नाचार्य श्री ने इन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे बेकार ही ऐलक अवस्था का विकल्प लिये क्यों जा रहे हैं? इनके दिल में तो तीन्न वैराग्य की भावना थी एवं वे भी इसी क्षरण का इन्तजार कर रहे थे।

३१ जनवरी ६० को माघ शुक्ल पूर्णमासी के दिन गुरुवार को द्याचार्यश्री ने इनके कठोर चारित्र व साधनाको देखते हुए मुनि दोक्षादी ।

मुनि दीक्षा के उपरात गुरू की आजा से धर्म प्रचार हेतु नव दीक्षित साथी मुनि श्री पृष्णदन्तजी के साथ धर्म प्रभावना पैदा करते हुए मध्यप्रदेश के खिन्दवाड़ा शहर से पद्यारे एव जहाँ इनका मुनि अवस्था में प्रथम वर्षा योग साधना बडे ही प्रभावोत्यादक ढगसे हुई। वे अपने सौम्य स्वभाव, गम्भीरता एव कडी तपस्यासे जन-जन का हृदय जीत धर्म-प्रभावना पैदा कर रहे हैं।

#### ŏ

# मुनिश्री सुधर्मसागरजी महाराज



मृति श्री सुधमंसागरजी का जन्म तिमलनाडू प्रात्तर्गत तिरूपणपुर ग्राम में सन् १६३० ई० मे हुवा था। प्राप्त पिता का नाम श्री वच्छवाहु तथा माता का नाम कियएगिदेवी था। माता-पिता प्रस्तवन्त सारिवक प्रवृत्ति के ये। वाहरकाल में प्राप्त नाम नाम श्री प्राप्त प्रसा प्रथा। जिन धमंपर विभाव श्रद्धा होने के कारण प्राप्त पिता ने मृति दीक्षा घारण की, जिनका प्रभाव प्रस्था रूप से आपके जीवन पर पडा और धापने धमं साधन तथा संयम को ही अपने जीवन का ब्राधार बना लिया। सन् १६६६ में सोलापुर में आपने जावन प्राप्त का ब्राधार बना लिया। सन् १६६६ में सोलापुर में आपने जीवन का ब्राधार बना लिया। सन् १८६६ में सोलापुर में आपने जीवन का ब्राधार बना लिया। सन् १८६६ में सोलापुर में आपने जीवन की धारण कि प्रसार की श्री प्रसार की स्वार्त करने में से समय अमित करने के।

अनेक तीर्यों की यात्रा करते हुए आप पंचकत्याएग प्रतिष्ठा महोत्सव पर पोदनपुर बम्बई आए। शारीर में निबंतता दिखी तो आपके सल्लेखना धारएग करने के मात्र हुए। तथा गजपन्या सिद्ध क्षेत्र पर सात माह तक लगातार क्षेत्र की बंदना की, प्रावरा शुक्ता १५ दिनाक १३ ग्रामस्त १९७३ को रक्षा बम्धन पर्व पावन प्रवसर पर दूष पानी का संकल्य लेकर आपने सल्लेखना वत धारएग किया। भाद्रपद प्रतिपदा को दूध का भी परिस्थाग कर दिया। दिनांक ६ सितम्बर १९७३ को श्रान्तिय नार पानी यहरा कर प्राप्त पर सल्लेखना धारण कर ली। समाधि अवस्था में शान्तिपूर्वक विमोह वृत्ति से २४ सितम्बर ७३ को ग्रापने इस नव्यर शरीर का स्थाग किया।

निःसन्देह महाराज श्री रत्नत्रथ के तेज मे सुशोभित एक महान आर्दश सत्परुष, निस्पृह तपस्वी एवं निर्मोही साधु पुरुष थे। ऐसे ही महान पुन्यशाली आदर्श वीतराग साधु पुरुषों से भारत वसन्धराकी गरिमा बढती है।



# मुनिश्री ग्रानन्दसागरजी महाराज

आपका जन्म वि० स० १९६२ पोष बदो तीज को नौगावाँ जि० बांसवाड़ा राजस्थान में हुवा था। आपके पिता का नाम श्री लेमराजजी हुम्मड तथा माता का नाम कस्तूरीबाई था। आपका पूर्व नाम श्री माणिकलालजी जैन था। लोकिक शिक्षा ५ वी तक ही रही। आपके बचपन के संस्कार उत्तम थे जिससे आप प्रतिदिन देवपूजा ग्राहारदान आदि किया करते थे।

साधुआरों के प्रवचनों से प्रभावित होकर आपने वि० सं० २०२८ आषाढ बदी दूज को आचार्य महावीरकोर्तिजी से शुरूलक दीक्षाली तथा वि० स० २०२६ में तीर्थराज सम्मेदशिखर मधुबन में ग्राचार्यविमलसागरजी से मुनिदीक्षाली। ग्रापके द्वारा समाज मे काफी धर्म प्रभावना होती रही।



# मुनिश्री पार्श्वकीर्तिजी महाराज

प्रापका जन्म जिला बासवाड़ा तहसील गरी के लोहारिया गांव जाति नरसिंहपुरा में मातेक्वरी कुरीदेवी की कुछ से सवत् १६७६ में हुआ । आपका नाम जवेरचन्दजी व पिताजी का नाम दाइमवन्दजी था। आपकी माताजी भन्न परिणामी व दयालु थी। ज उपवास करती थी ध्रापकी माताजी में एक यह विशेषता थी कि प्रत्येक सन्तान की उरपित के समय उपवास रखती थी। ध्रापकी पताजी मंग के प्रतिकित व्यक्ति थे। ध्रापने १५ साल की ध्रवस्था में ब्यापार करना शुरू कर दिया था। आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती अमुतवाई है। आपकी इच्छा शुरू से ही दीक्षा लेने की थी। आपने ३० साल की ध्रवस्था में धुनि श्री नेमिसागरजी महाराज बम्बई वालों से बहुम्बयं व्रत लिया। सवत् २०३१ ता० २३-२-७५ को श्री सम्मेदिशखरजी में आचार्य श्री विमलसागरजी से शुल्लक दीक्षा ली। उसके बाद घाटोल में श्री १०० धर्मसागरजी के शिष्य ययासागरजी से ऐलक दीक्षा ली। आपकी यह इच्छा थी कि मैं मुनि दीक्षा ध्राचार्य श्री विमलसागरजी के द्वारा सोनागिरजी में लूं। इस भाव के कारण आप ० माह से पन्द्रह सी भील चलकर आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज के दर्शों से सोनागिरी आये। यहा आकर आपने आचार्य श्री से सवत् २०३६ श्रावण सुदी ६ को चन्द्र- अभू प्रागण में मुनि दीक्षा ली। तब से आपको मुनि पादवंकीतिजी के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।



# मुनिश्री श्रवशसागरजी महाराज

श्चापका जन्म सन् १९४८ मे नरसिंहपुरा जाति मे प्रतायगढ़ में हुवा था। आपका विवाह भी हुआ था। आपके दो पुत्र १ पुत्री भी था। परनी, पुत्र, पुत्री सभी का स्वगंवास हो गया। ससार की ऐसी स्थिति को जानकर प्रापके मन में वैराग्य आया फलस्वरूप आचार्य विमलसागरजी से मुनिदीक्षा लेकर आस्म साधना रत है।



# मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज

आपका जन्म ई० सन् १९१४ में खडी ग्राम जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुवा। ग्रहस्था-वस्थाका नाम चन्द्रकान्तजी था। आपने मुनि श्री ऋषभसागरजी से सातवी प्रतिमा के बत ग्रहण किए। मुनि दीक्षा ई० सन् १९८९ में ग्रा० विमलसागरजी से ली। आप शान्त स्वभावी, सदैव ग्रात्म-कत्थाण हेतु धर्मध्यान में लगे रहते हैं।



# मुनिश्री समाधिसागरजी महाराज

श्री परमपूज्य १०८ दिगम्बर मुनिराज भी समाधिसागरजी महाराज का जन्म वि० स० १६४२ वैशाख सुदी ३ दाहोद ( गुजरात ) में दशा हुमड़ जातीय श्री जयचन्द्र गांधी के घर हुझा था। श्रापकी माताजी का नाम जीवीबाई था, आपका बचपन का नाम श्री सूरजमल था। माना श्री का स्वगंवास तब हुआ जब झापकी उम्र सिर्फ एक मास की थी। झापने दाहोद के विद्यालयों में ही गुजारती तथा हिन्दी का अभ्यास इन्दौर, ईसरी झाश्रम व बडवानों में किया।

आपका विवाह दाहोद निवासी सर्गफ सुन्दरजी की सुपुत्री मोतीबाई के साथ हुआ। प्रापक तीन पुत्र तथा चार पुत्रियों है क्षापकी धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा प्रारंभ से हो थी। इसी का परिएाम है कि आपने अपने गृहस्य जीवन में हो दाहोद में दो मंदिरजी का निर्माण कराकर पंच कत्याएक प्रतिष्ठा कराई तथा छात्रावास की स्थापना की और निवास में महावीर चैत्यालय बनवाया था।

आपने पच्चीस वर्ष तक पुराने मदिरजी तथा पाठशाला का बहीबट निःस्वार्थ सेवाभाव से चलाया आप छः वर्ष तक दाहोद नगरपालिका तथा तीन वर्ष तक स्कूल बोर्ड के और नागरिक बेंक के सदस्य रहे। ग्रापका कपड़े का ध्यापार था। आपने ग्रापने ग्रहस्थ जीवन में विभिन्न कार्यों के निये लगभगदस हजार का दान किया। आपने तीर्थराज श्री सम्मेदशिखरजी की आठ बार तथा अन्य सभी तीर्थों की यात्राएं की है। धार्मिक भावनाधों से ओतप्रोत श्री मूरजमल गांधी ने श्री १०४ परमपूज्य गुरूवर्य श्री वच्छ-कीर्तिजी महाराज से पावागढ़ (गुजरात) में सपस्ती आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रत सं० २०११ में लिया था।

संसार की ब्रसारता जानकर तथा आरम कल्याएं के निमित्त घर की माया ममता छोड़कर श्री १०८ आचार्य विमलसागरजी महाराज से स० २०२४ आसोज सुदी १० के दिन कोल्हापुर (महाराष्ट्र) मे शुल्लक दीक्षा ग्रहुएं की। आपने झपने झारम कल्याण के लिये सं० २०३६ मंगसर सुदी २ को परमपुत्रय श्री १०८ विनयसागरजी से लोहारिया में मुनिदीक्षा ग्रहुएं की।

अब तक झाप कमशः. कोल्हापुर, फलटन, हुबली, इन्दीर, घाटोल (बांसवाड़ा) लोहारिया, रामगड़, सागवाडा गलीयाकोट, सोजीत्रा, माडवी (सूरत) अर्थुष्णा भरियावद, पारसोला, खादु में चातुर्मास कर चुके है तथा जहाँ-जहाँ झापका विहार एवं वर्षायोग हुआ। वहां-वहां आपने जेन धर्म के शिक्षण हेतु विद्यालयों की स्थापना कराई और धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय कर जनता को लाभ देते रहे। वि० स० २०३६ मंगसिर वदी ४ को सागवाड़ा में आपका स्वर्गवास हुन्ना।



# मुनिश्री पाद्यसागरजी महाराज



परम पूज्य श्री १०८ पार्थं सामरजी महाराज का जन्म कार्तिक मुदी ७. सवत् १६७२ को ग्रागरा जिले के कोटला ग्राम में हुआ था। ग्रापका दोका पूर्व का नाम राजेन्द्र कुमार था। आपके पिनाओं का शुभ नाम श्री रामस्वरूपलाल एवं मातुओं का जानकीवाई था। वर्तमान में ग्रापकी आयु के ६ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ग्रापकी जाति पद्मावत पुरुवाल थी। माना-पिता के आप अकेले पुत्र थे। ग्रापके कोई अन्य भाई-बहिन नहीं हैं। लोकिक शिक्षा के ग्राप्त के श्राप्त के श्राप्त के श्राप्त के कारा थर्म-भिक्षा के ग्रन्तर्गत मुरंना विद्यालय से विशारद की पदवी धारण की।

आप वाल ब्रह्मचारी है। पन्ना म० प्र० मे पन्ना ग्राम मे ही कार्तिक सुदी १२ तारील १२ नवम्बर सन् १९५६ को सातवी प्रतिमा घारण की। १२ मार्च १९६० को सोनागिरी सिद्धक्षेत्र मे सुल्लक दीक्षा घारण की एवं श्रावरण सुदी म, सन् १६६१ को मेरठ उत्तरप्रदेश में मुनि दीक्षा घारण की।

समस्त सयम एव ज़तों मे केवल एक आचार्य श्री १०० विमलसागरजी महाराज आपके घर्मगुरू हैं। फ्रापके परम तपस्वी होने का पता इसी बात से चल जाता है कि आपने अब तक लगभग २००० उपवास कर लिये हैं।



#### ऐलक श्री चन्द्रसागरजी महाराज

आपका जन्म कैलवारा (लिलतपुर) निवासी पिता भी दरयावसिह एव माता श्री सरस्वती-वाई के घर सं० १९६२ में हुआ । ग्रुहस्थावस्था का नाम गोरेलाल था । आपने २ शादियाँ की । आपको ३ लड़कियो तथा २ लड़के हुए । आपने सातवी प्रतिमा आवार्य श्री विमलसागरजी से कोल्हापुर में ली शुल्क दीक्षा आवार्य श्री विमलसागरजी से बारावकी में ली तथा ऐलक दीक्षा आवार्य श्री १०० विमलसागरजी से श्री सम्मेदिशिलरजी मे ली एव श्री चन्द्रसागर नामकरण हुआ । स्राय सच के तगस्वी एवं शास्त परिएगामी साथ हैं।

o

#### ऐलक श्रीकीर्तिसागरजी महाराज

श्री मोतीलालजी का जन्म कार्तिक पुक्ला १४ वि० स० १६६४ को लखुरानी (फितिहाबाद) जिं अगारा में हुवा था। आपके पिना का नाम चुन्नीलालजी वरेया तथा माताजी का नाम पुरनदे था। आपकी शिक्षा सामान्य ही थी। आप गृहस्थ श्रवस्था को सं० २०१३ में छोड़कर झुल्लक थन गये। इटाबा (UP) में मुनि विमलसागरजी से ऐलक दीक्षा २०२० में धारण की।

आपने अनगार, सागार, व्यवहार, प्रवचनसार, आदि अप्रकाणित ग्रन्थों का संकलन किया आपने ग्रपना ज्यादा समय ज्ञानार्जन मे व्यतीत किया तथा ग्राजन्म बाल ब्रह्मचारी रहे।



# ऐलकश्री विजयसागरजी महाराज

मोहनलालजी का जन्म कटेरा फांसी में स० १९५१ में गोलालारे जाति में श्री तीजूलालजी के यहां हुआ था। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रापने व्यापारिक कार्य संभाला। ६८ वर्ष तक गृहस्य में रहने के बाद आपका मन वैराग्य की ग्रोर गया तथा सं० २०२० में बारावंकी U.P. में ऐलक दीक्षा घारण की। आपने संघ में रहकर आत्म साधना को।

आपके गुरु ग्राचार्य विमलसागरजी रहे।



# ऐलकश्री वृषभसागरजी महाराज

म्रापकाजन्म ग्राम गढ़ी (मोरेना) सं० १६६२ में हुआ था। नाम श्री शिखरचन्दजी था। पिताश्री पातीरामजी,खरीवाजाति एवं पाण्डेगौत्र थी।

पिताके साथ सिरसागंज (मैनापुरी) में लालन पालन एव वही १० वर्ष की धायु तक विद्याध्ययन किया। १८ वर्ष की आयु में श्री जानकीप्रसादजी की सुपुत्री श्रीमती रतनाबाई के साथ वैवाहिक संस्कार हमा।

२५ वर्ष की फ्रायु में माता-पिता का देहावसान हो गया। अर्थ उपार्जन हेतु खडगपुर में कप<sup>3</sup> की दुकान पर मुनीमी करने लगे। बाद मे दुकान मालिक के पंजाब चले जाने से स्वयं के कपटे का ब्यापार करने लगे। यही दो पुत्र और एक पुत्री का योग मिला।

गाहिस्थिक प्रपंच में निमन्न ग्रापको विचार आया कि पुत्र के ग्रारम निर्मर होने पर मैं स्वयं का ग्रारमक स्वाण करूं गा। सुयोग मे कुछ वर्ष बाद वहा पूज्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज का उदयिगिर, लण्डिगिर यात्रा करते समय आगमन हुआ। ग्रापने श्री महाराजजी से द्वितीय प्रतिमा धाग्ण कर तीन वर्ष के ग्रान्टर सुल्लक दीक्षा धारण करने का सकस्य किया। ३ वर्ष बाद महाराजजी के स्मरण (पत्र द्वारा) दिलाने पर आप फल्टण पहुँचे और वि० स० २४८५ में आपने सात प्रतिमाये धारण कर छहत्याग की दीक्षा लो। आपका नाम संस्करण (श्रवसागर किया । स्वाप के समदिष्ठ को यात्रा के श्रवसागर की और नवीन नाम "ज्ञानसागर" से सस्कारित हुए। कुछ समय तक श्रीमहाराज के संघ के साथ विहार किया। फिर ग्रस्वस्य हो जाने के कारण भागलपुर से सघ छूर गया ग्रीर आप वहां से खर्गपुर ग्राये जहां पहला चातुर्गास व्यतीत किया।

तब से आपने कुरावली (मैनापुरी) फ्रांसी, चन्देरी, ललितपुर, सैटपुर, महरोनी, मड़ाबर, जतारा (टीकमगढ़) ब्रादि बुन्देलखण्ड प्रान्त को मुक्य मुख्य धार्मिक जगहीं पर आपने चातुर्मास सम्पन्न किये।

परिएगामों को गति बड़ी विचित्र है। यदि जीब के परिएगाम सुलट जाये तो यह थोडे से प्राप्त मनुष्य जीवन में झपना कल्याण कर सकता है। महाराजजी का जब अधुभ कर्म चातब गिरी हालत में ग्रहस्थी का मोह नहीं छोड़ सके और जब धुभ कर्म झाया तो इष्ट सामग्रियां प्राप्त होने पर भी घर छोड़ दीक्षा यहएग की। जिब की गति ही ऐसी है यदि यह गिरने का नाम-काम करने लगे तो नारकी हो जाता है और यदि नहीं उठने के संकल्प से मर जाये तो सिद्धालय में सिद्ध बन सकता है।

आ प भेदकान के पारखी उत्तम संयम को घारण करते हुए अपने जीवन को चारित्र की कसीटी पर कसते हुए धर्माराधन पूर्वक ऐलक जीवन विना रहे हैं।

\$

# क्षुल्लकश्री चनेकान्तसागरजी महाराज

आपका जन्म बुर्जी (जि॰ सागली) ई॰ सं॰ १६५५ में जीवंघर के घर हुवाथा। आपका जन्म नाम दिलीपथा। आपने २७ मर्ड १६ म् २ से सतारा में सात प्रतिना के बत घारण किए तथा १० दिसम्बर म् २ में भ्राजार्थ विमलसागरजी से पोटनपुर बम्बर्ड में क्षुल्लक दीक्षाली। आप अध्ययन भ्रिय घ्यान में मनन रहते हैं। भ्रापने B. Sc. की पूर्व में परीक्षाएँ दी हैं।



# क्षुल्लक श्री मतिसागरजी

ग्राम-सगोनी कलाँ पो० तेजगढ जनपद-दमोह ( म० प्र०) निवासी श्री सिघई इन्दरलालजी अग्रवाल जैन एव माता श्रीमती भूरीबाई के ग्राप सबसे छोटे पुत्र हैं। ग्रहस्थावस्था का नाम श्री छोटेलाल जैन था। प्रापने दूसरी प्रतिमा के व्रत बेगाल बदी २ स० २०२६ एवं सातवी प्रतिमा के व्रत मि० वैशाल बदी २ स० २०२६ एवं सातवी प्रतिमा के व्रत मि० वैशाल बदी २ स० २०२६ एवं सातवी प्रतिमा के व्रत मि० वैशाल बदी थे संव २०२६ को श्री १०० मुनि पुष्पदन्तसागरजी से लखनक में ग्रहण किये। तथा हो कलक दीक्षा श्राचार्य श्री १०० विन प्रतागरजी में मि० फालगुन शु० १५ सं० २०३३ दिन सनिवार तारीख ४-३-७७ को ली। आपके सांसारिक जीवन में २ माई, ३ बहुन, २ पुत्रों में एक विवाहित तथा दो विवाहित पुत्रियाँ एवं परनी का भरा पूरा परिवार है। आपकी लोकिक शिक्षा प्राइमरी तक है।



# क्षुल्लक श्री चन्द्रसागरजी

भरतपुर स्टेट (राज्स्थान) के पहाड़ी ग्राम व तहसील में जन्में श्री ताराचंदजी अपने पिता श्री मंगलरामजी एव मातुश्री रोमाली देवी के सबसे बढे पुत्र हैं। ग्रायपि आप २ भाई एवं ४ बहनों से युक्त परिवार में सबसे बडे हैं फिर भी दो-दो शादियों के बाद भी आपका अपना परिवार में कोई नहीं है। द्यापने लौकिक शिक्षा प्राइमरी तक ही प्राप्त की है। आपने श्री बड़वानीजी में सं० २००७ के जेठ माह में आवार्य श्री १०६ महावीरकीर्तिजी महाराज से सातवी प्रतिमा के स्रत लिये और पुनः स० २००६ के श्रावण मास में श्रुलक दीक्षा भी आवार्य महावीरकीर्तिजी महाराज से ही धारण की है। विगत वर्ष से ग्राप अपने दीक्षा गुरू ग्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज के संघ में सम्मिलित हो धर्मध्यान कर रहे हैं।

#### 2

# क्षुल्लक श्री समतासागरजी



चातुर्मास —

जन्म - २-११-१६१६ घारीसणा गाँव में पूर्व नाम - शाह प्रमृतलाल केशवलाल मु० उजेडिया प्रांतीज।

शिक्षा -- प्रथम वर्ष श्रार्स।

चार अनुयोगों का सामान्य ग्राभ्यास—

वृत्ति -- रेल्वे स्टेशन मास्टर (वेस्टर्न रेल्वे में सर्विस)

सेवानिवत्ति -- २४-६-७५ स्वेच्छा से

सप्तम प्रतिमा ग्रह्ण-१३-७-७५ श्री १०८ ज्ञानभूषण मनिराजसे)

क्षुल्लकदीक्षा — पोदनपुर, बोरीवली में श्री १०८

म्राचार्यं दोक्षा गुरु श्री विमलसागरजी से तारीख ६-२-७१ के दिन । बम्बई, ग्रहमदाबाद, घाटोल, उदयपुर भीर हिम्मतनगर (गुजरात) ।

प्रमाशािक जीवन, साधुसगम, वैयावृत्य, पठन-पाठन

प्रभावना के कार्यों में दिलचक्ष्पी निरहंकारी, सादाई और परोपकार भावनाओं में रत थे।

# क्षुल्लक श्री रतनसागरजी महाराज



कषायो का रंग समय पाकर छूट जाता है पर चम्बल के पानी की यह लूबी है कि पियो तो मन पक्का हो जाता है। इदता की सुगन्ध से सनी मिट्टी में मचलता बचपन जब कुछ करने की ठान लेता है तो साथ पूरी करने के लिए ग्रंतिम सांस तक मचलता ही रहता है। इस राह मे उसे हर ककावट मात्र खिलोना प्रतीत होने लगती है। सोनी (भिण्ड) ग्राम के निवासो इस तथ्य मे भली भांति परिचित है। दुर्रान्त दस्युओं के शोर को दिराग के घोष मे कीएा कर देने वाले ध्यावकों के थोड़ में घर इस गांव मे भो हैं। श्री श्यामलाल राजनती गोलालार दम्पत्ति के घर म भाद्र कु० द सं० १९६५ को एक ऐसे नररत्न का जन्म हुग्न। जिसका नाम रामचरए। रखा गया। रामचरए। को

बीहड की गूंज निरुष्प्रति देखने सुनने को मिलनी रहती थी जिससे उसका कोमल हृदय संसार से विरक्त हो उठा । साधुष्पें की संगित और तीर्थाटन उसकी प्रमुख रुचि बन चली । आचार्य श्री महाबीरकीतिजी म० का साम्रिट्य पाकर नो गृह त्याग के भाव प्रवल हो उठे । सुजानगढ में प्राचार्य श्री विमलतागरजी महाराज से कांतिक कुछ्एा अमावस्था सं० १६२५ ( सप्तम प्रतिमा के ब्रत लिये तथा कांतिक पूर्णमासी ) को विशाल जनसमुदाय के समक शुल्क दीक्षा प्रहुण की । आचार्य श्री ने आपका नाम "रतनसागर" रखा। गृह के साथ रहकर वैयाजृत करते हुए तथा मारत्रभाव्यास करते हुए रतम्बर की प्राराधना मे निमन्न हैं । आपने अब तक निम्नलिखित स्थानों मे चातुमिस करके धर्म उद्योग किया—दिल्ली, सम्मेदिशखर, जयपुर, व्यानियां, हटावा, आवागढ, निवाई, मृजानगढ, आनन्दपुरकाल, प्रजमेर, ब्यावर प्रादि ।

सम्प्रति अनेक स्थानो में पूजा प्रतिष्ठा विधि-विधान कराते हुए धर्म प्रभावना कर रहे हैं।



# क्षुल्लक श्री नंगसागरजी

आपके पिता का नाम श्री भूषाल उपाध्यायजी एक माता का नाम श्री चम्पाबाई है। ग्रापका जन्म जैन बाड़ी महाराष्ट्र प्रान्त में हुमा। आपके बचपन का नाम चन्द्रकांत उपाध्याय है। आपकी तीन बहिनें है। आप प्रपने पिता के इकलोते पुत्र है। आपने बहुमवर्ष जत श्री १०५ भ्रष्टारक श्री कश्मीनजी से निया। सात प्रतिक के बत श्री १०० बानाचार्य मुनि बाहुबली के लिये। आपका नीकिक अध्ययन कला १ तक का है। प्रापने श्रुल्लक दीक्षा पीष सुदी १ गुक्बार दिनांक २०० १ २०१६० को सीनागिरी सिद्धक्षेत्र पर सम्प्रार्थ दिवाकर श्री १०० आचार्य श्री विमलसागरजी से ली।



# क्षु० श्री उदयसागरजी



श्रापका पूर्व नाम श्री चन्दनमलजी पाड्या था आप कुचामन (राज ) के हैं, आपका जन्म पूज्य छ्यानलालजो के यहां मवत १९५० हैं १६०१ में कुचामन सिटी में हुमा। । ६ भाई थे जिनमें तीसरे भाई श्री चन्दनमलजी थे आप 30 प्रामों के जागीरदार राजपूतों के बारे में लेनदेन करते थे तथा करीब १ लाख बीधा जमीन पर बतीरे स्वामों थे। तथा बड़े-बड़े ज्यापार भी किया करते थे आपके ३ पुत्र, ३ पुत्रियां है जिनको पढ़ा लिखाकर व्यापार में लगाकर विवाह जादो कर दी। पुत्र पौत्रिया सपत्ति माईयों व जनकी संतान झादि १०५ परिवार जनों का मोह स्याग कर आपने १०० श्री चद्वसागरवी व वीरसागरजो से २० बरसों से प्रतिमा घारएग कर घंत में श्री १०० श्री आचार्य विमलसागरवी से सुजानगढ़ में परनी सहित सं० २०२५ में झुलक, झुल्लक, झुल्लका दिक्षा ली।

# क्षु० श्री ज्ञानसागरजी



दीक्षा के पश्चात्—क्षुल्लक ज्ञानसागरजी दीक्षा से पहले —सुरजमल

- श्रीजी की दीक्षा का कारण सत्संग
- २. कहां और कब—संवत् २०२१ कोन्हापुर में श्री आचार्य श्री विमलसागरजी के द्वारा श्रासोज सुदी १०
- योग्यता—गुजराती व हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान है।
   कई शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा प्रचार किया है।
- ४. रुचि-- १. शास्त्र स्वाध्याय
  - २. धर्मध्यान
  - ३. लेखों कविताओं का सग्रह कर पुस्तकों का प्रकाशन कराना।
  - ४. पंच कल्याराक प्रतिष्ठा कराना।
  - मंदिरों का निर्माण करवाना।
  - ६ जगह-जगह जंन पाठ मालाएं चालू करवाना ।
  - ७. चैत्यालयों का निर्माण कराना।

विशेष:-चार रसो का त्याग।

चतुर्माम के स्थान '--कोल्हापुर, फलटन, हुपरी, इन्दौर, घाटोल (बासवाड़ा), लुहारिया (बासवाडा), रामगढ (डूंगरपुर), सागवाड़ा (डूंगरपुर), गलियाकोट (डूंगरपुर), सोजित्रा (गृजरात), मांडवी (सुरत), गलियाकोट (डूगरपुर)। वि• वि॰:---प्रापने जहां जहां विहार किया, वहां जैन पाठवालाएं आरंभ कराई तथा लेख-कविता, पूजा का संग्रह कर पुस्तकों का प्रकाशन कराया।

१. जिनेन्द्र भक्ति, २. श्रीश्रुत स्कंघ विघान श्री सम्मेदशिखर पूजा सहित ३ श्री श्रुत स्कंघ विघान सामायिक पाठ सहित ।

महाराज भी ने दाहोद में दो मन्दिरों का निर्माण कराकर पंच कल्याएाक उत्सव कराया तथा एक चैत्यालय का निर्माण स्वयं के घर पर कराया। भिन्न-भिन्न स्थानों पर २ चैत्यालयों का निर्मारा भी कराया है। तथा जहां आप पधारे है और जहां जैन पाठशालाए नहीं थी, जैन पाठशालाएँ प्रारम्भ कराई हैं।

# क्षु॰ धर्मसागरजी महाराज

वि० सं० १९६४ में घ्रापका जन्म सौरम जि० मुजप्फरनगर (उ० प्र०) में श्री श्यादरमलजी की घर्मपरनी श्री भागीरषीदेवी की कुकी से हुषा था। घ्रापका पूर्व नाम उपसेनजी था। घ्राप घ्रापवाल जाति में उत्पन्न हुए थे। आपकी लोकिक शिला मिडिल तथा उद्दूँ चार कक्षा तक हुई। घ्राचार्य विमलसागरजी से दूसरो प्रतिमा बडीत में ली। स० २०१६ में तीघेराज सम्मेदशिखर जी में आपने क्षालक दीक्षा ली। बचपन से साधु बनने की भावना थी वह मधुवन सम्मेदशिखर पर जाकर पूर्ण हुई। गृहस्थ अवस्था में सेनिक रहे, सिहापुर गृढ के मैदान में आपने भाग लिया था आपको सरकार की घ्रीर से बड़ा ही सम्मान मिला। मुजप्फर नगर जिल्हे में आपका अपूर्व प्रभाव था। घ्रमत में जो भावना थी वह पूर्ण कर समाधि को प्राप्त हुए। घ्रन्य है घ्रापकी वीरता।



# क्षुल्लकश्री जिनेन्द्रवर्गीजी (सिद्धान्तसागरजी)



श्री जिनेन्द्रवर्गीजी का जन्म सन् १९२१ में पानीपत के सुविख्यात विद्वान श्री जयभगवानजी जैन एडवोकेट के यहां हुआ। आपकी बुद्धि बड़ी कुशाप्र थी। परन्तु उन दिनों पानीपत मे उच्च श्रिक्षा का कोई प्रवस्य न था। १६३७ मे मेंट्रिक करने के पश्चात वे अध्ययन के लिए देहली चले गए, परन्तु वहा की जलवायु अनुकूल न पड़ने से क्षय रोग से गस्त हो गये। दोनों फंकड़े खराब हो गये और उन्हें १६३६ में चिकिस्सार्थ मिरज भेज दिया गया। यद्यपि बचने की कोई आशान थी परन्तु अपनी हढ़ संकल्य शक्त से आपने उस रोग को परास्त कर दिया। केवल २० महीने मे ४ म्राप्रेशन कराकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ किया। डाक्टरों के

आग्रह करने पर भी मांस व घ्रण्डे का प्रयोग करना स्वीकार न किया, यहां तक कि इसी आशंका से सैनेटोरियम की घ्रीषधि का सेवन भी नहीं किया। यद्यपि विद्याध्ययन की बहुत रुचि थी, परन्तु स्वास्थ्य के भय से प्रेम वका पिताजी ने उन्हें पानीपत से बाहर भेजना स्वीकार न किया। इतने पर भी उनका संकल्प न रुका और घर पर ही इलैक्ट्रिक व रेडियो इन्जीनियरिंग का पूरा कोर्स पढ़ डाला। इसी विषय का व्यापार प्रारम्भ किया स्नीर कलकत्ता एम० ई० एस० में वडे जटिल जटिल कार्यों के ठेके लेकर वहा के इन्जीनियरों को चिक्रत कर दिया।

सन् १६४० में धार्मिक रिच सहसा जागृत हुई। प० रूपचन्दजी गार्गीय से इस प्रसंग में सहयोग व उत्साह प्राप्त करके उनके जीवन मे धर्म तथा ज्ञान का संचार होने लगा। पहले से ही एकान्त प्रिय थे। अब विचार मम्म रहने लगे। ज्यापार करते हुये भी अधिक समय धारत्राध्ययन मे जाने लगा। घर में किसी को पतान चला कि इनको तथा संकल्प जागृत हुआ है। सन् १६४२ में एक दिन फ्रकसमात् बिना कहे साधुम्रों के समागम के लिये प्रस्थान कर दिया। चार महीने के परवात लीटे तो बिल्कुल बदल चुके थे। मन्दिर में ही रहने लगे। यद्यपि प्राप्त न व देशाय पति दिन बढ़ रहा था परन्तु छोटे भाईयों के प्रति प्रपन उत्तरदायित्व को, उनको कर्तव्य निष्ट बुढि भूलन सकी। फलस्वक्ण व्यापार में इनमात्रोत उनके पाव वहां स्थिप करने के लिये पुतः १६४४ में उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। सिक्स्य भाव से ब्यापार में सहयोग देते थे, परन्तु पेसे मे कोई सरोकार न था।

सन् १६५७ मे भगवान के समक्ष ब्रह्मचर्य बत घारण कर लिये। १६५० में सर्व प्रथम पूज्य गरोक्षप्रसादजी वर्णी की सगति के लिये ३ महीने ईशरी रहे। तत्पदचात् कुछ स्त्रमण किया और सन् १६६१ में ईशरी मे ही आचार्य विमलसागरजी से क्षुत्लक दीक्षा धारण कर ली।

एकान्त प्रिय होने के कारण तथा एक मात्र आस्म साधना के प्रति लक्ष्य व रित होने के कारण प्रारम्भ से ही अपनी योध्यताओं का प्रदर्शन करना वे विष्न समभ्रते रहे। गुप्त व गुढ़ साधना ही कल्याण मार्ग है, ऐसा उनका विश्वास है, फिर भी पुष्य की गन्य खिती न रह सकी। भ्रमर की भ्राति भ्रेमो अन उनके निकट मंडराने लगे। बहुत बचने का प्रयत्न करते हुए भी किन्ही के खतीब भ्रम पूर्ण आग्रह को वे दुकरान सके। फलस्वरूप मुजप्तरनगर, सहारनपुर, ईश्वरी, इन्दीर नसीराबार, अजमेर, बनारस, रोहतक तथा एक वो और स्थानों में कुछ कुछ समय उन्हें रहना पड़ा, जिसमें बहां की तथा आसपास की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा।

यद्यपि लोगो का घ्राप्रह बढता रहा, परन्तु उन्होंने बल पूर्वक अपनी इस भ्रमण वृत्ति पर प्रतिवन्ध लगाकर प्रपनी एकान्त साधना को रक्षा करना ही कर्तव्य समक्षा और वे प्राय: पानीपत या रोहतक इन दो ही स्थानों में रहते हुये, अधिकतर घ्यान निमम्न रहने लगे। उनका विश्वाल प्रध्ययन तथा समन्वयास्यक स्वतन्त्र व व्यापकरृष्टि शब्दों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। जैन वाङ्गमय का तो सांगोधाग गहन अध्ययन उन्होंने किया ही है; परन्तु इसके अतिरिक्त न्याय, वेशेषिक, साख्य योग वेदान्त शैव व शाक्त आदि दर्शनों से भी उनकी प्रच्छी गित है। शब्द पवृक्त उन्हें याद कर लेना अथवा शाब्दिक व साम्प्रदायिक बन्धन से जकहे रहना उन्हें पसन्द नहीं है। स्वतन्त्र बातावरण्य में खहे होकर केवल तस्व दर्शन करने पर ही उन्हें विश्वसात है। यहां कारण्य है कि उनकी कथम व लेवल ग्रंली विवक्त स्वान व है। जिसमें उनकी किया सामाव्य सामाव्य सामाव्य भाषा का प्रयोग करके वर्तमान यूग के पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिये प्रस्यन्त विमुद्ध तास्विक रहस्य को भी सरल बना देना उनकी विशेषता है। उससे साम्प्रदायिकता का लेश भी नहीं होता। यही कारण्य है कि जैन व अजैन साधारण्य व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े डावटमें तक उसे रिच पूर्वक मुनते व पढ़ते हैं।

उपरोक्त मभी स्थानों मे दिये गये उनके विद्वता पूर्ण रहस्यात्मक प्रवचन दो ग्रन्थों के रूप में प्रकाशित हो चुके है। "झान्नि पय प्रदर्शन" और नय दर्गण। इनमें से पहला आध्यास्मिक है ग्रीर दूसरा स्थादाद न्याय विषयक। इनकी एक महान कृति "जैन सिद्धान्न शिक्षण" भी है जो अभी अप्रकाशित है, यह प्रत्य वीतराग वाणी को समफ्ते के लिये गागर में सागर के समान है। ग्राधा को जाती है कि जैन सिद्धान्त शिक्षण भी शोद्ध ही प्रकाशित होगा। इनके अतिरिक्त कृत्वकृत्व दर्शन, कर्म सिद्धान्त, परार्थ विज्ञान, ध्रद्धा बिन्दु, ग्रष्ट्यान लेख माला आदि अन्य भी ग्रनेको ग्रन्थ जिले जा चुके है। जितन दन सबसे करार जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष तो उनके जीवन का एक चमस्कार ही है। ४००० बडे पुष्टो में निबद्ध समस्त जैन बाङ्गमय का यह महाकोष उनके विद्याल कध्यन, कर्म-निष्टा, सकस्य शक्ति व ग्रयक परिश्रम का जीता जागता प्रमाग है। जैन वाङ्गमय का कोई विषय ऐसा नहीं जिसका पूरा परिचय वर्णोनुक्रम से इसमें न दिया गया हो, यह आदर्श कृति भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुकी है। इसके साथ साथ हो एक ग्रीर चमस्कार किया है जो जैन संस्कृति भिन्न सम्प्रदायों में बिखरी हुई थी उसको बाबा विनोवा भावेजों के सकेत मात्र से, अयक परिश्रम करके चारों सम्प्रदायों की एक पुस्तक जैन धर्मसार तैयार की और सर्व सवा-संय प्रकाशन से छाकर देश के बिद्धत विद्वानों के हाथ में पहुँचा दो गई इस पुस्तक का नाम समरासुत्त है। असाता कर्म के उदय से आपने शहरूक पर छोड़ दिया तथा सामान्य श्रावक के रूप में रहने सरो।

पुन: धापके मन में वैराग्य फ्राया तथा क्राचार्य विद्यासागरजी से सुरुलक दीक्षा २१ अप्रेल १९६३ को ईसरी में ली। आपका नाम क्षु० सिद्धान्तसागर रखा गया। २४ मई १९६३ को ईसरी में आपका समाधिमरण हवा।

# क्षुत्लक प्रबोधसागरजी महाराज

श्री १०४ झुल्लक प्रबोधसागरजो के गृहस्थाबस्था का नाम पंडित पन्नालालजी था। ध्रापका जन्म कार्तिक गुक्ला छठ विकस संवत् १६७३ को जारी ( भिण्ड ग्वालियर ) म० प्र० में हुआ था। आपके पिता श्री सुरजमलजी व माता श्रीमति सुरजदेवी थी। आप गोलसियारे जाति के भूषण है व सियई गोत्रज हैं। धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारण हुई। विवाह भी हुआ। परिवार में दो भाई दो बहिन, दो पुत्र व दो पुत्रिया हैं।

स्वयं का अनुभव व द्याचार्य श्री १०६ विमलसागरजी महाराज की सत्संगति के कारण आपमे वैराभ्य प्रवृत्ति जाग उठी। विक्रम संवत २०२४ में ईडर (गुजरात) मे आचार्य श्री १०६ विमलसागरजी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ले ली। द्यापको पाठ कटस्थ याद है। आपने सुजानगढ़ आदि स्थानों पर चातुर्मीस कर धर्म वृद्धि की।



# क्षुल्लक विजयसागरजी महाराज

श्री १०५ शुरूनक विजयसागरजी का बचपन का नाम नेमीचन्द्रजी था। ग्रापका जन्म आज से ७० वर्ष पूर्व पुन्हेग (एटा) में हुमा। प्रापके पिताका नाम हीरालालजी था जो एक सफल व्यापारी थे। आपकी माता मिएाकबाई थी। आप पदमावती पुरवाल जाति के भूषए। है। आपकी लोकिक शिक्षा कक्षा ५ वी तक हुई । आप वालब्रह्मचारी रहे। आपके चार माई और चार बहिने है।

सतों की समित से प्रापमें वैराग्य भावना बढ़ी व आपने वि० स० २०२० में अहल्लक विजयसागरजी से दूसरी प्रतिमा धारण करली। बाद में विक्रम संवत २०२१ में कोल्हापुर स्थान पर आचार्य श्री विमलसागरजी से शुल्कक दीक्षा लेली। घापने सोलापुर, ईक्टर, सुजानगढ़ इत्यादि स्थानों पर चातुर्मास कर धर्म वृद्धि की। घ्रापने घी, तेस, दही, नमक घ्रादि का स्याग किया है।

# क्षुत्लक वृषभसागरजी महाराज

श्री १०५ सुस्लक वृषभसागरजो का गृहस्थ घ्रवस्था का नाम ब्र० रतनलालजो था। घ्रापका जन्म मंगसिर सुदी तीज संवत १६५२ को दूह (जयपुर) में हुआ। घ्रापके पिता का नाम श्री सुरजमलजी है। आपकी माता का नाम जड़ाववाईजो है। आप खण्डेलवाल जाति के भूषएा हैं। प्राप जुहाड़िया गोत्रज हैं। आपकी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा साधारएा हो रही। आप बाल-ब्रह्मचारी रहे।

आचार्य विमलसागरजी की सगित से ग्रापमे वैराग्य भावना बढ़ी। आपने फाल्गुन बदी चौथ वि० सं० २०२५ में पदमपुरा पंचकल्याएक में आचार्य श्री १०० विमलसागरजी से झुल्लक दीक्षा ले ली। आपने रेनवाल-मांजी, जयपुर में चातुमिस कर धर्म प्रभावना की। ध्रापने दो रसों का त्याग किया है।



# क्षुत्लक सुमितसागरजी महाराज

श्री १०५ शुस्लक सुमितसागरजी का पहले का नाम गिरवर्रासह है । आपका जन्म आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व विज्ञावा ( फालरापाटन ) राजस्थान में हुआ। प्राप्ते पिता श्री भंवरलालजी है जो कृषि श्रीर दुकानदारों में निपृण हैं। आपकी माता तारावाई है। ग्राप जेसवाल जाति के भूषरण हैं। ग्रापको लोकिक शिक्षा साधारण ही रही। आप वाल ब्रह्मवारी हैं। ग्रापके तीन भाई व तीन बहिने हैं। ग्रापको लोकिक शिक्षा साधारण ही रही। आप वाल ब्रह्मवारी हैं। ग्रापको तीन भाई व तीन बहिने हैं। ग्रापको सामक उपदेशों का श्रवण क्षेत्र में श्री १०० आवार्य विमलसागरजी से सातवीं अपिता के ली। आपने मुक्तागिरि तीर्थकोत्र पर विकास संवत् २०२१ में श्री १०० आवार्य विमलसागरजी से श्रुलक दीक्षा लेली। आपने कोस्हापुर, सोनापुर, ईडर, सुजानगढ़ आदि जनहों पर चातुर्मास किये। आपने नमक, तेल, दही आदि रसों का स्थाग किया है। आप बड़े ही मिलनसार व मृदुवायी हैं।



# क्षुल्लक शान्तिसागरजी महाराज

श्री १०४ सुल्लक शान्तिसागरजी का एहस्य अवस्था का नाम छोटेलालजी था। प्रापका जम्म ग्राज से लगभग पच्चीस वर्ष पहले लुहारिया ( बांसवाड़ा, गढ़ी तहसील ) में हुप्रा। ग्रापके पिता श्री किशनलालजी हैं, जो किराने के व्यापारी है। आपकी माता गुलाबबाई है। ग्राप नर्रासहपुरा जाति के भूषए। हैं। आपकी लौकिक शिक्षा हाई स्कृल तक हुई। ग्राप आरम्भ से ही विषय वासनाओं से विरक्त रहे। ग्रापिक वातावरए। में पले। अतएव वाल ब्रह्मवारी रहे। आपके परिवार में तीन भाई ग्रीर एक वहिन हैं।

आपने श्री १०६ ग्राचार्य विमलसागरजी की विमलवाणी मे प्रभावित होकर विक्रम सवत २०२५ अजमेर में स्तूलक दीक्षा ले ली। आपने भक्तामर खहढ़ाला श्रादि का अध्ययन किया। ग्रापने सुजानगढ़ मे चातुर्मास किया।



# क्षुल्लक नेमिसागरजी महाराज

श्री १०४ शुरूलक नेमिसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम आलमचन्द्रजी था। आपका जन्म आज से लगभग अस्सी वर्ष पूर्व बहटा (शिवपुरी) म० प्र० में हुआ। आपके पिता श्री अमरचन्द्रजी थे, जिनकी परचृती की दुकान थी। श्रापकी माता क्षेमश्री थी। ग्राप अग्रवाल जाति के भूषणा हैं। आप मिसल गोत्रज है। आपकी लोकिक शिक्षा कक्षा ४ वी तक हुई। विवाह भी हुआ। एक पुत्र व दो पुत्रियां हुई।

सत्सगित ग्रीर धर्मोपदेश श्रवण से आपको ससार से विरक्ति होने लगी। आपने विक्रम संवत २०१६ में अकाफिरो मे श्री १०० आचार्य विमलसागरजी से शुल्लक दीक्षा ले ली। आपको बारह भावना एव ग्रनेक सुभाषित दलोक पढने का बड़ा शौक है। ग्रापने दस स्थानों पर चातुर्मास किये। ग्राप हमेशा पर्व के दिनों में अप्रमी-चतुर्दशी को उपवास करते हैं। ग्राप अपनी भांति अन्य लोगों को भी सयम ग्रीर विवेक के मार्ग पर लाने में समर्थ हों यही कामना है।

# क्षुल्लक प्राविसागरजी महाराज

श्री शोलचन्द्रजी जैन का जन्म सं० १९६९ में कार्तिक बदी बारस को फिरोजपुर छावनी में हुआ। आपके पिता श्री बाबू हीरालालजी अप्रवाल एवं माता मनभरीदेवो थी। आप जाति से अग्रवाल थे। आपका गोत्र मिसल था। आपकी धार्मिक एव लिकिक शिक्षा सामान्य ही रही। आपकी गादी भी हुई। आपके एक माई व दो बहिनें हैं। आजोविका के लिए पिता एव भाई सर्विस कर रहे हैं। आपके पूर्व जन्म के संस्कार होने से धापके माज वैराय की और बें। उसी समय छोटे पाई में मृत्यु हो जाने के कारएा आपमे काफी उदासीनना था गई। आपने घरीर को नश्वर जानकर स० २०१८ में झासीओ सुदी वौदस को मूनि श्री १०८ विमलसागर जी से लखनऊ में दीक्षा ले ली।

भ्राप प्रतिक्रमण एव तत्वार्थसूत्र के ज्ञाता है। भ्रापने लखनऊ, सीकर, हिंगूिणियां, फुलेरा, रेवाड़ी आदि गांवों में चानुर्मास किये एव मुनि श्री ज्ञानसागरजी के साथ मदनगंज-किश्वनगढ़, अजभेर, हरियाणा आदि स्थानो पर चानुर्मास किये।

आपने रसों का त्याग किया एवं कर्मदहन के लिए जिनगुणसम्पत्ति एव सोलहकारण का बत लिया। आपने तीर्थयात्रायं भी की।



# क्षुल्लक श्री समाधिसागरजी महाराज



आप आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित है, आपका विशेष परिचय अप्राप्य है।

# म्रापिका विजयमती माताजी



श्री १०४ आर्थिका विजयसतीजो का गृहस्थावस्था का नाम शान्तिदेवी था। ग्रापका जन्म वेगाख सुदी १२ विक्रम संवत १८८५ में कामा (घरतपुर) में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री संतोधी-लालजी व माताजी का नाम विरोजीबाई था। ग्राप खण्डेलवाल जाति की श्रूपण हैं। आपकी धामिक तथा लोकिक शिक्षा साधारण ही हुई। श्रापका विवाह श्री

भगवानदासजी बी० ए० सदकर वालों के साथ हुआ। परन्तु दुर्भाग्य से स्नापको बैधव्य प्राप्त हुआ। परिवार में आपके पाच मार्ड व तीन बहिने हैं।

संसार की नश्वरता को जानकर प्रापमें वैराग्य प्रवृत्ति जागृत हुई एवं आपने आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज की प्रेरणा से आगरा सन् १६५७ में आर्यिका दीक्षा ली। आपने कई स्थानों पर चानुमांस कर धर्म बृद्धि की।



# म्रापिका गोम्मटमती माताजी

आपका जन्म स्थान पारसोला (प्रतापगढ़) तथा जन्म नाम सीधराबाई था। विवाह दीपचन्दजी से हुवा। एक पुत्र भी हुवाथा। आपने दूसरी प्रतिमा आचार्य बान्तिसागरजी से घाररण को थी। घाचार्य महाबीरकीतिजी से लुल्लिका के बत धारण किए तथा आचार्य विमलसागरजी से फरवरी सन् ८१ में घायिका के बतो को घ्रगीकार किया। ग्रापका नाम गोम्मटमतीजी रखा है।

# प्रार्धिका प्रादिमती माताजी

भ्रापका जन्म कामा (भरतपुर) निवासी ग्रपवाल जाति के श्री सुन्दरलालजी एवं माता श्री मोनीबाई के घर में हुआ। आपका गृहस्थावस्था का नाम मैनाबाई था। आपका विवाह कोसी निवासी श्री कपूरचन्दजों से हुआ। १ वर्ष बाद ही वैधव्य ने ग्राघेरा। जगत को भ्रसार जान स० २०१७ में कस्पिलाजी में क्षुल्लिका दीक्षाली। तद्परान्त सं० २०२१ में मुक्तागिरी पर आचार्यश्री विमलसागरजी से आर्थिका वत लिये। ग्राप संघ की परम तपस्वी आर्थिका है।



# म्रापिका जिनमती माताजी

आपका जन्म पाडवा (सागवाडा) निवासी नरिमहणुग जाति के श्री चन्द्रदुलाजी के घर सं० १९७३ मे हुआ। आपको माताजी का नाम दुरीवाई एव प्रापका नाम मुहुवाई था। आपके दो भाई, से बहिन है। घापका विवाह पारसीला मे हुआ। ६ माह बाद हो षेष्ठय का भार घा गया अत वंराग्य धारणा कर घा० महावीन्कीतिजी म०से पहली प्रतिमा, वर्धमानसागन्जी से ७ वी प्रतिमा एव क्षुल्लिका दीक्षा सं० २०२४ में एव आधिका पद सम्मेदिष्यत्र जो मे घा० विमलसागरजी से वीर स० २४९६ में कार्तिक मुदी २ को लिया। आप मच मे तपस्विनी आधिका है।



# म्रापिका नन्दामतीजी

आपका जन्म म्रहारन (आगरा) निवासी पद्मावती पोरवाल जाति की श्रीमती कपूरीदेवी एव पिता श्री मुन्नीलालजी के घर भादों मु० ११ सन् १६२६ में हुमा। गृहस्थावस्था में म्रापका नाम जयमाला देवी था। म्रापका विवाह आगरा निवासी श्री सुगर्भालाल खाडा से हुआ। कर्मोदय से २।। वर्ष बाद ही वैष्वय आगया। म्राप घर में अध्यापिका का कार्य करती थी। आचार्य श्री की प्रेरणा से आपने आगरा में ज्येष्ठ मु० ६ सन् १६६६ में दूसरी प्रतिमा तथा सन् १६६६ माद्र सु० ११ को फिरोजाबाद के मेले पर सुल्लिका दोक्षा एवं श्री सम्मेदिसखरजी में कार्तिक सु० २ मंगलवार वीर नि० सं० १४६६ में म्राचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से म्रायिका दीक्षा ग्रहण की। आग संघ की विदुषी एवं धान्त परिणामी म्रायिका हैं।



## प्रापिका नंगमती माताजी



आपका जन्म सन् १९११ में इन्दौर में हुम्रा। म्रापके पिताजी का नाम श्री मास्पिकचन्दजी कासलीवाल एवं माताजी का नाम मास्पिकचाई है। आपका पूर्व नाम मुदर्माबाई था। आपका पूरा परिवार धार्मिकता से ओतभीत रहा है। आपके १६ वर्ष की प्रायु में ही श्री १०८ जानभूषणजी महाराज से ब्रह्मचर्य यत धारण किया था। ७ वीं प्रतिमा ती १०८ जान श्री विमलसागरणी में शी शिखरजो में ली। आपने जीवकांड कर्मकान्ड प्रारि परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपने प्रायक दीक्षा सोनागिरिजी में सावन मुदी १६ तारील ८-८-१६७६ को श्री चन्द्रप्रमु प्रांगण में श्री १९८ आ० श्री विमलसागरणी महाराज से लो। भ्राप बहुत सरल स्वभावी मुदुभाषी एव गुरुभक्त है।

# आर्यिका स्याद्वादमती माताजी



प्रापका जन्म १४ मई सन् १९४३ को इन्दौर (म० प्र०) में हुया। आपके पिनाजो का नाम श्री घलालालजी पाटनी एवं मानाजी का नाम श्रीमनी कमलादेवी है। आपके १ माई एव ७ वहिने है। आपका पूर्व नाम एरावती पाटनी था। आपने बी. ए. फाइनल की परांक्षा उत्तीर्धों की है। १६ वर्ष की उन्न में मुनि श्री ज्ञानसूपगाजो महाराज के उपदेश से धर्म की ओर मोड़ लेकर बहुचर्य वृत प्रमोकार किया तथा साथ ही धामिक ग्रयों का अवनोकन करते हुए जानाजंन किया । आपने ग्रयने जीवन काल अवयोकन करते हुए जानाजंन किया । आपने ग्रयने जीवन काल करके का निरुष्य कर लिया आप में बचपन से ही वैराय की भावना थी। इस कारएं से आपने राग-द्वंपादिक से युक्त साशारक सुखों को तिलाजलि देकर आस्म साक्षास्कार करने के सिंग की तिलाजलि देकर आस्म साक्षास्कार करने के

लिये श्रावण सुदी १२ तारीख ४-८-७९ रिववार को श्री सोनागिरीजो सिद्धक्षेत्र पर आवार्य श्री विमलसागरजी से श्रुल्लिका दोक्षा ग्रहण की उस समय आपका नाम प्रमंगमती रखा गया। गोमटेरदर महामस्त्रकाभिषेक में श्रापने ग्रायिका दोक्षा छेकर स्यादादमती नाम सार्थक किया।

# श्रायिका पार्श्वमती माताजी



प्रापका जन्म पाणूर जिला उदयपुर निवासी नरसिंहपुरा जाति के श्री हुकमचन्दजी एवं माता श्री केसरबाई के घर में हुमा। गृहस्वाबस्था का नाम सागरबाई या। आपके ४ वहिने तथा एक भाई है। प्रापके पतिदेव श्रीपाल जंन कुंड के निवासी थे। भ्रापने धार्मिक मार्वो से प्रेरित होकर सं० २०२४ फाल्गृन मुदी २२ को पारसोला में श्रुत्तिका दोक्षा तथा वीर स० २४६६ में कार्तिक सुदी २ को श्री सम्मेदिशक्षर पर प्राप्तिका दीक्षा प्राचार्य श्री १०० विमलसागरजी से ग्रहएत की। ग्राप बहुत ही स्वाध्याय प्रिय जप, तप मे लीन रहने वाली शान्त प्रवृत्ति की साहवी हैं।



# मार्घिका बह्ममती माताजी

आपका जन्म राजस्थान मेवाड के छोड़ी ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री खूमजो दशा हुमड़ एवं माता का नाम श्रीमती चस्पादेवीजी था। ग्रापकी संयम जतादि में स्वभाव से ही प्रीति थी। सन् १६७० में श्री १०८ आवार्य विमलसागरजी महाराज से आपने राजगृही में रक्षान्धन के पुतीत पत्रं के दिन पूरिणमा, श्रमण नक्षत्र में श्रायिका दीशा प्रहण की थी। ग्राप श्रव के तक तो आवार्य श्री के संघ से ही रही फिर ग्रावार्य श्री के संघ से आप ईशारी ग्रायम में आ गई। आपने १ चातुमांस ईशारी में किया फिर ग्राप श्री १०४ ग्रायिका रत्न विजयमती माताजी के पास श्री सम्मेदशिखरजी में आ गई अभी भी आप परम पूज्या श्री १०४ ग्रायिका विजयमतीजी के साथ हैं।



# ग्रायिका निर्मलमती माताजी

गेदा बाई का जन्म स० १६६ त मे पबई जि० पन्ना (म० प्र०) में हुवा था। आपके पिताओं का नाम श्री निसारेलाल जो तथा मानाओं का नाम श्री लिलताबाई था। ग्रापकी शिक्षा साम्रान्य ही थी। स० २०१० में गुनोर में आवार्थ श्री निस्तसागर जो से दूतरी प्रतिमा घारणा की। स० २०११ में सातवी प्रतिमा खण्डिंगरी में लो तथा २०१६ में ग्रावार्थ निमलसागर जी से शृत्लिका के ब्रत धारण किए। आप आवार्य सब में रहकर प्रास्म साम्रना करती थी। घापका दीक्षा के पदवात आवार्य श्री ने निमंत्रसती नाम रखाया।



# आर्यिका सूर्यमती माताजी



श्री पू० माताजी का जन्म बुढार (बिलासपुर) में सबत् १९६५ में श्रावरण बदी १५ को हुवा था। आपके पिताजी का नाम श्री विज्ञालकालाजी तथा माताजी का नाम श्री लिलाबाईजी था। श्रापका पूर्व नाम बर्ग गेन्दावाई था। श्रापने श्रावाइ बदी ३ सं० २०१७ में खण्ड-पिरी-उदयिंगि में आचार्य श्री विमलसागरजी से श्रुल्लिका वीक्षा ली। माध मुदी १५ संबत् २०२१ को श्राचार्य श्री से मुक्तागिरी में श्रायिका दीक्षा छारण की। श्राप वयोब्द्ध होते हुए भी स्थाग मार्ग में मंतन्त हैं।



# आ० शान्तिमती माताजी

आपका जन्म कोस्हापुर जिले में सागली ( महाराष्ट्र ) मे हुवा था आप बाल्यकाल से हो धर्म प्रवृत्ति की थी। आपने आचार्य विमलसागरजी से तीर्थराज सम्मेदशिखरजी सिद्धक्षेत्र मे ७-११-१६७२ मे आर्थिका दीक्षा धारण की। आपने दीक्षा लेने के बाद सिद्धान्त प्रन्थों की ओर लक्ष्य किया एव स्वाध्याय करने के भाव हुए। ग्राप ६स समय जैनागम के उच्चकोटि के ग्रन्थों का स्वाध्याय कर रही है। धन्य है आपकी तपस्या, धन्य है आपका स्थाप।



# श्रायिका सिद्धमती माताजी



श्री १०५ प्राधिका सिद्धमतीजी का पहले का नाम सोनावाई था। आपका जन्म मादो बदी ७ सं० १९६० में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपान में हुआ था। ग्रापके पिता श्री मन्तु-लालजी और माता भंगरीबाई थी। ग्रापके परिवार में दो बहिने भी हैं। ग्राप परवारजाति की भूषए। है। आपको लोकिक व धार्मिक शिक्षा ग्रारा महिलाश्रम में हुई थी। आपका विवाह

श्रीगोकुलचन्द्रजी के साथ हुप्रार्था। परन्तुछह महीने बादही आपको पति वियोग को सहन करना परा।

शोक को भुलाने के लिए भीर भ्रपनी आत्मा का उद्घार करने के लिए, घापने धर्म-चर्चा. जिनेन्द्र-पूजन भ्रादि में मन लगाया। परिएगामों में भ्राशातीत विशुद्धता आई तो आपने बड़वा में फागुन सुदी १० स० २०१३ को क्षुत्रिकता दीक्षा ले ली। दीक्षित नाम चन्द्रमनी रखा गया भ्रीर मागीतुंगी क्षेत्र पर गीय बदी २ स० २०१४ को भ्रायिका दीक्षा ग्रह्म और १० सा आपके दीक्षा गुरू श्री १० सा आपके दीक्षा गुरू श्री १० सा आपके दिया। अपके सा स्वार्ण एक हिस्सी, कोल्हापुर, सुजानगढ़ भ्रादि स्थानों पर हुए। जनता भ्रापसे बड़ी प्रभावत हुई, आपने जनता को काफी धर्मलाभ दिया। आपने ची, तैल, दही ग्रापित रसों का त्याग कर दिया।

# आयिका सरस्वतीमतीजी



श्चाप म्राचार्य विमलसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित है। ग्रापका विशेष परिचय अप्राप्य है।

000 000 000

# क्षुल्लिका शान्तिमती माताजी

श्री १०५ श्रुत्लिका शान्तिमसीजी का पहले का नाम सुमनबाई था। आपका जन्म आज से लगभग २० वर्ष पूर्व कोन्हापुर नामक नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम बापू है, आपकी माताका नाम सोनाबाई है। श्राप जाति से पचम है। आपके परिवार में एक भाई है। आपकी लोकिक शिक्षा कक्षा पाचबी तक हुई। आपका विवाह हुआ धौर विवाह के एक वर्ष बाद ही दुर्भाग्य ने फ्रापको आ घेरा। पति-वियोग जैसी विवास विपक्ति को फ्रापने धेर्यपूर्वक सहा।

आपके नगर मे जब मुनि-संघ आया तब उनके उपदेशों से आपके परिस्थामों मे विश्वद्धता ग्राई। अतएव आपने दोक्षा लोने की बात विचारी और फिर डिप्टीगंज दिल्ली में दीक्षा ली। आपकी दीक्षा तिथी बीर निर्वाण सं० २४९५ है। ग्रापके दोक्षा गुरु श्री आचार्य १०६ विमलसागरजी है। आपने भक्तामर, छहढाला ग्रादि का विशेषतया ग्रष्टययन किया। आपका प्रथम चातुर्मास दिल्ली में ही हुआ था। ग्रापने तेल ग्रीर नमक का त्याग कर दिया है।

# क्षुल्लिका संयममती माताजी

आपका जन्म ग्राम निवारी ( किण्ड म० प्र० ) में सवत १६८६ साघ सुदी १४ को हुवा था। आपने पू० आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज से सुजानगढ़ राजस्थान में सम्बत २०२५ कार्तिक सुदी १५ को क्षाल्लिका दीक्षा धारण की। ग्रखप्रभति आस्म कल्याण कर रही है।

Ø

# क्षुल्लिका चेलनामती माताजी



पू० माताजी का जन्म गढी (हसनपुर) जि० मुजपकर नगर में श्री प्रकाणचन्द्रजी के यहा सन् १६२० में हुवा था। आपकी शिक्षा सामान्य ही रहीं। ग्रापने पू० ग्राचार्य विमलसागरजी से खुल्लिका दीक्षा तीर्थराज सम्मेदिशिखरजी में ली। ग्रापका स्वभाव सरल है तथा ग्रापकी बचपन से ही धार्मिकता की ग्रोर कि रही यही कारगा है जो आप दीक्षा लेकर ग्रारम कल्यागा के पथ में अग्रसर हैं।

> o o o

# क्ष्टिलका पद्मश्रीजी

आपके पिता का नाम श्री पूनमचन्दजी एवं माता का श्रीमती रूपीवाई था। आपका जन्म स्थान पास्तीला (प्रतापाइ) है। गृहस्थावस्था का नाम सीधार बाई था। आपके पित का नाम दीपचन्दजी था। धापके १ पुत्र भी हुआ था। आपने दूसरी प्रतिमा मुनि श्री धान्तिसागरजी से सातवी प्रतिमा आचार्य महावीरकीर्तिजी से ग्रहण की। श्रुत्लिका दीक्षा आचार्य श्री विमनसागरजी में मैं नंदन् २०२४ फाल्गुन सुदी १५ को पारसोला में हुई। आपका सारा समय, वैयावृत्ति, जप, तप, स्वाध्याय में ही जाता है।

# क्ष्टिलका विशुद्धमती माताजी

कमलाबार्डका जन्म राजस्थान में हुवाथा। ग्रापके पिता का नाम गुलाबचन्द्रजी था। ग्रापकी शिक्षा चौथो कक्षातक ही हुई थी। ग्रापको हिन्दी एवं मराठी का ज्ञान था। ग्राप्स हित हेतु ग्रापने आचार्यविमलसागरजी से दूसरी प्रतिमा केवत सं०२०१५ मे धारणा किए। सं०२०१६ बड़ोदा में ग्राचार्यविमलसागरजी से क्षुल्लिका दीक्षा ली। ग्रापका जीवन धर्म मे ही व्यतीत हो रहाहै।

# ः क्षुल्लिका कीर्तिमती माताजी

प्रापका जन्म कुसुम्बा जिला घूलिया ( महाराष्ट्र ) मे हुआ । पिता का नाम श्री हीरालाल बजलाल शहातथा मताका नाम भनकोर बाई हैं। १५ वर्ष की श्रायु में प्राम सिरसाल जिला जलगाव के श्री गोकुलदास दोधुसा ४.हा के सुपुत्र श्री खरदुमन दास शहा के साथ आपका पारिष्वहरण हुआ। श्रापके दो बच्चे हैं। बचपन से ही बैरास्यमधी परिस्ताम होने से २४ वर्ष की आयु में आपने आठ देशभूषणजी से सप्तम प्रतिमा के द्रत प्रहरण कर लिये। दो वर्ष तक संघ में गही। श्रापकी देशभूषस्त्रणों ने आपको ग्राधिका ज्ञानमती माताजों के पास पढने की प्ररेणा दी थी। लेकिन कण्टण श्री बदेशभूषस्त्रों में १५ तुरु वारित्रसागरणों से इहंद हनके साथ आपने खिलरजी ग्राकर श्रार श्री विमनसागरणों से फाल्युन शुरु १ स० २०३३ को श्रुल्लिका दीक्षा ग्रहण कर ली। आप शास्त्र स्वमाबी सठत अध्ययन कीला है।

## . शुल्लिका श्रीमति माताजी

स्राप पिता श्री नेमी बन्दजी माता श्री सोनाबाई की पुत्री है। आपका जन्म सकडी (कोल्हापुर) में हुमा। गृहस्यावस्या का नाम मालतो बाई या। आपका विवाह छीरी शिरहरी (बेलगांव) निवासी श्री पारिसा आदिनाय उपाध्याय से हुआ। दुर्भाय से १० वर्ष बाद ही प्रापको वैषस्य का दुःख उठाना पड़ा। स्रापको एक पुत्री हुई थी उसका भी स्वगंवास हो गया। स्रापने आचार्य श्री विसलसागरजी के संघ में ३-४ वर्ष रहकर धर्मध्यान किया। बाद में चंत्र मुदी ४ शनिवार १६-३-७२ को राजपृष्टी की क्षेत्र पर सृत्तिका दीक्षा ली। स्राप काफी शान्त, भद्र परिणामी अध्ययनशीला एवं जिज्ञासु शृत्तिका है।

# क्षुल्लिका वीरमती माताजी



बैसाखा कृष्णा अमावस्या सं० १६७२ को परवार जाति में चरगवां जि० जबलपुर में श्री फूलचन्दजी के गृह जन्म लिया। प्रापकी लौकिक शिक्षा कक्षा चार तक ही हुई थी। आचार्य श्री के प्रवचनों से प्रभावित होकर अपने किपलाजी क्षेत्र पर सं० २०१६ में झुल्लिका दीक्षा धारण की स्रीर आस्म कल्यारण के मार्ग में निरत रही।



# क्षुल्लिका विमलमती माताजी



ग्राप आचार्यश्री विमलसागरजो महाराज द्वारा दीक्षित है। ग्रापका विशेष परिचय ग्रप्राप्य है।



# मुनिश्री भ्रनंतकीर्तिजी महाराज द्वारा

दीक्षित साधुवृन्द



SEE 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我

श्री अनन्तकीर्तिजी महाराज



मुनिश्री जयकीतिजी अटुलक श्रीमहाबीरकीतिजी

# मुनि श्री जयकीर्तिजी महाराज



सु० विमलसागरजी लेगड़े ने पवनकुमार के सुकोमल मन में सस्कारों की नीव इतनी गहरी जमा दी थी कि उसके जागृत विवेक ने उसे पुज्य आ० श्री अनतकीतिजी म० के चरणों में लाकर बिठा दिया और जब बह बहां से उठा तो उनके पथ का अनुगामी बन कर ही उठा। इस चिरकुमार के मन में वैरास्य के भाव अवकलकोट में हुए। स्व० आ० श्री पायसागरजी म० के चातुमीस काल में सच सेवा करते ही उदित हो गये थे पर आयद दीक्षा का समय नही आ पाया या सो रका हो रहा। समय पाकर हो तकवर पकते हैं भने ही कितना जल सीची। १४ दिसम्बर सन् ६१ का ग्रुभ दिन कोल्हापुर में कुछ विशेष चहल-पहल मरा दिखा। चर्चाएक ही थी कि अवकलकोट का कोई नवयवक आ०

श्री स्रमंतकीतिजी म० से अपना अनुगामी बना लेने के लिये मचल रहा है प्रीर यह चर्चा थी भी प्रशंसा-लायक । भवभोगों से भीत पवनकुमार पर कृषादृष्टि इलिते हुए आवार्य श्री ने उसे मुनि दोला प्रदान कर दी । श्रावकों ने इस निर्णय की पृ० जयकीतिजी म० की जय ही के जयधौषों से स्रमुमोदन कर पुण्यवंघ किया । श्रावक पादवंनाथ उर्फ बाबूराम जैन ने अपनी धर्मपरनी-पदावनी के साथ पच्चीस वर्षीय युवा पुत्र के इस साहम को भूरि-भूरि प्रशंसा करके उसे एह त्याग की अनुमति प्रदान कर श्रावक वर्ग पर भी महान उपकार किया । अन्यथा ६ मई १६३५ को जन्मी इस विभूति की कृपा से यह स्रमाथ जगत विचत ही रह जाता ।

दीक्षा ग्रहण करने के बाद आपने आगम का निरन्तर मनन करते हुए हिन्दी कन्नड और मराठी भाषा में ५ ग्रन्थों का निर्माण किया है। पद विहार करते हुए गुरु के आदेश से धर्म प्रभावना में तत्पर है।



# क्षत्लक श्री महावीरकीर्तिजी महाराज



सावलवाडी (संगली) प्राम के (पंचम जैन)
पारीसा शान्तप्पा उपाध्ये की सुयोग्य सतान पंडित शांतिनाथ आज क्षु० महावीरकीर्तिजी म० के रूप में हम श्रावकों
पर अनुग्रह बुद्धि से धर्मामृत की वर्ष कर रहे हैं। १५ जुलाई
१९०५ को माता रुक्तग्री देवो ने धर्म प्रभावक इस ज्योतिपुज को जन्म देकर मराठों की गौरत गाया में एक नयो
कड़ी को और जोड दिया कुल परम्परा से चली ग्रा रही
रयाग और तपस्या की धारा शातप्पा को स्वयमेव विरासत
में मिल गई। सिर्फ संयोग का इतजार या सो वह धन्य
धड़ी भी १० अगस्त ६२ को हुपरी (कोल्हापुर) में ग्रा०
ओ अनन्तकोतिजो म० के दर्शन करते ही आ गई। पितृवियोग को असामयिक घटना से चित्त वस भी संसार से

विरक्त हो छ्रटपटा रहा या। ध्राचार्य श्री से उदबोधन प्राप्त कर तुरस्त शुरूलक दीक्षा लेकर इस नश्वर ससार के समस्त रिश्तो का मोहजाल भग कर दिया। विराग को छोटी सी चिनगारी ज्वाला बनकर कर्म शत्रुओ को भस्म करने लगी। तिरस्तर स्वाध्याय में तल्लीन रहते हुए आपने अब तक निम्नलिखित स्थानो मे चातुर्मास करके आवको को चारित्र मार्ग मे स्थिर किया। (सन् १६६२ - ७४ तक)—हुपरी, ब्रालते. शांतिग्राम, हालोड़ी, शाहपुरी, नादर्गी, वस्तवाड, रूई, कुलबटगी, कोगनोली, शिमोगा, करन्न, करंदवाड, जुगुबचदूर, चिकोडी आदि।

जैन साहित्य निर्मास, पंचकत्य।स्यक पूजा-प्रतिष्ठा स्रादि कार्यो द्वारा जिनशासन की प्रभावना कर रहे हैं।



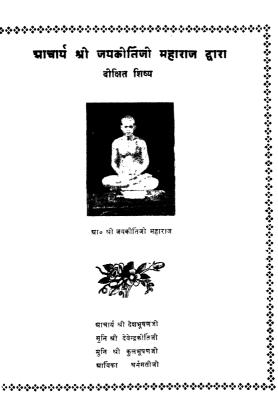



# म्राचार्य श्री देशभूषराजी महाराज



आचार्य देशभूपराजी महाराज एक शान्त बोतरागी साधु है। निरन्तर ध्यान स्वाध्याय में रत रहते हैं। संस्कृत, स्रग्रेजी, भाषा के अलावा कन्नडी और मराठी भाषा के भी महान् विद्वान है। भरतेश वंभव, रस्नाकरणतक, परमास्म प्रकाश, धर्मामृत, निर्वाण लक्ष्मीपति स्तुति, निरजन स्तुति ध्रादि कन्नडों भाषा के महान् ग्रन्थों का हिन्दी गुजराती— मराठी भाषा में अनुवाद किया है। गुरू शिष्य संवाद, चिन्ध्य सन्देश आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर भध्य जीवों का कल्यागा किया है। कुछ वर्ष से चातुमांम के समय जी बां का कल्यागा किया है। कुछ वर्ष से चातुमांम के समय जो स्राप

वे भी मननीय शास्त्र सम बन गए हैं। ग्रापका शान्त स्वभाव, ग्रमृतमय धर्मोपदेश बडा ही सुन्दर होता है।

आपने बेलगाब जिले के कोथलपुर गाव मे जन्म लिया है। ब्रापके पिता का नाम श्री सस्य-गोडा और माताजी का नाम श्रीमनी अक्काबती था। वे दोनो ही घमंपरायण थे। ब्रापका जन्म संबत् ११६५ मे हुआ षा और जन्म का नाम बालगोड़ा था। ब्रापको माता श्रापको तीन मास की ब्रवस्था में ही छोडकर स्वर्गस्थ हो गई ब्रीर पिता के भी ७ वर्षको अवस्था में ही स्वर्गस्य हो जाने से ब्रायको नाजी ने ब्रापका पालन पोपमा किया और संयत्ति की भी संभाल की।

१६ वर्ष की अवस्था तक आपने कस्नडी और मराठी भाषा में अच्छी विक्षा प्राप्त की परन्तु धर्म में रुचिन थी। आप सदेव कुसगित में रहते लगे। देव बास्त्र गुरु जैन मन्दिर सभी से पराङ्ग-मुख थे। एक समय ऐसा झाया कि वहां श्री १०० आचार्य अयकीतिजी पहुच गये। थोंडे दिन तो झाप उनके पास ही न गये। जाते भी कंसे? चिच तो उधर थी ही नही परन्तु एक दिन उनके उपदेश सुनने का प्रसंग आ ही गया। वय उसी उपदेश ने झापके हृदय में धर्म का बीज डालने का काम किया किर तो रोज जाने लगे। उधर झापके विवाह करने की नाना ने चर्ची की। उनके प्रयत्न अनुरोध और चारों तरफ में दवाव पहने पर भी विवाह कर मस्ताव को स्वीकार न कर इकरा दिया और उक्त महा मुनि के साथ हो गये। मुनि महाराज ने इनको धमं के पठन स्वाध्याय के लिए कहा और थोड़े दिनों में अनेक ग्रन्थों का पठन तथा स्वाध्याय कर लिया। आचार्य महाराज के साथ ही थोडे दिन बाल बह्मचारी रहकर रामटेक तीर्थ क्षेत्र पर ऐलक दीक्षा ले ली ग्रीर सम्मेदशिखरजी साथ चले गये। तरपद्मात २० वर्ष की अवस्था में भी हुन्थलिंगिर मिद्ध क्षेत्र पर आचार्यश्री से मुनि दीक्षा भी ले ली और मुनि अवस्था में खूब विद्याम्यास किया। ग्रेयोध्या जैंगो मुन्दर नगरी में जैन जनता का ग्रभाव होने से वह तीर्थस्थान मूना सा लगता है ग्रन आचार्य महाराज ने वहा एक गृत्कुल स्थापित कर जैन समाज का बड़ा काम किया है। यह गुरुकुल उन्नति करता जा रहा है। इस तीर्थ को जन्नत बनाने के लिए आचार्यश्री ने ३१ फुट ऊँची श्री आदिनाथ भगवान की विज्ञाल प्रतिमा मुन्दर वगीचे मे स्थापित कराई है। जिससे यह लेंग उत्तर प्रान्त का एक दर्शनीय स्थान वन गया।

प्रत्येक चातुर्मास में आपके धामिक, सामाजिक ग्रीर नैतिक भाषसों से जनना पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है कारस्य कि आपके भाषण जन साधारण की भाषा में मुन्दर और चित्ताकर्षक, तस्काल हृदय को उल्लासिन करने वाले, व्याक्येय विषय को स्फूट करने में सफल, साधक उदाहरूसों से ग्रीत-प्रोत रहते हैं। ग्रापकी अमृतसयी वाणी से जो विषय बोला जाता है वह श्रीताओं के कर्सा विवद द्वारा सीधा हृदय में प्रवेश कर मन संताप को बाग्न करने में समर्थ होता है। आपके भाषण इतने गम्भीर होते हैं जिन्हे सुनकर जनता मन्त्र मुख्य हो जाती है। ग्राप लगातार घन्टो बोलते रहते हैं। किर भी आपको जरा भी खकावट नहीं आती है। यह आपको मतत् तप साधना का हो माहारूम्य है। ग्राचार्यश्री की विद्वता, गम्भीरता, ग्रीजस्तिता, तप्रसेजस्वता, निरीहिता, निर्मुहता, त्यालुता, कष्ट सहिष्णता, ग्रमुपस समता आदि ग्रीके गुणगरिमा, जनता के आकर्षस्य को केंद्र बनी हुई है।

ध्रापने बगाल, बिहार, उडीसा, निजाम, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियागा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाड् ध्रादि सभी प्रान्तों में धर्म प्रभावना को । ब्रयने युग के आर आलौकिक सन्त हुए है । आपने बोधनों में भक्क जिनालय का भी निर्माण कराया है ।





# मुनिश्री देवेन्द्रकीर्तिजी महाराज

प्रापका जन्म दक्षिण प्रान्त के धामना ग्राम में हवा या आपके पिता का नाम श्री वासप्पा तथा माता का नाम मुगलादेवी या। आपका परिवार धार्मिक वृत्ति का था। आपके मुनि जय-कीर्तिजी से शुल्कक दीक्षा ली। आपका पूर्व नाम देवेन्द्रकुमार या। पूर्व मुनि श्री ने आपका मुनि अवस्था का नाम भी देवेन्द्र-कीर्ति ही रखा था। आपका तप व स्थाग सराहनीय था।



# मुनिश्री कुलभूषणजी महाराज



आपका जन्म सोमवंशीय हरवरहही तह० बैलहोंगल जि० वेलगांव कर्नाटक राज्य मे हुवा था। यक्ताप्पा पिताका नाम था माता का नाम गगदेवी था। स० १९७० म आपका जन्म हवा था। भ्रापका नाम जिन्नाप्पा रखाथा। बाल्यकाल में :आपके ग्राम मे ग्राचार्य पायसागरजी महाराज एव जयकीति मुनिराज कादो माहप्रवास रहातबसे आप साधुओं के सम्पर्क में आये तथा पू० मूनि श्री के प्रवचन सुनकर द्यापके मन में वैराग्य के म्रक्र निकल पड़े तथा परिवार वालों ने रोका पर आप रुके नहीं। म्रापने आजीवन ब्रह्मचर्य वृत स्वीकार किया। वि० सं० १६६३ ी माघ यु०९ मुक्तवार को ब्र० जिम्नाप्पाने मुनि जयकीतिजी से क्षु० दीक्षाली। वि० सं०१६६४ मे जयकीतिजी महाराजसे ऐलक दीक्षाली। आप अपने व्यतों का निरतिचार पूर्वक पालन करते थे। स्नवन निधो क्षेत्र पर आपने मुनि दीक्षाली। आपने १५ मन्दिरो का निर्माण कार्य कराया तथा जैन धर्म की प्रभावना करने में संलग्न है। आपने अनेकों ग्रन्थों का सम्पादन कार्य किया है समयसार, प्रवचनसार आदि "ग्राध्यात्मिक ग्रन्थों पर ग्रापका प्रभुख है।

## पायिका धर्ममती माताजी

मारवाड़ प्रान्त के अन्तर्गत कुचामन सहर के पास लूणवा नामक एक प्राम है। प्राम मे वैदय सिरोमणी खण्डेलवाल जास्युत्पन्न चंपालालजी जैन श्रावकोत्तम रहा करते थे। धर्मपरायणा धर्मपरनी के यहां सन् १८६६ में श्रावण ग्रुक्ता द्वितीया के दिन कन्याररन ने जन्म लिया था। द्याप १ भाई-विहन थे। ९ वर्ष की उम्र में शादी हो गई। पर दुर्भाग्यवश लख्यमीचन्दजी का असामिशक स्वगंवास हो गया। संसार का नियम जानकर प्राप्के मन में वैराग्य भाव जागृत हुवा तथा प्राप्तका मन धार्मिक काय। संसार का नियम जानकर प्राप्के मन में वैराग्य भाव जागृत हुवा तथा प्राप्तका मन धार्मिक काय। संसार का नियम जानकर प्राप्तके मन से वैराग्य भाव जागृत हुवा, साथ ही नाना प्रकार के व्रत उपवास करना। प्राप्त बीस वर्ष तक दशनलक्षण पर्व में दश उपवास अष्टाह्तिका में ६ उपवास एवं सोलह कारण के १ माह का उपवास करवी थी। पूज्य माताजी ने सन् १९३६ में अपकीतिजी महाराज का वर्षायोग हुवा तव आपने सानवी प्रतिमा धारण की। सन् १९३६ में प्राप्त जेवन काल में ३ हजार उपवास किये। प्रत्न में जयपुर के समीप खानिया में आवार्ष देश भूषणाजी महाराज के सान्तिकय में समाधि धारण कर शरीर स्वाग किया। धन्य है आपकी तपस्या तथा तथा स्वाग।



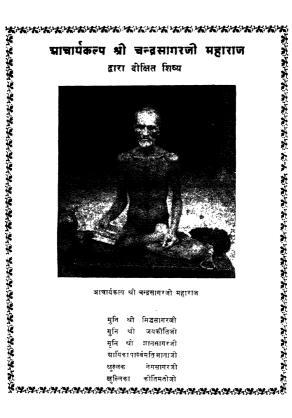

# आयिका पाश्वमती माताजी



श्री पाइवंभतीजी का जन्म राजस्थान प्रान्त के प्रसिद्ध नगर अजमेर मे सं० १६५६ मगसिर बदी १२ को हुवा था। आपका जन्म नाम बारसीबाई था थिता का नाम श्री सौभाग्यमलजी सोनी था। माता का नाम सुरजीबाई तथा आपके पित का नाम श्री जसकरणाजी गंगवाल कलेल निवासी थे। आपके पित का शादी के कुछ दिनों बाद ही स्वर्गवास हो गया था। पुथ्य योग से आप आवार्य कल्प श्री चन्द्रसागरी प्राप्त सम्पर्क में आये तथा पू० महाराजनी से कमशः स्रुल्लिका एव आयिका दोका धारण को आपने सारे भारतवर्ष में विहार कर धर्म प्रभावना की है। आज भी धावार्य धर्मसागरजी महाराज के सच में रहकर

घर्मसाधनामे रत है। इस समय कठोर बतो को पाल रही है। मात्र हड़िडयों का ढाचाही है पर तप त्याग क्रपूर्व है।

## • मुनि श्री सिद्धिसागरजी महाराज



आपने परम पू॰ आचार्यकरूप चन्द्रसागरजी महाराज से दीक्षाली तथा महान कथ्टों को सहते हुए समाधिमररण प्राप्त कर आस्म कल्यारण किया।



### दिगम्बर जैन साध्

## मुनि श्री जयकीर्तिजी महाराज

आपने पू० आचार्यकरूप श्रीचन्द्रसागरजीमहाराजसे मुनिदीक्षाली है आप उग्रतपस्वी साधुषे।

# मुनि श्री ज्ञानसागरजी महाराज



आपने पूज्य श्री चन्द्रसागरजी महाराज से मुनि दीक्षाली तथासमाधि प्राप्तकी।



# क्षुल्लक श्री नेमसागरजी



प्रापका जन्म पचार सीकर राजस्थान में हुवाथा। आपनं आचार्यकल्प श्रीचन्द्रसागरजी महाराज से दीका ली थी। प्राप बाल्टी बाबा के नाम से जाने जाते थे। आपके पुत्र श्रीपूनमचन्दजी गंगवाल हैं जो धार्मिक कार्यों में भाग तेते हैं। आपने ग्रपना समाधि मरसा कर आस्म साधना की।

# क्षुल्लिका कीर्तिमती माताजी



तरण नारण पूज्यपाद परम तपोधन ष्ठा० क० चन्द्रसागरजी महाराज से आपकी दीक्षा बीर नि॰ सं० २४६४ में जयपुर नगर में दि० जेन पाटोदी के मन्दिर के विकाल सभागार में हुई थी। आपका पूर्व नाम क्रव मुलाबवाई था आप जयपुर की ही थी तथा पाटोदी गोत्र खण्डेलवाल जाति में जन्म लिया था। आपने अपने जीवन काल में १-१ माह के उपवास भी किये हैं। दीक्षा लेने से पूर्व सारी सम्वित धार्मिक कार्यों में लगा दी थी।





# **メチャチチャチャチャチャチャチャチャチャ**

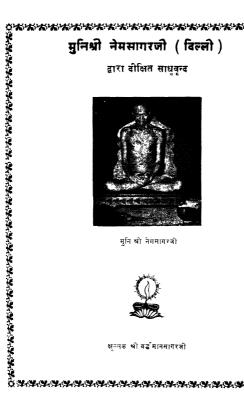

发子就是这些现在是这些现在是这些现在是这些现在是这种是这种是这种是这种是这种, "……" "……"



## क्षुल्लक वर्द्धमानसागरजी



बुन्देनखण्ड के ठकुरासों की राजसी ठाट की कहानियां इतिहास के पन्नों में सिमट कर अब स्मृति के दायरे टटोन रही हैं। लगना है श्रीकात की बात पूछना मानो आज भी उसकी भान के खिलाफ हो। हो भी क्यों न, शान ही ती उनकी भ्रान है। हर चौखट में उठनी हुई जोश की एक लहर हर पल देखी जा सकती है। पहले यह जोश वैभव के निये होता या भ्रीर प्राज यह वैभव त्याग के लिये है। कथ्य वही है पर तथ्य वदल जुता है। सिमरिया ( नितपुर ) के श्री खुकालब्द मोदो अपनो पत्नी सहादाबाई के साथ दसी बुन्देनलबण्ड की भूमि में साधारण व्यवसाय करते हुए थावक के बन पान रहे थे। स० १६८६ भाइ शु० ३ की इनके घर एक पुत्र

रत्त का जन्म हुम्रा जिसका नाम बक्जूलाल रखा गया। साधारण परिवार मे जन्मे हुए बक्जूलाल में बचपन से ही धर्म प्रचार-प्रसार के प्रति ग्रह्मश्त जोश था और उसका यह जोश स० २०३२ पीष यु० १४ को धाहार सिद्धक्षेत्र पर पू० मुनि धी नेमसागरजी म० का सालिध्य पाकर चरम सीमा पर जा पहुँचा। गुरु दर्शन मात्र से जिसके प्रतरंग चक्षु खुल जाय भला उसकी पात्रता मे भी किसी को संदेह हो सकता है! मुनि धी ने मध्यारमा को सबीधित करते हुए सुल्तक दीक्षा प्रदान कर दी तथा आपका नाम बद्ध मानसागर लोक मे प्रसिद्ध किया। गुरु घादेशानुसार आप भी रत्नत्रय चारित्र को तर्मन्तरन पृत्र वृद्धिगत करते हुए जिनमार्ग की प्रभावना मे लीन है। वरीदिया कला में चातुर्मास करके वहा पाठशाला की स्थापना कराके बालको को धर्म शिक्षा के प्रति उन्मुख किया जो कि कल के श्रावको के लिये भित्ति का कार्य कर रही है।



# भाषार्य श्रो पायसागरजी महाराज द्वारा बीक्षत शिष्य



म्रा० श्री पायसागरजो महाराज

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



मुनि थी नेमिसागरजी
आचार्य अनन्तकोतिजी
प्राधिका चारित्रमतीजी
क्षुह्लक जयकोतिजी
क्षुह्लका चन्दनस्तीजी
क्षुह्लका राजमतीजी

# मुनि श्री नेमिसागरजी महाराज



बालक के शिक्षण में जननी का सर्वाधिक महस्वपूर्ण योगदान होता है। यह तथ्य मुनि श्री के चरित्र से पूर्णतया ज्ञात होता है, मुनि श्री को बंदनीय जननी ने प्रपने संस्कारों से मुनि श्री को भो बदनीय बना दिया।

मुनि श्री का जन्म महाराष्ट्र प्रदेश में सागली जिले के स्नारग गांव के यादवराऊ के प्रतिष्ठित कुल में हुमा। त्रापको माताजी का नाम रतनदेवी सार्थक है। वे स्त्रीरन्त हैं और उनका अपना सिद्धान्त है कि स्रपने को दंव-भाग्य से मब कुछ मिलता है कि चिन्ता क्यो की जांवे। मुनि श्री के पिता का नाम नरसुदास था। वे व्यावहारिक व धार्मिक व्यक्ति थे।

मुनि श्री के चार बड़े भाई थे। यकोघर ने आचार्य १०६ पायसागरजी से मुनि दोला ली थी। दो भाई गृहस्थ जीवन बिना रहे है और मुनि श्री सब भाईयों से छोटे थे। इनका नाम इन्द्रजीन था। ये बचपन से ही घामिक कार्यों में रुचि जेते थे। आपकी दो धामिक सस्कार सुदृह थे। आपकी दो धादिया हुई और कुल छह पुत्र पुत्री हुए। पर फिर भी आपका शास्त्र स्वाध्याय विषयक प्रेम बढ़ता ही गया। प्रापेत मुनि श्री होतिसागरजी के बचनामृत की मुनने के लिए सैकड़ों रुपये किराये में दिए। आपको मुनिद्दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा थी, पर शानिसागरजी की सस्लेखना पूर्ण हो जाने से प्रापेन आचार्य पासागरजी हो सामने सुनिद्दीक्षा लेने सामनी कुत्रचर्य प्रतिमा एकर पर रहे।

सिरगुणी नामक ग्राम मे पंचकत्याग्गक महोत्सव था। वहापर आप मुनिश्री १०८ वर्धमान सागरजी से दीक्षा लेने के विचार मे थे। परन्तु घरवालों ने बाधा डाल दी फिर भी ग्राप घर वापिस नहीं आये बल्कि कुशनाई गाव में रहे। ग्रीर जब सकनवाडी मे पंचकत्याणक हुआ तब शुल्लक दीक्षा नी इसके बाद ग्राचार्य पायसागरजी से आपने गिरिनारजी में मुनि दीक्षा ले ली तथा उनके सच में रहे।

म्रापने गाजियाबाद, हस्तिनापुर, खतीली, जयपुर नगर, सरधना, विजनीर, नजीवाबाद, नगीना, नहटौर, एटा आदि स्थानो को जनता को धर्म लाभ दिया।

# ब्राचार्य श्री अनंतकीर्तिजी ( महाराज )

महाराष्ट्र प्रान्त के शोलापुर के समीप कडवी नामक स्थान में जन्म लिया । आपका परिवार धर्म श्रद्धा से बडा ही प्रभावित था । बचपन के संस्कारों ने ग्रापको मुनि दोक्षा धारण करा दी ।

आपके दीक्षा गुरु श्री घाचार्य पायसागरजी महाराज थे। दीक्षा स्थल ग्रन्कोल था। ग्राप बयोव्द, जानवृद्ध एवं अनुभवो तपस्वी थे। ग्रापके सम्बन्ध मे ऐसा जात हुवः कि मुरैना (ग्वानियर) मे ग्रापका पैर जल गया था। उस समय असङ्घ पीडा होने पर स्वभाव से आपने सहन की। आप घरटों लगातार कठोर तप किया करते थे। ग्रापके प्रवचनों में भारी भीड होती थी तथा जनता पर काफी प्रभाव पडा।

अन्त मे समाधिमरए। करके नश्वर शरीर को त्याग दिया। पर ग्रापने श्रन्तिम समय तक वतो का पूर्ण रूप से पालन किया। धन्य है ऐसे परीयहजयी मुनिराज।



## आधिका चारित्रमतीजी



धो चलनादेवी का जन्म वि० सं० १९६५ मे वेलगाव मे हुवा था। आपके पिता जागीरदार थे। पिताजी का नाम श्री संगएपाजी तथा माताजी का नाम वाकदेवी था। शिक्षा सामान्य ही रही, ध्रापके ३ पुत्र पुत्रियाँ थी। पित एव तीनों बच्चों के स्वगंवास होने से ध्रापके मन में वेरास्य आधा तथा ध्राचार्य श्री पायसागरजी के प्रवचनों ने आपके अन्दर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आपने परिवार को छोडकर बती जीनव जीना गुरु किया। वि० सं० २०१७ में ध्रायिका दीक्षा लो। आपने ध्रायस साधना करते हुए परिणामों को विद्युद्ध कर चारित्र रथ पर आरुढ होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।



# क्षुल्लक जयकीर्तिजी महाराज

व॰ पवनकुमारजीका जन्म ग्रक्कलकोट में श्री बाबूरामजीकी धर्मपरनीश्रीपट्मावितको पवित्र कृक्षिसे सन् १६३४ मे हुआ था।

आपने क्षुत्त्वक दीक्षामंगितर सुदी सन्तमी को ली एवं कुछ समय के बाद झापने झाचार्यक्री से पुन: मुनि दीक्षाली।

आपने आपुर्वेद पर ४ पुस्तके लिली हैं। अमोलक माणिक्यमात्रा, योग प्रदीप, आहारदान ग्रादि पुस्तकों का लेखन कार्य किया है। ग्राप निरस्तर लेखन ग्रादि कार्यमें लगे रहने है।

# क्षुहिलका श्री चन्दनमती माताजी

कापत्री ( कोल्हापुर ) दक्षिण् मे श्रेग्ठी श्री नातत्याजी की धमंपत्ती श्री गोदावरी देवी की कृख में मनोरमादेवी ने जन्म लिया था। आपकी शिक्षा कन्नड़ भाषा में हुयी। १६ वर्ष की उम्र में सोलापुर में आपकी शादी हुई। विवाह के कृछ महिने बाद ही पति का वियोग हो गया। आपने अपने जीवन को मोडकर धर्म में चिल लगाया तथा श्री पायतागरजी महाराज से जन्म स्थल पर ही श्रुलिका दोक्षा ली। ग्रापने ग्रुपना विहार ग्रुवकृतकारे, उुण्डी, मंगलूर, निपानी, मालेगाव, दिल्ली ग्रादि स्थानों पर गुरुवर्ष के साथ किया तथा अन्त में धर्म ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ा। ग्राप कन्नड़ भाषा की श्रीधकारी साध्वी थी। चन्टों मातृ भाषा में धारा प्रवाह प्रवचन देती रहती थी।



#### क्षुल्लिका राजमती माताजी



श्रापने पूर्वपायसागरजी से झुर्वीक्षाली। ग्राप मृनि जम्बूसागरजी महाराज की पूर्व अवस्थाको घर्मपत्नी है। ग्राप धर्मसाधनामे लीन रहतीथी। पूर्वमृति श्रीके सम्पर्कसे आपने दीक्षालेली। आप निरन्तर पूजा पाठ विधि विधान आदि बरावर करातीरहती है। आपका जन्म दक्षिए। भारत में हुवाथा। आप अभी भी धर्मप्रभावनाकर रही है।



# मुनिश्री वर्धमानसागरजो (दक्षिण)

#### द्वारा दीक्षित शिष्य



मुनि श्री नेमिसागरजी मुनि श्री समन्तभद्रजी मुनि श्री श्रादिसागरजी







पूज्य मुनिश्री नेमिसागरजी ने गृहस्थ श्रवस्था से सन् १९२४ मे ५० साल पहिने आचार्य श्री २०० शानिसागरजी ने पास आजम ब्रह्मचर्य वन निया था। स्रुल्कन दीशा श्री २०० वर्धमान सागरजी के पास ली थी। सन् १९५५ में श्री २०० शानिसागरजी महाराज के पास निर्फ्रेण्य दीशा श्री २०० शानिसागरजी महाराज के पास निर्फ्रेण्य दीशा आप हो। आप मराठी, कन्नव्य हिन्दी, भाषा जानते हैं, पढ़ते हैं। पिताजी का नाम सावताया है और गृहस्थावस्था का सहराज का नाम नेसाराया है। सम्मेदिशंबरजी की यात्रा सदयत कर चुके हैं। मंद कपायी मितमाथी हैं परिसाम शानत हैं। मुने आचार पानन में दक्ष हैं। से भें महाराज श्री हो गुरु हैं। मद तथा से स्वान में हक्ष हैं। से भें महाराज श्री हो गुरु हैं। मद तथा सम्मेदिशं से भें महाराज श्री हो गुरु हैं। सब तथि रचनों के बंदना गृहस्थावस्था में की, तीस चौथी।, सक्तामर, कमं दहन आदि श्रव कियं वचना से ही श्री से से सहाराज स्वान से सह से से सहाराज श्री हो गुरु हैं। अब तथि रचनों से स्वान से हक्ष हैं। से स्वान से स्वान से स्वान से साम से स्वान से स्वान से साम से स्वान से से से सहाराज स्वान से सह से से सहाराज से स्वान से साम से साम से स्वान से साम से साम से से से सहाराज से से साम से से साम साम से साम से साम साम से स

#### मुनिश्री समन्तभद्रजी



श्री १० द मुनि समन्तभद्रजी महाराज का गृहस्य ध्रवस्या का नाम देवचन्द्रजो है। आपका जन्म २७-१२-१द९१ में करमोले (सोलापुर) में हुआ। ध्रापके पिता श्री कस्तूरचन्द्रजी थे व माता ककु-वाई थी। ध्रापने सोलापुर में माध्यामक ध्रिक्षा प्राप्त की। बन्बई में निवास करके आप स्नातक (बी० ए०) हुए। ध्राप उच्चकोटि की धार्मिक शिक्षा की श्राप्त के लिए जयपुर गए। आप विषय वासनाध्रो से दूर ग्हेव बाल ब्रह्मचारी हैं। अपने आरमकत्याए। हेतु १९५२ में श्रो १० द मुनि वर्षमानसागरजी से मुनिदीक्षा ली।

आपने कांरजा, सोलापुर, एलोरा, खुरई आदि बाग्हस्थानों पर गुरुकुलों की स्थापना की (जो आज भी समाज मे

विधिवत् प्रपना कार्यं कर रहे हैं) क्यों कि प्रापको यह मान्यता है कि गुरुकुल शिक्षा की पद्धति ही ग्रसस्य से सस्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरस्य की ओर, ले जाने मे समर्थं है। आपने सन् १६१८ में कारजा मे महाबीर ब्रह्मचर्याश्रम नाम से गुरुकुल की स्थापना की। सन् १६३४ में कुम्मोज मे पाच छात्रों से गुरुकुल की स्थापना की थी ग्राज उसमें ५०० छात्र अध्ययन रत हैं।

मुनि श्रीसमन्तभद्रजी स्वय एक सजीव सस्था है। वे शारीरिक और मानसिक तथा ग्राध्यान्तिक इंटियों संस्वस्थ रहकर सहस्र बसन्त देखें। उनके निर्देशन में एक नहीं ग्रनेक गुरुकुल खुलें जिससे देश और समाज, शरीर से ग्रात्मा की ओर, भौतिकता से मानवना की ग्रोर बढ़ने में समर्थ हो सके।



#### श्री १०८ म्रादिसागरजी महाराज



कार्तिक मुदो पंचमी वी० नि० सं० २४१ = गं० १९६२ में शेडबाल में श्री देवगीडाजी पाटील की धर्मपत्नी श्री सरस्वती बाई की कोख से जन्म लिया था। आपकी लौकिक शिक्षा B. A. फाइनल कन्नड में थी। आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज से बीर स० २४७१ में ब्रह्मचर्य ब्रत फलटएा में लिया। संघ में रहकर पठन पाठन करते रहते थे। बीर नि० सं० २४८० में १५-३-४४ को घोडबाल में ही मुनि बर्यमानसागरजी से मुनि दीक्षा ले तथा साधु पद की साधना करने लें।

आप चारो अनुयोगों के अच्छे प्रवक्ता थे। ग्रनेको ग्रन्थों का सम्पादन कार्य किया। साहित्य के क्षेत्र में ग्रापका महत्वपूर्णस्थान रहा है। आपके

द्वारा लिले ग्रन्थ त्रिकालवर्ती महापुरुष, ब्राहारदान विधि. सूतक विधि, यह कौन है, श्रावक निःय क्रिया कलाप, चौतोस स्थान दर्शन, निस्य प्रतिक्रमए। विधि आदि ने समाज को महस्वपूर्ण दिशा बोध दिया था ।

म्रापकी सामाजिक सेवा भी महस्वपूर्ण रही। म्रापके माध्यम से दक्षिए भारत में जैन धर्म को काफी प्रभावना हुई तथा सर्वत्र विहार कर म० महावीर के सिद्धान्तों को जन-जन तक पहुचाया। धन्य है ऐसे ज्ञानी मुनि वृन्द जो आत्म कल्याण के साध-साथ पर कल्यारा करते हुए निरन्तर सही मार्ग प्रशस्त कर रहे है।



## मुनिश्री नेमिसागरजी (वक्षिण)

かんがんえんがんがん がんかんがん きんかんかんかん

द्वारा दीक्षित शिष्य



श्री नेमिसागरजी

是在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在

मृति श्री जम्बूमागरजी
मृति श्री आदिसागरजी
मृति श्री सन्मतिसागरजी
भृत्वक पद्मसागरजी
भृत्वक वर्धमानसागरजी
भृत्वक मातिसागरजी
भृत्वक गुणभद्रजी

#### श्री जम्बसागरजी



आपका जन्म सान्तियोम मैसूर प्रान्त मे ई० सन् १९०४ में हुवा। आपका पूर्व नाम वस्मरणा था। २० वर्ष की उन्न में झापकी सादी हो गई तथा प्राप्त गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। १४-४-३७ में झापने ४ वी प्रतिमा धारण करली तथा आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत युवा झवस्था मे लेकर काम देव पर विजय प्राप्त किया। पूज्य आचार्य लक्का ने सहाराज में आप एव आपकी पत्नी महाराज में आप एव आपकी पत्नी ने तीर्यराज जिल्लाकों में खुल्लक दीक्षा ली। आपका नाम जम्बूसागरजी तथा धर्मपत्नी का नाम गाजमतीजी रखा। जो आज भी वड़ी धर्म प्रभावना कर रही हैं। पू० ने मिसागरजी महाराज से २६-६-३६ में मुनि दीक्षा ली। आपने २७ चावुर्मास

भारत के सभी प्रान्तों में बिहार कर अभूतपूर्व प्रभावना की। प्रनेकों ग्रन्थों की रचना की तथा फ्रीनेकों ग्रन्थों की टीका की। जगह जगह प्रतिष्ठा द्वादि भी आपके घादेश से हुई। ग्रापने यज्ञोपवीत संस्कार नामक पुरतक का भी लेखन कार्य किया है। आचार-विचार पर घापका महत्व ज्यादा था तथा प्रवचनों के माध्यम से जन धर्म की प्रभावना की।

#### म्निश्री आदिसागरजी



वेलगाव जिले के प्रकितवाट ग्राम में आपका जम्म हुग्रा। पिनाजी का नाम दहाप्पा था। महाराजजी का गृहस्थाश्रम का नाम शिवा था। शादी हुई थी। दो सन्ताने भी हुई। श्री १० व बीरसागरजी महाराज के पास १३ साल तक शुरूलक अवस्था में रहे। सागली में ४-१२-६२ को श्री १० व निर्मासगरजी के पास निर्मय दीक्षा लो। आपने समस्त तीर्थ स्थलो की यात्रा की है। मराठी कन्नड़ और हिन्दी भाषा का आपको जान है। सुरूलक शांत अवस्था में एक साथ नव उपवास कर अचाम्ल बत निरनराय किया है। पिराता विक्कुल शांत है। शांत स्वभावी ग्रीर मित्राभाई है। ग्रुनि आचार निरन्तराय पालन करने में दक्ष हैं। मुन आचार निरन्तराय पालन करने में दक्ष हैं। मध्य के वयोव्ह इस्थन्त भद्र सरल स्वभावी ग्रीनराज हैं।

#### सन्मतिसागरजी महाराज

पूर्वे श्री का जन्म गलतगा में शक् के १६०४ में हुवा था। प्रापकी मूल भाषा कर्नाटक तिमल थी। गृहस्य अवस्था का नाम पाइवेनाथ था। आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज के प्रवचन सुनकर वेराग्य हुवा तथा उसी समय प्रापने ब्रह्म वर्ष बन धारण कर लिया। कीन्त्र में मृनि वर्षमाल- सागरजी महाराज से शुल्लक दीक्षा लें लो। बिहार करते हुए आप सागली पधारे यहां पर मृनि मिसागरजी से प्राविचन शुल्ला पचारी बीर स० २४६६ में ४-००६६ को मृनि दीक्षा ली। आपने चारों प्रमुयोगों का अध्ययन किया। आपकी वाणी में काफी प्रभाव था प्रवचनों में हजारों बन्धु आकर अपनुत पान करते थे। सरलना एवं सीम्यता के धनी पूर्व मुनिराज थे।

#### क्षुल्लक श्री पद्मसागरजी महाराज



त्याग ध्रीर तपस्या के कारण पू० कु० १०५ श्री पद्मसागरजी म० का नाम ध्राज के साधु संव में प्रमुख स्थान रखता है। दीक्षा पूर्व आपका नाम पत्नानाल जैन दरेवा था। आदिवन गु० ५ सं० १६५१ को ग्राम गढीरामवल कुरांजितरपुर ( श्रागरा) में आपका जन्म श्री चुकीलाल जैन के घर हुआ। आपकी माना नाम दुर्गाविती था। वालीस वर्ष की उम्र तक आप पैतृक व्यवसाय ( गल्लाक्षाओं सर्व कुरांचित है) करते रहे। तस्पश्चात् संसार स्वच्य का चितवन करते हुए एक दिन पू० जम्बूस्वामीजी म० से धर्मश्चर करके सप्तम प्रतिमा के ब्रत ग्रहरण किये। आवार्य

सूर्यसागरजी महाराज से उज्जैन में दशवी प्रतिमा ग्रहण कर गृह त्याग दिया। सं० २०२२ देवगढ़ में पू० नेमसागरजी म० के चरण सान्निध्य का सुयोग मिलते ही आपने 'शृहलक' दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षोपरान्त आपका नाम पद्मसागर रखा गया। आप निरन्तर स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा ग्रपने सदुपदेश से निरीह संमारी प्राणियो को सन्मागं की ख्रोर उन्मुख करते रहते हैं। ब्रापने अब तक कई स्थानों पर वर्षायोग करके समाज को लाभान्वित किया है, शास्त्रीक्त विधि से रस्तत्रय की ग्राराधना करते हुए आप स्व-पर कस्थाण मे निरत है।

#### श्री वर्द्ध मानसागरजी महाराज



बुग्देनखण्ड के उकुरासों की राजसी ठाट की कहानियां उतिहास के पन्नों में सिमट कर अब स्मृति के दायरे टटोल रही है। लगता है धौकात की बात पूछता मानों आज भी उसकी जान के खिलाफ हो। हो भी क्यों न, शान हो तो उनकी आन है। हर चौखट से उठती हुई जोश की एक लहर हर पज देखा जा सकती है। पहले यह जोश क्षेत्रक है निये होता या और आज यह बंशव त्याग के लिये है। कच्च वही है पर तथ्य बदल चुका है। मिमरिया (लिलतपुर)

के श्री खुआलचन्द मोदी प्रपत्नी पत्नी सहोद्वाबाई के साथ इसी वुन्देनखण्ड की भूमि में साधारण व्यवसाय करते हुए श्रावक के ब्रत पाल रहे थे। सक १९८६ भाद्र गुरु ३ को इनके घर एक पुत्र रस्त का जन्म हुआ जिसका नाम वच्चूलाल रखा गया। माधारण परिवार में जन्मे हुए वच्चूलाल में वच्चन से ही धर्म प्रचार-प्रसार के प्रति अत्यन्त जोश था और उनका यह जोश संक २०३२ पौष शुरु १४ को ब्राहार सिद क्षेत्र पर पूरु भूनि थी नेममागरजो मक का राजिष्ट्य पाकर चरम सीमा पर जा पहुंचा। गुरुदर्शन सात्र से जिसके ब्रतरंग वस्तु खुल जांय भला उसकी पात्रता में किसी को सदेह हो सकता है। आचार्य श्री ने अव्यात्मा को संगित करते हुए सुल्लक दीक्षा प्रदान कर दी तथा ब्रावक नाम वर्ड मान सारार लोक में प्रसिद्ध किया। गुण प्रादेशानुसार प्राप भी रतन्त्रय चारिक को निरस्तर भृदित करते हुए जिनमार्ग की प्रभावना में लीन हैं। वर्रोदियाकला में चातुर्मास करके वहां पाठशाला को स्थापना कराके बालकों की धर्म शिक्षा के प्रति उन्मुख किया जो कल के लिये भित्ति कार्य कर रही है।

#### •

#### क्षुत्लक श्री शान्तिसागरजी

श्री १० = क्षुत्लक द्यान्तितागरजी का पहले का नाम भरम नरसिष्पा चौगले था। आज से लगभग ७ x वर्ष पूर्व ध्रापका जन्म गल्तगा (बेलगाव) में हुआ। आपके पिता श्री नरसिष्पा चौगले थे, जो कृषि फार्म पर कार्य करते थे। घ्रापकी माता श्रीमती गंगाबाई थी। घ्राप चतर्ष जाति के भूषए। है, आपका गोत्र सेत्री है। घ्रापने घार्मिक अध्ययन स्वयं ही किया। आपके परिवार में एक भाई बोर तीन बहन हैं। आपका विवाह हुमा। आपके तीन पुत्र और दो पुत्रियां हुईं। गृहस्य ग्रवस्था में ही आप शास्त्र श्रवण करते थे। दशलक्षरण घर्म का मनन करते थे। सोलह कारण भावनाओं पर चिन्तन करते थे। इसिलये ग्रापमें वैराग्य के सस्कार बढ़े। ग्रापने दिनांक २४-२-१६६६ को बारेगाव (बेलगाव) में श्री १०० आचार्य नेमिसागरजी से शुस्तक दीक्षा लेली। ग्रापको दशमिक पाठ कण्डस्थ हैं। आपने हुपरी, डगार, णेडवाल, टिकंतनगर आदि स्थानों पर चातुर्मात किये आपने जीवन पर्यन्त के लिये मिष्टान्न ग्रीर हरेशाक का त्याग कर दिया है। आप संयम और विवेक की दिणा में और भी ग्राप्त बढ़े और देश तथा समाज को बढ़ावे।



#### क्षुत्लक श्री गुराभद्रजी

आपका गृहस्य अवस्था का नाम सुखलाल था। आपके पिताश्री प्यारेलालजी थे स्रीर माता का नाम भगवन्तीबाई था। स्रापका जन्म लिस्टोन जिला टीकमगढ़ में हुआ था। स्रापके घर पर माहुकारी व खेतीबाडी का घन्धा होता था। जब आप १३ वर्ष के थे तब स्रापको मा का स्वगंवास हो गया था। आप पिता को देखरेल में बढ़ने व पढ़ने नगे। लिस्टोन में ही स्रापने कला ४ तक प्राथमिक बिता पाई। इसके बाद पाच वर्ष तक कुण्डपुर में रहकर धामिक विला प्राप्त की। स्राप्त का आधरप्रसादजी, ब॰ स्थान वर्ष ते कुण्डपुर में रहकर धामिक विला आपते ही। स्राप्त कर गासुपर साम स्थान प्राप्त कर । आपने ईसरी में पर स्रोपलाजों से द्रव्यसगृह पढ़ी। द्रीस्पारित में शुल्लक १०५ श्री चिदानन्दजी महाराज से तरवार्थ सुत्र पढ़ा।

जब स्राप २२ वर्ष के थे तब आपका गौरारानी से विवाह हुन्या । स्रापके दो तुत्र और तीन पुत्रिया हुई । आपकी गाटकों से बडा लगाव था, पृथ्वोपुर, बख्रोडा नाटक मक्षलियों में रहे । कविता करने का भी चाव था प्रतिकृषण कविता में रठ से प्रकाशित भजनमाला में संग्रहीत हैं । सस्सगित सम्भव्या से विरक्ति बढ़ी तो स्रापने क्षण्डक आदिसागण्यों से दूसरी प्रतिमा ली और गणेशश्रसादजी वर्षी से चौथी प्रतिमा ली । बहुाचारी गोकुलप्रदिसाग के विये गये बचन के स्नुसार आपने ४० वर्ष की अवस्था में बहुच्ये प्रतिमा ले ली। स्रापके गुरु अनत्तकीतिजो महाराज थे। ८० वर्ष की स्वस्था में प्रवाजी के वाधिक मेले में स्नापने मुनिश्री नेमीसागरजी से सुहल्लक दीक्षा ली।







#### ऐलक श्री जयभद्रजी महाराज



मराठा और राजपूतों का इतिहास गौरव गायाओं का इतिहास है। युद्धवीरता की तरह धर्म-बीरता को कपाएँ यहा की मिट्टी में रली-मिली हैं जिसे हर आगन्तुक की यहा के निवासी अनयक रूप से मुनाना नहीं भूलते। ऐसी ही एक गाया औरंगाबाद जिले के गांव पुरी के साथ भी जुड़ गई। श्री धर्मचद तजाबाई वाकलीवाल दम्पत्ति के पर लालगुन कु० १५ सन् १६३६ को एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रामचंद रखा गया। बचपन से ही यह बहुत धार्मिक तथा भव भोगों से भीत रहता था जिससे प्रापक माता-पिता सदंव आधार्कित रहते थे कि कही उनका यह पुत्र वैराग्य मार्ग पर न चल पडे और उनकी यह

प्राप्तका एक दिन सच निकली। काललिब्ध हो अथवा क्षेत्र का प्रमाव, गुरुदेव आ० श्री समस्तभद्रजी म० के चरणो का ग्राध्यय पाकर गांव पुरी का साधारण मा रामचन्द ऐलक जयभद्र बनकर मोह बन्धन को काटने शिवपथ पर चल पड़ा । चैत्र गु० २ सन् १६५९ को बह्मचर्य वत, श्रावरा गु० ७ सन् १६६७ को सप्तम प्रतिमा बाहुवली क्षेत्र पर यहण की । भाद कृष्णा ९ सन् १६७४ मे श्री निमंलसागरजी म० से श्रुटक्क दीक्षा औरंगाबाद के विधाव सावक समृह के मध्य प्रहरण की । मुनियी ने आपका नाम कु० वर्धमान सागर रखा। चार वर्ष तक धमंसाधना करते हुए सन् १९७५ वंशाख पूर्णमासी को १०० पू० महावलजी महाराज से स्वंवरकोध में ऐलक दीक्षा प्रहएए की श्रीर आप जयभद्रसागर म० के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुए। आचार्य श्री समस्तभद्रजी म०, पू० १०० मुनि आयंगदीजी म०, पू० १०० महावलजी म० की प्रेरस्पा से स्थान २ पर प्रमस्प कर धमं प्रचार कर श्रावकों को सद्मागं दिखा रहे हैं।



#### क्षुल्लक श्री गुणभद्रजी महाराज



मातवीं पास जिन्नाप्पा उमलवा अप्राम (कोल्हापुर) की सीमा छोडकर विराग की लोरिया गाने लगा तो दम्पति कल्लाप्पा ध्रकृवाई के दिल सहम से गये। गाव-गवई के वातावरण् मे मला विराग का क्या काम ! माता-पिता का दुलारना-पुक्कारना आखिर काम न प्राया और जिन्नाप्पा ने जो राह पकड़ी सी घमे ही नहीं। २ दिसस्वर ६ का दिन शायद जिन्नाप्पा के लिये ही था। बाहुबली विद्यापीठ मे जग उद्धारक १०६ मुनि श्री महाबलजी म० का शुआ-गमन हुमा। प्रत्ये को दो आंखे मिली। मुनिश्री ने जिन्नाप्पा को प्रयान शायरा में ले लिया और उसे शुल्कक दोक्षा देकर पुरु गुरामक्ष म० के नाम से पुकारा। विनीत शिष्प पुरु वन्नों में शास्त्राध्यास करना हुआ अपने सहादेश से दीन मसारियों को भटकती नौका को पार लगा रहा है।

#### क्ष० श्री मिएभद्रसागरजी

धापने सन् २२-४-१६२६ में हाक्तेरी (बेलगाव) कर्नाटक मे श्री लक्कप्पाजी के गृह में जम्म लिया था। आप ४ भाई ४ बहिन है। प्रारंभिक रुचि करना ही था। आपके ६ पुत्र पुत्रियां हैं। श्री मुनि महाबलजी महाराज के दर्शन एवं प्रवचन से प्रभावित होकर पचकस्याणक पूजा के समय मुनि श्री महाबलजी महाराज से हिलग्गली (कर्नाटक) में शुल्लक दीक्षा ली। अब तक आपने १२ चातुर्मास किए है।

निरन्तर ग्राप पठन पाठन मे लिप्त रहते है ।



#### दिगम्बर जेन साधु

#### क्षुत्लक विजयभद्रजी महाराज



जन्मस्थान — कोकुटपुर त० अथली (कर्नाटक ) जन्म सन् — प-४-१६३८ गृहस्थ अवस्था का नाम—वीरगोडाजी पाटील

शिक्षा — तीसरी

विवाह - सन् १६६७ में सन् १९७४ तक गृहस्य

में रहे तथा **भ्राचार्य** सबलसागरजी महाराज से **जैन** धर्म स्वीकार

किया। ९४—२–१६६१ को श्रीम

१४-२-१९६१ को श्री महाबलजी महाराज से कुम्भोज बाहुबली नामक स्थान पर दीक्षा धारणा की ख्राप सरल स्वभावी, परम तपस्वी साधु है।

### मुनिश्री वजकीर्तिजी महाराज द्वारा दीक्षित शिष्य

मृति श्री धर्मकीर्तिजी महाराज

Ø



#### मनिश्री धर्मकीर्तिजी महाराज

भ्रापका जन्म भावनगर में सवत् ११५६ में हुआ था। १७ वर्षकी अवस्था में शादी की । पावागढ़ में आचार्य कृत्थ-सागरजी महाराज के पास दसरी प्रतिमा के व्रत धाररा किए थे। श्चाप इन्टर पास है। दीक्षा पूर्व आपने सब बाहनों का त्यागकर दिया था। बीर स० २४ ८२ वैशाख शक्ला ३ रविवार के दिन शत्रजय तीर्थं क्षेत्र में मूनि श्री वज्जकीर्ति से मूनिदीक्षा ली।

ग्रापको प्रवचन शैली अति ही उत्तम रही। प्रवचनों मे हजारो की उपस्थिति रहती थी। भ्रापके द्वारा गुजरात प्रान्त में महती धर्म प्रभावना हुई। ग्रापने एक पुस्तक भी लिखी जो सरल एव प्रश्नोत्तर रूप में है जो मानव समाज के लिए शिक्षा-प्रदसिद्ध हुई।



\*\*\*\*\*\*



### भ्राचार्यश्री शान्तिसागरजी महाराज (छाराी)

#### द्वारा दीक्षित शिष्य



आ० श्री शांतिसागरजी महाराज

Ø

मुनि श्री ज्ञानसागरजी
मुनि श्री आदिमागरजी
मुनि श्री नेमिसागरजी
मुनि श्री वीरसागरजी
आवार्य श्री सूर्यसागरजी

#### मुनि श्री ज्ञानसागरजी (धार)

इस कुटिल पंचम काल मे ऐसे जीव बहुत ही थोड़े हैं, जो आदर्श पथ पर गमन कर अपने अमूल्य मानव जीवन की चरम सीमा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जिन जिन आस्माओं की, अपनी निज आस्म विभूति की घोर दृष्टि गई है, वे आत्माए इस संसार में प्रात: स्मरणीय एव जगद्वन्दनीयता को प्राप्ति होकर, चरम सीमा को प्राप्त हुई हैं। वे धारमाएं ध्राज इस संसार में नहीं हैं और पंच परावर्तन रूपी रहट (यंत्र) के भी परिचक को उन्होंने परिपूर्ण कर दिया है तथा वे निजानंद में लीन होकर लोकाग्र भाग में निवास करती है।

आज ऐसी पवित्र आत्माओं के दर्शन होना दुलंभ है, परन्तु उनके स्रादर्श और उच्च पथ पर अपितु उनके सहण मोक्ष मार्ग पर गमन करने वाली आत्माओं का अब भी अभाव नहीं है, उन्हीं के दिव्य दिगम्बराभूषण को घारण करने वाली महात्माओं के दिव्य दर्शनों का मौभाग्य भी प्राप्त हुवा है यह हमारे सातिशय पुष्प का उदय है परन्तु ऐसी पिषत्र आत्माये इस समय २०-२५ से अधिक नहीं है।

उन्हीं पवित्र आरमाओं में से एक महास्माश्री दि० गुरु ज्ञानसागरजी महाराज (धार) जो आचार्यश्री शान्तिसागरजी (छागी) के एक आदर्श और आद्या शिष्य हैं, जिनके चरण कमलों में यह "पूजन" रूप तुच्छ भेट सादर समर्पण करने के लिये समुन्तन हुआ हू। जिनका महास्म्य इस भारत के मुख्य केन्द्र मालवा सी. पी. यू. पी. भद्र देश, ढूँ ढार देश हाडोती आदि २ में प्रकाशित हो रहा है, जिनके घवल गुएए रूप पताका यश रूप में फहारा रही है।

आपमें आकर फ्रनेक सद्गुण निवास करते है, परन्तु हमें यह बताना है कि प्रापका पाण्डित्य, तपोवियोषता, वक्तृस्व जैली, चारित्रवल फ्रीर सहनशीलता उपसर्ग विजयता भी कुछ कम नही है। यहां पर उपर्यक्त बातों का सक्षिप्त दिग्दर्शन कराना भी प्रयूचित न होगा।

पाण्डस्य---आप एक बहुत बडे भारी उद्भट विद्वान हैं, आपका बास्यकाल से ही स्वाध्याय प्रादि पठन-पाठन की घ्रीर सदैव लक्ष्य रहता था तथा घ्रापने अनेक आचार्य प्रणीत उच्च कीट के प्रम्थों का स्वाध्याय कर अपूर्व ज्ञान का सम्पादन किया है, इसलिये आपकी पाण्डिस्यता से जैन तथा जैनेतर समाज भली प्रकार सब ही परिचित है, ग्रापका युक्तिवाद तो इतना प्रवल है कि सामने वादी ठहरते नहीं हैं तथा घ्राणमवाद के सागर ही हैं इसीलिये आपका नाम "ज्ञानसागरजी" ही है, "यथा नाम तथा गुणा" वाली कहावत यथार्थ चरितार्थ की है।

तपो-विशेषता—तप की भी आपमें बड़ी ही विशेषता है, म्रापने हमारे दि० जैनाचार्य प्रश्लोत बड़े बड़े कठिन मत जैसे—आचाम्ल वर्डन, मुक्तावली, कनकावली, जिनेन्द्र गुणसम्पति, सर्वतोभद्र, सिह्विकीडतादि अनेक तप आपने किये है तथा करते रहते है, जिनके महास्य द्वारा भ्रापके दिव्य देह मनोहरता को प्राप्त हुई है तथा ब्रतादि उग्र तप करते समय भ्रापका शरीर विल्कुल शिथिलता को प्राप्त नहीं होता था।

वक्तृत्व शैली—भी आपकी कम नहीं है, भ्रापका व्याख्यान हजारों की जनसख्या में धारा प्रवाही होता है, जिसको श्रवण कर भ्रक्छे २ व्याख्याता चिकत होते हैं। श्रापमे एक अपूर्व विशेषता यह है कि आप एक निर्भीक और स्पष्ट वक्ता है बस्तु के स्वरूप को आप जैसे का तैसा ही प्रतिपादन करते हैं जिस कारण पर मतावलम्बी तो भ्रापके सामने ही थोड़ ही समय में परास्त हो जाते हैं।

आपके वाक्य बडे ही लिलन, सुश्राध्य एवं मधुर निकलते है जिनकं कारण जनता आपके वचनामृत श्रवण करने के लिये सदैव उत्सुक भ्रीर लालायित रहती है, इसलिये श्रापकं उपदेश का प्रभाव जनता पर काफी प्रकाश भ्रीर प्रभाव डालता है।

चारित्र बल—इसके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों कि ग्रांग एक उच्च आदर्श लिङ्ग जो मुनि मार्ग उसके बारण को प्राप्त हुये हैं, ऐसी ग्रवस्था में चारित्र ग्रापका कंसा है? उसे ज्ञानी जन स्वय समफ्र गये होंगे, किन्तु आपके अपूर्व चरित्र के प्रभाव द्वारा, आपकी चिरकीति इस भूमंडल में विद्युत्तवत् चमत्कार दिखलाती हुई अलोकित कर रही है और इसी के प्रभाव से बड़े-बड़े राजा—महाराजा और बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पुरुष आकर आपके चरणों मे नत-मस्तक करते है भीर बड़े-बड़े राज्याधिकारी-गण आकर सिर मुकाते हैं यह सब चारित्र की विशेषता का महस्व है।

सहनशीलता या उपसर्ग विजयता— श्राप मे अपूर्व है, महान किंठन से किंठन उपसर्गों की श्राप पर्वाह न करते हुये उन्हें बडे ही शान्ति पूर्वक सहन करते हैं। एक समय श्राप बादा से ऋासी की ग्रोर आ रहे थे बीच में प्रतर्श नामक ग्राम में आपके सम्पूर्ण शरीर से अंवर मच्छी ( भोरमक्खी ) लिपट गई थी, परन्तु आपने इस महान उपसर्ग की कुछ भी परवाह न की। दूसरी बार आप जब नरवर ( खालियर ) से श्रामोल को जारहे थे उस समय शेर ने ग्राकर ग्रापका सामना किया था परन्तु वहां भी विजय प्राप्त की, इसी प्रकार फ्रांसी के मार्ग में सामायिक करते समय गोहरा ग्रापके बदन पर इधर-उधर फिरता रहा, परन्तु आपने कुछ भी परवाह न को और भी अनेक उपसर्ग आपने आने पर सहे हैं विस्तार भय से यहा उल्लेल नहीं किये।

धापको निद्राभी बहुत कम आती है, हमारा पूर्व में आपसे कई वर्षों तक सहवास रहा है, हम समय—समय पर जाकर गुप्त रीरयानुसार परीक्षा किया करते थे, परन्तु जब कभी जाते थे तभी आप जाग्रत ग्रवस्था में मिलते थे। विशेष कर आपका लक्ष्य धारम-ध्यान में अधिक रहता है।

गृहस्थों के चारित्र को समुज्यबल बनाने के लिये आप रात्रि दिवस चिनितत रहते हैं, जहां कहीं आपका विहार होता है बहां पर श्रावकाचार का प्रचार काफी होता है और सक्चे सद-गृहस्य बनाते हैं। इस गृहस्यागार में गृहस्य धर्म को सम्पादन करनेवाली श्राविकाये होती हैं बहु भाग श्रावकाचार का इन्हों पर निर्भर रहता है। उन्हीं को आप उचित शिक्षा देकर बतादि ग्रहण करा श्रावकाचार धर्म स्वीकार कराकर उन्हें सच्ची श्राविकाऐ बनाते हैं।

ग्रापका लक्ष्य विशेष कर स्त्रियों को सदाचारिए। बनाने की ग्रोर रहता है तथा उनके संयम, शील की रक्षार्थ सतत् प्रयस्न करते रहते हैं। प्रापका विद्वार अभी ४-५ वर्ष से मालवा और मारवाड़ तथा हाड़ोती प्रांत मे हो रहा है यहा पर बत विधान किया बहुत ही उच्च और आदर्श है तथा प्रायः सर्व ब्रतों का भार स्त्री समाज पर निर्भर है उन्ही के लाभार्थ प्रापने 'व्रत कथा कोष' नामक ग्रन्थ अनेक शास्त्रों की खोज पूर्ण लिखा है, जो कि ब्रत विधान करनेवालों को अवश्य एक वार देखना चाहिये। इत्यादि प्रयस्न ग्राप गृहस्थों को ग्रादर्श बनाने के लिये सर्दव करते रहते हैं।



#### मृति श्री आदिसागरजी महाराज



प्रापका जम्म बुन्देलखंड के अन्तर्गत बस्हीरी याम में मितो कार्तिक मुदी २ विकम सं० १९४१ में हुआ था। आपके पिताओं का नाम गोपालदास था प्रीर माता का नाम लटकारी था। प्राप गोला पूर्व चोसरा वक्ष के सुयोग्य जन हैं। प्रापके प्राजा का नाम बहीरेलाल था। उनके यहा गोपालदास, नम्हेंलाल, हलकाई, हजारीलाल और बारेलाल आदि ४ पुत्र थे। प्राप भी घपने ४ भाइयों में में मफले भाई हैं। भाइयों के नाम इस प्रकार हैं लुबचन्द, लुमान, मोतीलाल और छोटेलाल। आपका विवाह स० १६५५ में १४ वर्ष की घायु में सरखड़ों में हुआ था। आप बचपन से ही सदावारी थे। विवाह के समय से

दो बार भोजन करना रात्रि को पानी तक नहीं लेना और पूजन करने का आपका नियम था। आपने अध्ययन किसी पाठशाला में नहीं किया। निज का अनुभव ही कार्यकारी हुआ है। आप थी, धातु, गल्ला और कपड़ा का व्यापार करते थे। आपके सुयोग्य दो पुत्र हैं जो कि चिनामन और धर्मेचन्द, बम्होरी में रहते हैं। आप पाने का द्वारा रेशदीनित के उद्धार का कार्य हुआ है। ऐसा जैन मित्र से जात हुया है कि आपके पूर्व जो ने यहा जावनी भाडिया सफाई कराके नेनाितर क्षेत्र का प्रकार में लावा था, किर आपके पूर्व जो ने यहा जावनी भाडिया सफाई कराके नेनाितर क्षेत्र का प्रकार में लावा था, किर आपके पूर्व जो ने यहा जावनी भाडिया सफाई कराके नेनाितर क्षेत्र का प्रकार में लावा था, किर आपके प्रवाद बढ़े भेले तो आपके प्रवाद के सफल नमूने हैं। क्षेत्र को उसित करता आपका मामूली कार्य नहीं था बल्कि कटोर स्थाग का फल या आपको बचलन में लुमान कहा करते थे और भविष्य में तो मान खोने वाले ही निकल । आपने मिती ज्येष्ठ मुदी ५ स० १९६४ को द्वीगागिर में मुनि अनतसागरजी और शांतिसागरजी महाराज कारणी में दूसरी प्रतिमा ली थो तब आपका नाम स्व क्षेत्र चए पर से १९६४ में अजब बढ़वानों में मुनि सुभसंसागरजी से ७ वी प्रतिमा ली थो। फिर सागर में माच मास के प्रयूपण गर्थ से २००० में दाजबी प्रतिमा धारण की थी। सं० २००१ से वर्णी गणेशप्रसादजी के सर्घ में रहक जवलपुर में वीर जवनती पर बीर प्रभू के समक्ष सुस्कक दीक्षा लो और आपका नाम कु ६ स्तराग स्वास्ता । आपने सुन्तक दीक्षा से हो के सा लोच करना चालू कर दिया था। वर्णीजी ती आपके चरित्र की प्रदंशा किया हो करते हैं।

इसके परचात् आपने सं० २०१२ को श्री रेशदीगिर गजरच के दीक्षा कल्याएक के दिन भगवान आदिनाय के दीक्षा समय भगवान घ्रादिनाय के समक्ष मुनि दीक्षा घारए। की तब उसी दिन मिती माघ सुदी १५ शनिवार को आपका नाम मुनि आदि सागर रखा गया।



#### मुनि श्री नेमिसागरजी महाराज

सरल स्वभाव, घारतिचत्त, गरोर मे कृश किन्तु तपस्तेज मे बीन्त, हृदय के मच्चे, लंगोट के पक्के, प्रपानी परिस्थिति प्रनुकूल चलने वाले, प्रयोजन वण बोलने वाले, प्रतिष्ठा, बंद्यक, ज्योतिष, गणित, मत्र, तत्रयत्र, संगीत एवं नृत्यकलाओं में शिरोमिए, धर्मशास्त्र के पूर्णजाता, मधुर किन्तु प्रोजस्वी वाएगी में बोलनेवाले वक्ता, पण्डितो के पण्डित, सफल साधक, जीव मात्र के प्रति अहिंसा का भाव रखनेवाले, न किसी के अपने न पराथे, न सपक्षी न विपक्षी, स्वामिमान निर्मोकता से धर्म साधन करनेवाले विलासो एवं भोगो से अछूते, इन्द्रियों का सम करने वाले, कपायों का निग्नह करने वाले, समाज के गौरव एवं देश के ग्रनमोल रस्न तपोनिधि अध्यात्म योगी थी १०८ मृति नेमिसागरजी का जन्म मगलमय एवं परम पवित्र माना श्री यसोदा देवी की पुनीन कृक्षि से पिना श्री मुग्नालालजो के पुत्र के रूप में विक्रम सवत् ११६६० के फालगुन शुक्ला ढादशी रिवार को पठा (टडा) ग्राम में हुग्रा।

आपने बाल्यकाल में ही बाबा गोकुलप्रमादजी पूज्य गणेशप्रसादजी वर्गी एवं पूज्य मोनी-लालजी वर्गी के साम्रिध्य में रहकर उक्त गुरुजनों की कृषा द्वारा सबत् १६७५ में पूज्य पिताजी का स्वर्गारोहण हो जाने के कारण घर पर हो रहकर अनेको विद्याग्रों के प्रयाह वारिधि बने।

प्रापका बचपन का नाम हरिप्रसाद जैन था। आपने विवाह का परित्याग कर बालब्रह्मचारी व्रत धारए। किया। व्यवं की आयु में पाक्षिक वतो तथा १५ वर्ष की आयु में नेष्टिक श्रावक के रूप में दूसरी प्रतिमा ब्रह्ण की। सन् ५६ में इन्दौर खाए। वि० त० १६६६ में माध कृष्णा प्रतिपदा गुरुवार मु० पटना पो० रहली जिला सागर के जलयात्रा महोस्सव पर श्री १० व. मुनि पदमसागरजी द्वारा सप्तम प्रतिमा ब्रहण की तथा द्वापका नाम रखा गया श्री विद्यासागर।

फाल्गुन णुक्ला ३ सोमबार सवत् २०१६ में म० प्र० के देवास जिलान्तर्गत लुहाखा नामक ग्राम में श्री पंचकत्याएाक महोत्सव पर दीक्षा कल्याएाक के समय श्री १०८ मृनि ग्राचार्य योगेन्द्रतिलक क्षान्तिसागरजी महाराज द्वारा आपने ११ वी प्रतिमा धारए। की और नाम पाया श्री १०४ शुल्लक नेमिसागरजी। वि० सं० २०२४ के शुभ मिती मार्गशीर्थं शुक्ला १५ को आचार्य योगेन्द्रतिलक शांतिसागरजी महाराज द्वारा मनिदीक्षा ग्रहण की।

ग्रापने लगभग १६ वर्ष की ग्रवस्था से लिखना ग्रारम्भ किया। आपने ग्रापनी मनोवृत्तियों को झब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। ग्रापका गद्य एवं पद्य दोनों पर समान रूप से अधिकार रहा। आपकी क्रतियां निम्नलिखित हैं:—

| 8 | <br>श्रावक धर्मदर्पण | प्रकाशित |
|---|----------------------|----------|
| ş | <br>हरि विलास        | प्रकाशित |

३ — प्रतिष्ठासार-सग्रह शास्त्राकार सजिल्द यह ग्रन्थ लगभग

२००० पृष्ठों का होगा

४ -- ग्राध्यात्म सार-संग्रह

— कवितासंग्रह(स्वरचित) ग्रप्रकाशित

सामाजिक क्षेत्र में आपने जो कार्य किए उनका विवरण सिर्फ इतना कह देने में ही पूर्यं-रूपेण हिन्टिगोचर होने लगता है कि क्षेत्र पपौरा, ब्रहारजी एवं अनेक संस्थाओं के ब्राप क्रिक्टाता, व्यवस्थापक एवं संचानक हैं। इन क्षेत्रों एवं संस्थाओं में आपने जितने भी कार्य किए हैं वे अवगुष्ठन में नहीं हैं।

आपके संकल्प इतने म्रडिंग हैं कि विरोधी तस्वों के म्रनेक विग्रहों, महादुर्मोच्य भयानक संकटों, शरीरिक म्राधि-व्याधियों तथा लोगों की दुर्जनतापूर्ण मनोवृत्तियों से भी भ्राप टम से मस नही हुए। भनेकों तरह की आपदाम्रों ने म्रापको कर्तव्य पद्य से डिगाना चाहा पर निर्भीक स्वास्म बल से भ्रापको सदैव सफलता मिली।

आपने स्रनेकों चालुमीस किए, किन्तु श्री परम पावन अतिशय क्षेत्र देवगढ़ के अयानक बीहड़ जंगल में आपने जो चालुमीस किया वह साहसिकता की दृष्टि से चिरस्मरणीय रहेगा। डाकुयों और जंगली जानवरों के अय से ब्याप्त भीषण जंगल में एक दिगम्बर संत का एकाको रहना ख्राइचर्य की बात नहीं तो और क्या हो सकती है किन्तु आइचर्य हम संसारी लोगों को ही होता है आप असे संतों के लिए तो क्या पहाड़, क्या बीहड़ जगल सब समान हैं।

एक चोटो के विद्वान और महान् पट पर फ्रासीन होते हुए भी आप अध्यन्त सरल विनम्न एवं गान्त स्वभाव वाले हैं। ग्रापके जीवन में प्रदर्शन और फ्राडम्बर तो नाममात्र को नहीं है।

#### मुनि वीरसागरजी महाराज



मुनि बीर सागर का जन्म पंजाब प्रान्त के जिला सरोजपुर के समीप धर्मपुरा में अथवाल जाति में सेठ नारायरण सारजी के यहां हुआ था। आपका पूर्व नाम कल्याणमल था। आप आजीवन वाल ब्रह्मचारी रहे, आपने म्रादिसागरजी से प्रथम प्रतिमा घारण की थी। उत्तरप्रदेश में आपने शुल्लक दीक्षा ली। आचार्य शान्तिसागरजी से ऐलक एव मुनि दीक्षा ली। आपने अपने जीवन के अन्त में समाधि धारण कर म्रान्म कल्याण



#### आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज



रोज का हो यह कम है। डालिमियानगर में धक्का-मुक्की को सहते हुए नागरिक भव्य सगमरमर की समाधि पर फूल चढाये बिना अपना कारोबार खुरू नहीं करते। स्व० सूर्यसागरजी महाराज की यह समाधि जब से साहू श्री शातिप्रसादजी ने बनवाई है, भक्तों को बेगुमार भीड़ खिचतीसी चली आती है। स्टेशन से निकलते ही रिकंग बाले चीख-चीख कर भक्तों को उसके बारे में बताना नहीं भूजते। कहते हैं इससे ग्रामुन अच्छा होता है भीर बोहनी भी घच्छी होती है, सो वे पहली सवारी वही की तेते हैं। ऐसे प्रभावशाली नपस्वी थे हमारे सुर्यसागरजी महाराज।

धाचार्यंश्री का जन्म पेमसर ग्राम (शिवपुरी) में कार्तिक गु० ६ वि० सं० १६४० की ग्रुभ मिती में श्री हीरालाल जैन पोरवाल के घर में हुआ था। ध्रापकी माता का नाम गेंदाबाई था। माता-पिता ने आपका नाम हजारीलाल रखा। फालरापाटन में आपके चाचा रहते थे। उन्होंने प्रापका पालन-पोषन कर "गोद" ले लिया। उस जमाने में शिक्षा का प्रचार कम था अतः आपकी शिक्षा प्रारम्भिक हिन्दी ज्ञान तक सीमित रही। गृहस्थावस्था में कुछ दिन रहने के बाद सं० १६०१ को रात्रि में एक स्वप्न के कारण संसार स्वरूप से विरक्ति हो गयी। बस, सिर्फ गुरू की तलाश थी।

वि० स० १९८१ आसीज शु॰ ६ का दिन भाग्योदय का दिन था। इस्दौर में पू० आ० श्री शांतिसागरजी महाराज (आएपी) के पास ग्रापने ऐलक दीक्षा ग्रहए की। ग्राचार्य श्री ने ग्रापको दीक्षा देकर "सूर्यसागर" नाम दिया और आपने सूर्य की तरह चमक कर जग का अज्ञानात्मकार दूर किया। मंगसिर कु० ११ को गुरू से हाटपीपत्या में उसी वर्ष मुनि पद की भी दीक्षा ग्रहए की। आपकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर समाज ने आपको 'आचार्य पर' पर प्रतिष्ठित किया। आप निर्भीक वक्ता, जिनधमं की आचार-परपरा का प्रचार करने वाले अभीक्षा ज्ञानीपयोगी आचार्य थे। जिनके उपकारो से समाज कृतकृत्य है। पू० मुनि श्री गणेशकीतिजी म० ग्रापको ग्रपने गुरुतुष्य मानकर निरतर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं। जग-उद्धारक ऐने आचार्यश्री के चरणों में शत-शत वदन !



# श्राचार्यश्री श्रादिसागरजी महाराज (दक्षिए)



आ॰ श्री ग्रादिसागरजी महाराज

医骨膜切迹 医动脉管 医克里克氏虫 医马克克氏虫 医马克克氏虫 医马克勒氏多氏虫 医马克勒氏虫 医马克勒氏虫虫

ሾ

जाचार्य श्री महावीरकीर्तिजी
भृति श्री वृषभसागरजी
मुनि श्री पिहिताधवजी
मुनि श्री वीरसागरजी
मुनि श्री अजितसागरजी
मुनि श्री श्रुतसागरजी
भ्रामिका स्वर्णमतीजी
श्रुतिलका चन्द्रमनीजी

#### आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज



परमपूज्य प्रातःस्मरागीय तपोनिधि स्व० १०८ श्री आचार्य महावीरकीर्ति मुनि महाराज वर्तमान युग के एक घ्रादशं श्रेष्ठ वीतरागसाधु थे।

अगाध विद्वत्ता महान कठोर तपश्चर्या आदर्श वीतरागता बहुभाषा विज्ञता अदितीय थी।

चन्द्रबाद फिरोजाबाद (U.P.) (चंदवार) मे १४ वी १४ वी शताब्दी में चौहान बशीय राजा राज्य करते थे। इन्हीं के शासन काल में जेन श्रावक राजश्रेष्ठी, प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष आदि उत्तम पदो पर श्रासीन थे। उन्हीं के शासन काल में मोदी नामक सज्जन कोषाध्यक्ष के पद पद प्रनिष्ठित थे।

ग्राचार्यं श्री का जन्म इनी परिवार में हुग्रा। इस परिवार की छुठी पीढी में विशेष की का जन्म हुआ जो नगर के सुप्रसिद्ध सेठ अमृतलालों तो तानीवाले के यहा उच्चे पद पर नियुक्त हुए। आपके तीन पुत्र हुए उनमें श्री रतनलालजी

के पात पुत्र हुए। श्री महेन्द्रकुमारजी (पू॰ ग्राचार्यमहावीरकोर्तिजी) ग्रापके मकले पुत्र थे। माता का नाम बुंदादेवी था। बृत्यादेवी परम धार्मिक प्रसन्नवदना सुशील तीर्थभक्त महिलाथी।

थी रतनलालजी संस्कृत के पाठी थे। दैनिक पाठिकया और मूनियों के परम भक्त थे।

भगवान् महाबीर की श्रमण परम्परा को जिन आचार्यों ने बीसवी शताब्दी में अत्याधिक ग्रागे बढाया उनमें श्री १०० आचार्य महावीरकीतिजी महाराज का नाम उल्लेखनीय है। ग्राचार्य श्री ग्रहस्य अवस्या में महेन्द्रकृमार के नाम से विख्यात थे।

आपका जन्म उत्तरप्रदेश के सुप्रसिद्ध ग्रीयोगिक नगर फिरोजाबाद में हुन्ना। आपने वैशाख बदी ६ वि० सं० १६६७ में जन्म लेकर अपने पिता रतनलालजी और माता बूदा देवी को अमर कर दिया। आप पद्मावती पुरवाल समाज के भूषण् व महाराजा खानदान के थे। ग्राप पाच भाईयों में एक ही निकले। कारण्, चारो भाईयों ने जो कार्यनहीं किया वहीं कार्यआपने सहज स्वभाव ने किया।

#### जिल्ला :

प्रारम्भिक शिक्षा किरोजाबाद में हुई। दस वर्ष की अवस्था में ग्रांपकी माताजी का स्वर्गवास हुया तो आपके मानस में विरक्ति का अकुर उत्पन्त हुआ। अावने दिगम्बर जैन महाविद्यालय महास्थान याद्यावर में ग्रीर सर सेठ हुकमचन्द्र महाविद्यालय इन्दोर में शास्त्री कक्षा तक ज्ञान प्राप्त किया आपकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण और प्रतिभा अपूर्व थो। ग्रापने न्यायनीर्ष ग्रायुर्वेदाचार्य का अध्ययन किया। ग्राप्तिका धार्मिक शिक्षा ने आपको उदासोनता और भो अधिकाधिक बढाई, परिणामस्वरूप उभरते योवन में ही ग्रापने ग्राजन्म ग्राखण्ड ब्रह्मचर्य जन ग्रहण् कर लिया।

#### व्रतनिष्ठा :

यों तो आप सोलह वर्ष की अवस्था से ही श्रावक धर्म का निर्दोष रूप से पालन करने लगे वे पर संसार शरीर भोगो से विरक्त होकर आपने परम निर्भीक प्रखर प्रभावी बक्ता १०६ ग्राचार्यकल्प चन्द्रसागरजी महाराज से ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली। आचार्य वीरसागरजी महाराज से संबत् १९६४ में टांकाटुंका मे शुल्लक दीक्षा ली ग्रीर बत्तीस वर्ष की अवस्था मे श्री १०६ ग्राचार्य ग्रादि-सागरजी महाराज से मृनि दीक्षा ली। यो आपका ज्ञान चारित्र के साथ जुड़ा।

आचार्यं आदिसागरजी महाराज ने म्राचारांग के प्रमृक्त न्नापका आचरण देखकर अपना उत्तराधिकारी बनाया। म्राचार्यं बनकर अपने चतुर्विध सघ का सकुणलता से संचालन किया। भारत के अनेक प्रान्तों मे भ्रमस्य कर म्राप्ते दिगम्बर जैन धर्म का प्रचार किया व अनेको को मुनि, म्रायिका, श्रावक-श्राविका, ब्रह्मचारी, श्रुल्लक भ्रादि बनाकर आस्म-कल्यास्य में लगाया। आचार्यश्री महान् उपसर्ग विकार भ्रीर निमाही साधुरत्न ये। आपकी क्षमाणीलता, साहस क्षमता का परिचय आपके जीवन की भ्रतेक घटनाओं से मिलता है।

#### उपसर्ग विजेता:

एक बार आप बड़वानी सिद्धक्षेत्र पर ध्यान-मग्न थे। किसी दुष्ट पुरुष ने मधु-मिक्खयों के छत्ते पर परस्यर फंक दिया। मधुमिक्खयों ने आचार्य श्री पर ग्राक्रमए। किया। लहुलुहान होकर भी ग्रापने ध्यान नहीं छोडा। इसी प्रकार जब ग्राप क्षण्डिमिर उदयिमिर क्षेत्र की यात्रा के लिए जा रहे थे कि पुलिया में तीन ग्रारावी लोगों ने ग्राचार्य श्री को अकारए। ही मारने के लिए लाठियां उठाई। सेठ चादमलजी ने अपने गुरु की रक्षा करने के लिए स्थय लाठियां खाई पर फिर भी कुछ तो आचार्य श्री को लगी। पुलिस सुपरिग्टेन्डेन्ट ने अपने उन्हें ल्व फटकारा। पुल्ट लोग क्षमा मांगकर भाग गये। इसी प्रकार सम्मेदिशाखरजी सिद्धक्षेत्र पर भी ग्रागहन में अमहनीय श्रीत नम्न दारीर पर असकन व्यवनी अपार विरक्ति का परिचय दिया।

आचार्यश्री के समग्र शरीर पर ब्रह्मचर्य की आभा दिखती थी। आप घन्टो एक ख्रासन से इयान करते थे। आचार्य श्री की निर्वाण भूमियों के प्रति ख्रपार निष्ठा थी।

शायद इसीलिए कि आप स्वय निर्वाण के तीत्र अभिलाषी थे। जब गिरनार क्षेत्र के दर्शनकर ग्राप शत्रुञ्जय अहमदाबाद होते हुए सेहसाना पहुँचे तब वहाँ ६ फरवरी, १६७२ को ग्रापका समाधि-मरण हो गया। भूँकि ग्रापको अपनी मृत्यु का आभाष होने लगाया, ग्रतएव पहले ही सघ की मृज्यवस्था कर दी थी।

#### भट्टारकों के प्रति उद्गार :

आज जो प्राचीन शास्त्र ग्रन्थ पढते, देखने, दशन करने को मिल रहा है वे सब भट्टारकों की देन है क्यों कि वह एक समय था जो राजा, महाराजा, श्रावक द्यादि भेनी थे, जो स्मृतिया छोड़ गये, हैं, सिद्ध क्षेत्र, अतिषय क्षेत्र, प्राचीन मस्दिर, मूर्तियां, ध्रवदोष, इतिहास एव साक्षात् दक्षिए। प्रान्त में विशेष कर दर्शन करने देखने से पता चलता है। उसके बाद वह समय ख्राया जो जीन तीथों पर मन्दिरो पर ख्रम्य समाज ने अधिकार कर लिया एव नस्ट कर दिया तथा जैन संस्कृति को नस्ट करने के लिए एक्यो को छह मास पर्यन्त जलाये। परन्तु जो भी साहित्य सस्कृति देखने को मिल रही है वह सब भड़ारकों की देन है।

भट्टारक जैन के बादशाह हैं। जैनधर्म, सस्कृति, तीर्थक्षेत्रों की उन्होंने रक्षा की।

#### श्री वृषभसागरजी महाराज

पूर्व वृत्तान्त — जंबुढीप के भरतक्षेत्र मे दक्खन भाग मे सहाराष्ट्र प्रान्त है। उसमे करवीर जिले में पचर्पगा के किनारे मानगाव में बाबगौडा नामक पाटिल रहते थे। उनके सावित्री नामक सुसील परनो थी। उनके आदगौडा नामक सदगुर्सो पुत्र था।

आदगौडाकी प्रायु के बारहवे वर्ष मे उनके मा-बाप का स्वगंवाम हुआ। इसलिये गृहस्थी का भार उनके ऊपर स्वय धापडा। उसके बाद उनका विवाह एक मुगील कम्या के साथ हुवा और वे दिसस को सहपरिवार रहने के लिए गये।

आदगोडा को पाच पुत्र हुए। किन्तु दैवलीला के कारण उनके बीच के पुत्र की गाव के अमानुष कलह में हत्या हुई। इसिल्ए वे गाव छोड़कर सागली को रहने के लिए गये। उन्होंने व्यापार में बहुत धन सपत्ति तथा मान कमाया। वे एक महान श्रेष्ठों कहलाने योग्य हुए। किन्तु उनके मन को शान्ति नहीं थी। आदगौडा सुख में वे किन्तु उनके मन में हमेशा श्राता था कि मेरा कमाया हुआ परिषद मेरे साथ नहीं जायेगा क्योंकि विदानों ने कहा है कि ( मराठी भाषामें)

''गाधा गिरधा उपा मऊपा येथे चकी रहाएगार। सर्व संपत्ति मोडन अंति एकटेच जागार।।''

उत्पर के मराठी का मितनार्थ यह है कि, सब पिग्यह यही रहेगा। साथ कुछ भी नहीं जायेगा। इस तरह उनको बेराग्य हुया। अन्त से बयोबृढ महानृ नपस्वी, आचार्य १०० श्री अनतक कीर्ति महाराज के पास ११ मार्च १९५१ से उन्होंने शुभ मृहते से सुत्नक दीक्षा ली। उस समय उनके साथ वज्जकीर्ति, अकंकीर्ति रिवकीर्ति इत तीनों ने दीक्षा ली। दीक्षा समारभ से श्रादगौंडा का नामाभिष्यान वृषभक्तीर्ति हुवा। इसमें बज्जकीर्ति और रिवकीर्ति ना निधन हुवा। पूज्य लक्ष्मीमेन मृहारक पृष्टाचर्य महास्वामी मठ कोत्हापुर रायवाग तमूर उनके पास चार वर्ष तक रायवाग से रहकर धर्म की शिक्षा ली। तदनतर कडोली, बेलगाव, कोन्हापुर, कान्नार श्रिरसी, लातूर, मृष्ट अदि स्थानों मे उनके चातुर्मास हुए।

मिती वेशाख मुदी ७ ता० १०-४० ६२ गुरुवार दिन मे जिरड शहापुरा में घर्म शिक्षा शिविर चल रहा था, उस समय कारजा निवासी सचालक वर्ष, पडित उस्कलराय विद्यार्थी तथा बहुत नगर-वासी महमानों के समक्ष श्री पूज्य १० = आदिसागर महाराज ने क्षुत्लक १० ४ वृषमकीतिको ऐलक दीक्षा दी। उस समय उनका नामाभिधान श्री १० ४ वृषभसागर ग्या गया। उसके बाद कारजा श्रीर वार्शी में चातुमसि हुए। बार्षी में उनका चातुर्मास बड़े सानंद से हुवा। आपको अमृतमयी वाणी ने महान् धर्मप्रभावना की। इस पीढ़ी में ऐसा चातुर्मास पहला ही हुआ। बहुत से जंनी होते हुए उनको धर्म के असलो तस्वों की जानकारी नहीं थी। ध्रापकी प्रभावना से कभी न आने वाले लोग मंदिर में आने लगे। इसका एक मात्र कारए। आपका विशुद्ध चारित्र है। वे लोग आज स्वयं इकट्ठे होकर सानंद धर्मचर्चा झास्त्र आदि अध्ययन करते है। ऐसी महान आस्मा ने ध्रारम कस्याए। किया।

कुन्थल गिरी सिद्धक्षेत्र पर ग्रापने ४१ दिन का समाधिमरण कर स्वर्ग को प्रयाण किया।

११३ वर्षको उम्र में श्रापने समाधि धारएाकी । **प्रक्टू**बर सन् १९८३ में आपकी समाधि पूर्णहुई।



#### मुनि श्री पिहिताश्रवजी महाराज



आपका जन्म वारग दक्षिण भारत में सन्
१ = १ = १ में कालपाजी के यहाँ हुवा था। प्रापकी
माता का नाम सावित्री था। आपकी लोकिक शिक्षा
श वी तक ही हो पायी थी। पू० फ्रादिसागरजी
महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य बत स्वीकार किया।
कोपरगाव में आपने २२ वर्ष की उम्र में शुल्लक
दीक्षा ली। १ माह के बाद ग्रापने मुनिश्रो से मुनि
दीक्षा ग्रहण की। दीक्षां के पश्चात् बाहुबली, उदगांव,
सांगली ग्रादि स्थानों में विहार कर जैन धर्म की
प्रभावना करते रहे। आपने गुरु के साथ म०९०, बिहार,
राजस्थान, गुजरान, आदि में विहार कर धर्म प्रभावना
की। आपने ग्रपने जीवन में श्वनेकों उपवास श्रादि

किए । तपस्वी जीवन ही मुनियो को कर्मनाश का कारण है तथा ग्रापने अनेक प्रकार की कठोर साधना की अन्त में समाधि पूर्वक प्राएो को त्यागा।

#### मुनि श्री वीरसागरजी महाराज



वह पावन बेला, जब श्री गुलाबचन्द सेमचन्द दोशी के पुत्रस्त प्राप्त हुआ, उस पावन बेला को स्था पना था कि मैं विश्व को श्रास्मोकृति का सदेश देनेवाले पुरुष को जन्म दे रही हूं। माता सौ० 'वंचल वाई' को स्था पता था कि मेरी कृख में 'अचल' मुख के लिये मेरा पुत्र परमहम दोक्षा लेगा।

मवन् १८६२ चैत्र बदी १३ रविवार दिनाक ४-४-४० को चरित्र नायक का जन्म हुआ । जन्म समय मे प्रदिवनी नक्षत्र का पहला चरण् था। इस हिमाव मे मेष राशि, शशि स्वामी मगल, वर्माक्षत्रिय, देवगण, प्रदव योनि, ग्राय नाडी ग्राती है। (नक्षत्र नाम चुन्नीलाल) (जन्म समय रात्रि १०२० बजे)

कुल गरिचय--पुज्य महाराजजी के पूर्वज ईडर (गुजरात) के रहने वाले हैं। आपके पितामह कलकत्ता में एक कुणल व्यापारी थे। दूसरे जागतिक महायुद्ध के समय वित्त हानि होने से मानिमक क्षति हो गयी। सन् १९९० में उनका देहात हो गया। चिरव नायक के गिताजी उस समय केवल १४ वर्ष के थे। व्यापार के लिये थी गुजारचन्दजी कुडंवाडी (जिल् सोलापुर, महाराष्ट्र) आये। वेसे ही व्यापार निमित्त भावुर्डी आये। यही पुण्य । महाराजजी का सहा हुआ पाके जन्म समय अपाकी माताजी को इतना हवें हुआ कि वह हवें हवंबाय बना। लोकिक शिक्षण - प्राथमिक शिक्षण ६ वो कक्षत तक भावुर्डी में प्राप्त करने के उपरात फलटाण में हाईस्कल का जिक्षण पूर्ण किया। उच्च विक्षा प्राप्त के हेतु फर्युंसन करिंवज, पूना गये और बी० वे० मेंडिकल करिंवज, पूना से मन् १९६४ में 'एम बी. वी. एस.' की उपाधि प्राप्त करनी।

व्यावसायिक यश—सन् १६६५ मे जि॰ परमगी (मराठवाडा) आये और स्वतत्र व्यवसाय प्रारम्भ किया। जो भी पेशेट आपके हाँस्पिटल में म्रातं उन्हें इसका अनुभव होता कि डॉक्टर एक कुझल डॉक्टर होते हुए भी म्रतीव सरल परिएगामी एव दयानु है। किसी गेशेट में कभी भी ज्यादा फीस निकानने के परिणाम नहीं हुए और न जड सम्पत्ति के संग्रह करने का कोई भरसक प्रयत्न किया। परिएगम यह हमा कि अधिक संपत्ति का संचय न हुआ।

वैवाहिक जीवन—सन् १९६६ में सोलापुर के श्री छगनलालजो गांधी इनकी सुपुत्री कु॰ शकुन्तला से विवाह हुआ। विवाहोपरांत कु॰ शकुन्तलाका नाम सौ॰ प्रनद्या रक्खा गया। सौ॰ अनवामुविद्य ( В А. Нош. ), सयमी और सरल स्वभावी थी। सासारिक जीवन विविध्य और प्रस्तन सुख पूर्ण रहा। चरित्र नायक ने जिसदिन दिगवर दीक्षा ली उसी समय सौ॰ प्रनद्याबाई ने संसार स्याग दिया। यही उनकी महानता, स्याग गुर्णों की ऋलक है।

विरक्तिः — सन् १६६८ से द्याप ( मुनिराज ) अध्यात्म की द्योर प्रयसर हुए। सन् १६७१ में श्री सि. क्षे. कुण्यलगिरी पर पूज्य मुनि १०८ श्री भव्यसागर महाराज के चरणों में कुछ बत प्रहुश्य किये। श्री महावीरजी, श्री गिरतार क्षेत्र, श्री बावनगजाजी आदि तीर्थक्षेत्रों के पावन दर्शन किये। श्री महावीरजी, श्री गिरतार कराय भाव की वृद्धि होती रही। श्री में जब विरक्ति चरम सीमा पर पहुंची तो आपने दिगम्बर दीक्षा लेने का निस्चय किया और परिशाम स्वरूप दिनांक १४-४-७५ अक्षय मृतीया की सुवर्ण बेला में अकलूज (जिल सोलापुर) में प० पू० १०८ श्री झादिसागरजी महाराज के करकालों से दिगम्बर दीक्षा सह सा

एक सज्जन ने दीक्षोपरांत मुक्त से प्रक्त किया कि क्या महाराज की डिग्नी M B.B.S. केन्सिल हुई है। प्रक्त सीघा तो दिखता है परन्तु है कठिन । कुछ सोच विचार न करते हुए भैंने उत्तर में कहा, "हा महाराज फ्रांज भी M B.B.S. (सास्टरऑफ ब्रह्मचर्य एण्ड बैचलर ऑफ सम्यक्त्व) है जिस जीव ने फ्रानेक रोगियों की बीमारियाँ दूर की वही M B.B.S. डॉक्टर का जीव आज संसारी जीवों का भवरोग दूर कर रहा है।

जहा तक मुक्ते ज्ञान है मैं कहूगा आपके विरक्ति के भाव स्वयं प्रेरित थे। ऐसी कोई अनुचित भयंकर घटना नहीं जिससे आपने ससार त्याग किया। ग्राज महाराज की दिनचर्या ऐसी स्वामाविक है कि देखनेवानों को लगता है कि महाराज २०-२५ वर्षों पूर्व से दीक्षित हैं। परिएगम ग्रतीव शात है। चर्या निर्दोष है। प्रवचन क्षानता तो अति उच्च श्रेगी की है।



#### मुनि श्री अजितसागरजी महाराज

नसलापुर ग्राम के किसान परिवार में १८८५ में जन्म हुआ। पिता का नाम नेमाघा माता का नाम सीताबाई। इनका पुत्र तारमा लड़कपन में खेत का काम किया। युवावस्था में शान्तिसागर धनायाश्रम शेंडवाल ( बेलगाव ) में रहकर कुछ श्रष्टयम किया। किर आचार्य शान्तिसागर बी महाराज का प्रवचन सुनकर वैराग्य वृत्ति में टढ हो गए। घर में मां बाप जिनधमं पालन करने वाले वे। वैराग्य वृत्ति बढ़तो गई। किर चिक्कोडी जिला बेलगांव में मृति श्री आदिसागरओ महाराज के करकमलों द्वारा खुल्लक दीक्षा स्मीकार की। किर परम पूत्र्य श्री १०८ वृष्यभागरओ महाराज के करकमलों द्वारा खुल्लक दीक्षा स्मीकार की। किर परम पूत्र्य श्री १०८ वृष्यभागरओ महाराज के करकमलों द्वारा महांतपुर पाव में मुनि दीक्षा ग्रहण की। स्रव तक घ्यान स्वाघ्याय ग्रादि करते हुए गाव गांव गांव में उपदेश सुनाते हुए स्नाग्य कर रहे हैं और मध्यजीवों को धमांपदेश दे रहे हैं।





प्रापका जन्म हासूर में श्रेष्ठी श्री ब्रव बझाय्या के यहां हुआ। माता का नाम श्रीमति हिंक्सणी-देवी था। श्रापके दिता ब्यापार किया करते थे। श्रापके मन में ससार के प्रति वेरास्य आया तथा मुनि आदिसागरजी महाराज से बीठ संठ ६४६७ माध कृष्टणा १ को चिक्कोड़ी में मुनि दीक्षा लेकर भठ आदिनाथ के बतलाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आपका पूर्व नाम ब्रव बाहराव माणागाव था।



#### आर्यिका स्वर्णमित माताजी

आपका पूर्व नाम सोनाबाई था। आपके विताका नामधी साक्काप्पा तथामां का नाम श्रीमति सस्यवदी था। प्रापने शैव लिंगायत जाति वैदय कूल में जन्म लियाथा। बीजापुर जिला में सीरगुप्पी कर्नाटक के रहने वाली थी। छोटी उम्र में आपके विचार धर्म के प्रति थे। १८ वर्ष की उम्र में म्रापने आजीवन ब्रह्मचयंत्रत की दोक्षा धारण की। २२ वर्ष की आयु में देशभूषण्णी महाराज से ७ वीं प्रतिमा धारण की। श्रावण णुक्ला पंचमी हस्त नक्षत्र की मृनि म्रादिसागरजी ने आयिका पद में दीशित किया। आपके द्वारा दिक्षण में धर्म का काफी विकास एवं समय समय पर धर्म प्रभावना के कार्य हुए।



#### क्षत्लिका चन्द्रमति माताजी



अक्षय नृतीया (दिनाक १४-४-७५) का वह दिन कोई नहीं भूल सकता जिस दिन से सी० अनधा चढ़कात दोशी पूज्य स्कृत चन्द्रमति मात्राजी के रूप में दुनिया के सामने आई । स्रापका जन्म दिनांक १७-४-४४ को वंजापुर मे हुआ। प्रापके पिताजी श्री खुगनलालजी गांधी एक अच्छे व्यापारो हैं। आपके माताजी का नाम सी० सोनुवाई है तथा आपके ३ वहिन तथा ४ भाई है। जन्म नाम कु० सीरनमाला तथा पाठणाला नाम कु० शहुन्तला है। लोकिक शिक्षण में आप पास है तथा H. M. D. S. यह वैद्यकीय उपाधि भी

बी॰ ए॰ ग्रॉनर्स (Geography) प्राप्त की।

गाहंहस्य जीवन —सन् १९६५ में ब्रापका विवाह डॉ॰ चन्द्रकान्त गुलाबचन्द दोशी ( वर्तमान में पू॰ १०८ वीरसागरजी महाराज ) इनके साथ हुआ था। आप रूप लावण्य सपन्न है तथा विद्वत्ता, शालोनता भी साथ है। ब्रापकी वृत्ति पतिसेवा परायण तथा समर्पेग् वृत्ति है।

ग्राध्यात्मिक अध्ययन :—पति के साथ ग्रापने तत्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि, समयसार, द्रव्य संग्रह, प्रवचनसार इन कठिन से कठिन ग्रन्थों का अध्ययन किया ।

विरक्तिः — जिस वेग से म्रापके पति के हृदय में विरक्ति भाव जागे उसी वेग से आप भी विरक्ति में कम न थी। अतः पति के साथ ही साथ दीक्षा लेना स्वाभाविक है।

विषेषतः । द्वाप उपदेश ऐसा देती हैं जो सामान्य जनों के गले में उतरे। द्वापके उपदेश से अनेक भव्य जीव स्वाध्याय रुचि संपन्न हुए। दीर्घायु तथा आत्मोन्नति की कामना के साथ आदरां-जान सम्पित है।

# भाषार्घ श्री सन्मतिसागरजी महाराज द्वारा

よみれんかんかんがん かんかんかんかん ちんかん



ग्रा० श्री सन्मतिसागरजी महाराज

मुनि श्री महेन्द्रसागरजी

,, यजेन्द्रसागरजी

,, वाहर्षसागरजी

,, द्रियमसागरजी

,, गुरासागरजी

,, वारसागरजी

तीर्थंसागरजी

हेमसागरजी रविमागरजी



एलक भावसागरजी
धुल्लक प्रिपंतागरजी
धुल्लक प्रपंतागरजी
धुल्लक प्रपंतागरजी
धुल्लक बेरसागरजी
धुल्लक बेरसागरजी
ध्राध्यक विजयमतीजी
आर्थिका नेमबतीजी
ध्राध्यका खिलामतीजी
ध्राध्यका द्वांनमतीजी
ध्राल्लका दंगंनमतीजी
ध्राल्लका वांनमतीजी
ध्राल्लका वांनमतीजी

**对我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我** 

#### मृनि श्री महेन्द्रसागरजी महाराज



आपका जन्म भगवा जिला छतरपुर में संवत् १६७१ कार्तिक सुदी पंचमी को गोलापूरव जाति मे हुवाथा। आपके पिता का नाम श्रीपचमनालजो तथा माता का नाम भूरीबाई था। आपको लौकिक शिक्षा सामान्य ही रही, बाल्यकाल ने ही आपको प्रवृत्ति धमं के प्रति अति नीव थी, ध्रत. ध्रापने जैन प्रत्यों की परीकाएं देकर अनेको विषय में योग्यता प्राप्त की, ध्रापने आचार्य श्री सन्मतिसागरजो से कमश शुल्लक दीक्षा तथा जेठ बदी चतुर्थी को ससार को असार जानकर मुनि दीक्षा धारए। की। आप जगह जगह विहार कर धमं प्रभावना कर रहे है, धम्य है दिगम्बर मुद्रा को।



#### मृनि श्री यजेन्द्रसागरजी महाराज

ग्रापका पूर्व नाम शान्तिनाथ था। दशाहुम्मड जाति मे जन्म लिया। जन्म स्थान पारस्रोला (उदयपुर) था। प्रापके पिताजी का नाम जबरलालजी तथा माताजी का नाम श्रीभूरीबाई था। स० २०३६ मे आं० सम्मनिसागरजी महाराज में केरबाड़ा मे मुनि दीक्षाली।



#### मुनि श्री पार्श्वसागरजी महाराज

मागोलालजी जैन बडजात्या का जन्म भीडा भैसलाना (जयपुर) राजस्थान में श्रेष्ठी श्री गुलावचन्द्रजी बड़जात्या की धर्मपरनी को कृक्षि से वि० सं० १६८८ को हुआ था। आपकी लौकिक मिक्षा सामान्य ही रहो। घामिक ज्ञान साधारण ही था। ग्राचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज को निरन्तर एक वर्ष तक संगति व सदुपदेश सुनने से ग्रापके मन में बैराय्य उत्पन्न हवा तथा पोध शुक्ल एकादणी वि० सं० २०२६ को तीर्थक्षेत्र वाराएग्सी ( उत्तरप्रदेश ) में मृति सन्मतिसागरजो से मृति दीक्षाली । आप अस्यन्त सरल स्वभावी है, ब्राप अनेको स्थलो पर विहार कर ब्रास्म माधना के साथ धर्म प्रभावना कर रहे हैं।



#### मुनि श्री योगेन्द्रसागरजी महाराज



आपका ( श्री ग्रमेण बन्द शर्मा का ) जन्म मन् १६६१ मार्ग में श्री फीदल यमादजी शर्मा के यहा नवालीपुर ( M P.) में हुवा था। प्राप्ते जन्म में बाह्मण कुल में जन्म लेकर के जैन धर्म की शिक्षा प्रहण की। आपने लीकिक शिक्षा द्वार सैंकेण्डरी तक की। दिगान्यर जैन साधुओं की सगित से आपके ग्रन्थर जिन्ममें के प्रति रुचि इत्या आपने ग्रुनि संयमी जीवन न्यतीत करने की भावना जागृत हुई घापने २५-२-७६ ई० चन्देरी (वामीर) में आठ सनमतिसागरजी से मुनि दीक्षा धारण की। आज भी भाष जैनागम के सिद्धान्त प्रचों का अन्वेयण कर रहे हैं तथा मुनि धर्म के मूलगुणों का आन्वेयण कर रहे हैं। आप प्रस्वयक्ता तथा सरल-मना मृनि है। धरण है आपव का वान ।



#### मुनि श्री ऋषभसागरजी महाराज

आंपका जीवन बाल्य अवस्थासे ही सत् संगति मेबीता है। प्रापने १६ वर्षकी उम्र में गृहस्याग किया तथा १६ वर्षकी उम्र में मुनि सन्मतिसागर जीने दिगम्बरी दीक्षा प्राप्त की है। भ्रापने लौकिक शिक्षा हायर सैकण्डरो तक ही प्राप्त की है। भ्रापका त्याग घन्य है जो छोटो अवस्था में भ्राधिक अध्ययन कर प्राणी मात्र का उद्धार कर रहे है। आपके उपदेश में जैन, अजैन, हिन्दू, मुस्लिम आदि सभी वर्गके लोग आकर उपदेश श्रवण करते हैं। आपके हृदय में प्राणी मात्र का उद्धार हो यही भावना रहती है।



### मुनि श्री गुरासागरजी महाराज

श्री दीपचदजी ने क्रोबरी जि॰ डूगग्युर में स० १६४० में दशा हुम्मड जाति में जन्म लिया था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्रापने कपडे का व्यापार किया। आपका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगा तथा मुनि कुम्बुसागरजी से क्षुल्लक दोक्षा ली। नागफएगी पादवंनाथ में आचार्यसम्मति-सागरजी से मुनि दीक्षा दिनाक द−४–६३ को ली।



### मुनि श्री चारणसागरजी महाराज

श्री जगन्नायजी का जन्म जेसवाल जाति में सं० १९७३ में ग्रशोक नगर मध्यप्रदेश में हुवा था। ग्रापने सामान्य शिक्षा प्राप्त की तथा व्यापारिक कार्य में लग गये। हुन संयोग से मुनि श्री के दर्शन एवं प्रवचनों से प्रभावित होकर आचार्य श्री से खेरवाड़ा जि० उदयपुर में सं० २०३९ में जेष्ठ कृष्ण पक्ष में मुनि दीक्षा ले ली। आप सरल परिणामी तथा ग्रापंमार्ग के श्रनुसार मुनिचर्या में लीन हैं।



### मुनि श्री मेघसागरजी महाराज

श्री घृलचन्दजी का जन्म छीतरी राजस्थान मे सं० १९७१ में हुवाथा। सामान्य क्विक्षा प्राप्त की। ब्रापने दबाहुम्मड जाति में जन्म लिया। दाहोद गुजरात में सन् १०–१०–६२ को मुनि दीक्षा आ। असमितसागरजी से ली। आप संघ में रहकर मूनि बतों को पाल रहे हैं।



### मुनि श्री गौतमसागरजी महाराज

सन् १६४० में नागपुर महाराष्ट्र में जन्म लिया था। आपके पिताजी का नाम श्री छगन-लालजी पहाड़िया था। ग्रापने सामान्य शिक्षा प्राप्त कन्ने के बाद काटोल महाराष्ट्र में ब्यापार किया। आपका पूर्णानाम नेमीचन्दजी था। सन् १९६१ नागपुर में क्षुलक दीक्षा ली। मुनि दीक्षा १६६२ दाहोद में ली। ग्रापका नाम ग्राचार्यश्री ने गौनमसागर खा।



### मनि श्री रयरासागरजी महाराज

सं० १६६७ में सरा (खण्डवा) में जन्म लिया था। आपकी शिक्षा मंहिक तक इन्दौर में हुई। युवा श्रवस्था में आने के बाद सामान्य घन्चा करने लगे। तारीख १४-४-६२ को बावनगजा बडवानों में आपने मुनि श्री से मुनि दीक्षा ली। श्राप भरा पूरा परिवार छोड़कर आरम करवारा के पथ में लगे हुए हैं। वर्तमान मे आप आचायं श्री के साथ ही है तथा आरम साधना कर रहे है।



### मुनि श्री तीर्थसागरजी महाराज

प्रापका जन्म प्रलवर जिला राजस्थान में सन् १९५१ में हुआ। प्रापक पिताजी का नाम श्री बाबूलालजी व माताजी का नाम श्रीमती दुलारीबाई है। प्रापक ६ भाई एवं ३ विहिने है। प्रापक पिताजी १५ साल से मुनि सेवा में रत है व धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। प्रापकी भावना एकदम वैराग्य की ओर जाग्रत हुई भौर थोडे ही समय में आचार्य श्री विमलसागरजी के साथ रहकर आपने कमधः दूसरो, पांचवी व सांतवीं प्रतिमा धारण की व धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। सावन मुदी ६ तारीख २-८-७६ को सोनागिरीजी में चन्द्रप्रभु प्रांगण में आचार्य श्री विमलसागरजी से लुल्लक दीक्षा ती। आप बड़े धार्मिक प्रनथी का प्रध्यत करने में ध्यतीत होता है। बड़वापी हैं। आपका प्रधिकतर समय धार्मिक ग्रन्थों का प्रध्यत करने में ध्यतीत होता है। बड़वानी में प्रापने मुनि दीक्षा आ० सन्मतिसागरजी से ले ली।



### मुनि श्री हेमसागरजी महाराज



पूर्व नाम :— स्थामलाल जैन
जाति : खण्डेलवाल (लुहाड़िया)
पिता का नाम — स्वर्गीय श्री अनूपचन्द जैन
माता का नाम — कमलेश जैन
जन्म स्थान : खेरलीगंज
जन्म तिथि : दि० १०-७-५५
क्षस्कक दीक्षा गुरु का नाम : आचार्य श्री सन्मतिसागरजी

क्षुल्लक दीक्षाग्रामः सिहोरा क्षल्लकदीक्षानामः क्षु०पवनसागर

धार्मिक शिक्षा—द्रव्यसंग्रह, छहुद्वाला, सर्वार्थसिद्धि, तस्वार्थसृत्र, गोम्मटसार, परीक्षामुख, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, समयसार, प्रवचनसार, पन्चास्तिकाय, न्याय दीपिका, पंचाब्यायी राजवातिक।

वर्तमान चातुर्मास-कारजा ( महाराष्ट्र )



### मुनि श्री रविसागरजी महाराज



मुनि श्री रविसागरजी महाराज परिचय अप्राप्य



### ऐलक श्री भावसागरजी महाराज

श्री ऐलक १०४ भावसायरजी के बचपन का नाम नाथुलालजी जैन था। आपका जन्म आज से लगभग ४५ वर्ष पूर्व बारा सिबनी (म० प्र०) में हुझा था। आपके पिता श्री धर्मदासजी थे। भो सरकारी नौकरी करते थे। ग्रापकी माता आनन्दबाई थी। आप गोलापूर्व जाति के भूषण हैं। आपको घामिक एवं लौकिक शिक्षा साधारस एव हिन्दी भाषा में हुई है। आप बाल ब्रह्मखारी रहे हैं।

स्वाध्याय करने से ग्रापके मानस में वेरान्य भाव उठेव आपने कार्तिक सुदी तैरस विकम संवत् २०२४ को जवलपुर मे श्री १०८ मृनि सन्मतिसागरजी से ऐलक दीक्षा ले ली। ग्रापने जवलपुर आरा ग्रादि स्थानों पर चातुर्मीस कर धर्मवृद्धिकी।

### क्ष० श्री वीरसागरजी महाराज

साधुकभी विस्मय नहीं करते, पर कीएणकाय हीरालाल जैन खबरा ग्रामवासी ( पन्ना ) रस्तत्रय पाथेय की करबढ़ याचना करता जब सम्मुख आ ही गया तो बाश्वत तीर्थराज सम्मेदिगिर की बंदना में निमीलित पलके खोलते हुए ग्रा० श्री सम्मेदिगिर की बंदना में निमीलित पलके खोलते हुए ग्रा० श्री सम्मेदिगिर की वंदना में निमीलित पलके खोलते हुए ग्रा० श्री सम्मेदिगार का ग्रातिमेश्यम् मिल चुका हो उसकी ग्राजीं पर फैसला करना आसान काम न था। संयम की दुर्गम पगडिश्यों को नायते हुए कही दुर्वल पर लड़खड़ा न जीय यह दुविधा निर्एय की राह रोके अलग खड़ी थी। क्षरण भर की श्राति के बाद आचार्य श्री ने याचक की निरुद्धल लांखों में फ्रांका तो अन्तम् की गहराई में उत्तरते ही चले गये और मिली कमससाहट की फलक। पल भर में दुविधा का कुहरा छट या। सातवीं प्रतिमा के बदे कर प्यारेलाल के पुत्र हीरालाल का भी प्रतियों की जमात में मिला लिया गया। जस्दी ही पीय हु० ४ सं० २०३६ को कटनी में उसके कठिन इस्तिहान की घड़। भी आ गई श्रीर ग्रादेश से क्षण भर में हीरालाल ने केशलोंच कर देह से अपनी निर्ममत्वता सिद्ध कर दो। फिर सब कुछ बदल गया। गाव का हीरालाल सकता हीरा बन गया। ग्राचार्य श्री ने उसे श्रुल्लक बीरसागर माम से अभिहित करते हुए जैनश्वरी दीक्षा प्रदान की। गुरु की वेयावृत्ति करते हुए श्रुल्लक वीरसागर माम से अभिहत करते हुए जैनश्वरी दीक्षा प्रदान की। गुरु की वेयावृत्ति करते हुए श्रुल्लक वीरसागर महाराज श्रास्त्रों के गहन अध्ययन में निमम्न है।

# क्षुल्लक श्री पूर्णसागरजी महाराज



सत्रह वर्षीय नवयुवक ग्ररविन्द को साधु सघ का दर्शन होते ही वेराग्य हो गया नो बस्ती के लोगों ने इसे जन्मातरों का सस्कार ही माना। सुकोमल काया साधना पय की कठिन यात्रा से कहीं कुम्हला तो नहीं जाया वा यही तर्कणा उनके चर्ची की रह गयी थी। पयरिया (दमोह) की बस्ती में प्रार्थन भी जैन शावक के बन पालते हैं। वहां की गलियों में खेलने वाला अरविन्द मुख पर बिराग के भाव लेकर साम को घर लीटता तो पिता कपूरचन्द जैन ने स्थापकर जग दीपक बनकर रहेगा। सो गृहस्थी की चर्ची से उन्होंने स्वयं ही किनारा कर तिया। माता ब्यामा के

हृदय में बहू की साथ थी पर वह साथ साथ ही रह गई। राग पर विराग को विजय हुई और १० मई ६२ को जन्मा प्ररिवन्द २ जून ०० को बुढ़ार (म० प०) में मा० भी सम्मतिसागरजी म० के चरण कमलों में जा उपस्थित हुमा। पानी को घारा भी कही रुकती है। गुरु ने सदजान से जानकर सुपात्र को शुल्लक दीक्षा प्रदान करने का निश्चय कर निया। विद्याल जनसमूह के समक्ष कंमलोंच को किठन परीक्षा शुरू हुई। गुरु की गरिमा को बढ़ाने बाला अरविन्द सफल हुआ। प्रसन्नचित्त गुरु ने 'पूर्णसागर' नाम से म्यापको अभिहित करते हुए विवयय पर अग्रसर होने का म्यादेश दिया। क्षी से म्यापको अभिहित करते हुए विवयय पर अग्रसर होने का म्यादेश दिया। क्षी से म्याप स्वाध्याय में लीन होकर आहम कन्याण कर रहे हैं।



### क्षुल्लक श्री चन्द्रकीर्तिजी



क्षुल्लकश्री चन्द्रकीतिजी

परिचय अप्राप्य

### क्षुल्लक श्री वीरसागरजी महाराज



क्षुल्लक श्री वीरसागरजी महाराज परिचय अप्राप्य



### क्षुल्लक श्री समतासागरजी महाराज

श्री प्रमृतलालजी का जन्म ड्रांगरपुर राजस्थान में ६० वर्ष पूर्व हुवा था। ग्रापके पिताजी का नाम कस्तूरचन्दजी दशाहुम्मड़ जाति के थे। ग्रापके ३ पुत्र, १ पुत्री है। १ पुत्री कु० वीएग जैन आजीवन ब्रह्मचर्य बत धारए। कर आस्म साधना कर रही है। ग्रापने भरे पूरे परिवार को छोड़कर पू० आ० सम्मतिसागरजी महाराज से खु० दीक्षा दिनाक १-११-६३ को ड्रंगरपुर में ही धारए। की। अपने नाम के अनुसार ही आपको वृत्ति है। धन्य है ग्रापका जीवन।

### आर्थिका विजयमति माताजी

आपका जन्म पिड़ावा (राजस्थान) जिला फालावाड में सन् १६२ को हुवाथा। आपके पिता का नाम राजमलजी या तथा माता का नाम कस्तूरीबाई था। आपका गृहस्थावस्था का नाम झिहस्याबाई था। गुरु के प्रवचनों से प्रापके अन्दर प्रात्म ज्ञान जागृत हुवा तथा मृनि सन्मित-सागरजी से राजस्थान कोटा कार्तिक सुदी ३ स० १६३२ को आधिका दोक्षा धारण की। आप राजस्थानो भाषा की जानकार है निरन्तर आत्म कल्याल हेत् स्वाध्याय मनन् चिन्तन में निरन्त हैं।



### आर्यिका नेमवती माताजी



श्रापका जन्म मई सन् १६३० ई० मे फफीत ( ट्रन्डला ) ग्रागरा उत्तरप्रदेश मे हुवा था। आपके पिता व्यापारी थे उनका नाम श्री प्यारेलालजी जैन तथा माता का नाम श्रीमती जयमाला देवी था। सामान्य लोकिक शिक्षा प्रान्त की थी। दिगम्बर जैन साधुओं के प्रवचन सुनकर वैराग्य हुवा तथा ग्रा० श्री सन्मतिसागरजी से १५ अन्नेल १९७५ ई० कलकत्ता में दिगम्बरी दोक्षा ले । श्राप कठोर तपस्वी जीवन व्यतीत कर रही है, निरन्तर बतोपवास व धर्म साधना में तत्त्लीन रहती हैं। आपका पूर्व नाम विह्वाई था।



पू० माताजीका जन्म सीकर जिले में खुर नामक ग्राम में हुवा था। फ्रापने आा० सन्मति-सागरजी महाराज से ४ वर्षपूर्व ग्राधिकादीक्षा धारणाकी।



### क्षुल्लिका दर्शनमतिजी

आपका जन्म पमला गोनोर म० प्र० में हुवाथा। भ्रापके पिताका नाम देवचन्दजी था। श्राप थुवा अवस्था में सन्यास घारए। कर आस्म कल्याए। के मार्ग में निरत हैं। दाहोद नगर गुजरात में आरु सन्मतिसागरजी महाराज से लुल्लिका दीक्षाली।



### क्षुल्लिका जिनमतिजी

ग्रापका जन्म जबलपुर मे हुवा था। आपके पिता का नाम ज्वालाप्रसादजी एव माताजी का नाम श्री कस्त्रीबार्ड था। ग्रापका पूर्व नाम चेनाबार्ड था। ग्रा० सन्मतिसागरजी महाराज से ग्रापने श्रुल्लिका दीक्षा लो। आप घर्म घ्यान में लीन रहती हैं तथा ग्रारम साधना के पथ पर साधना कर रही हैं।



### क्षुल्लिका निर्मलमति माताजी



प्रापका पूर्व नाम मुक्तीबाई था। आपके पिता प्रतिष्ठित व्यापारी श्री कपूरचन्दजी जैन थे। तथा माता का नाम चेनबाई था। प्रापने छोटी अवस्था में ही श्रुल्लिका दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा गुरु मुनि सन्मतिसागरजी से कटनी में सबन् २०३० में दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद ग्राप निरन्तर घर्मसाधना में रत रही है।



# मुनिश्री सुपार्श्वसागरजी महाराज (दक्षिण)



经经验的 医多种性 医二氏性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मृति श्री सुवाहमागरजो





### मुनिश्री सुबाहुसागरजी महाराज

श्चापका जन्म विक्रम सं० १९ व में हुलगी ग्राम जिला बेलगीब व मैसूर प्रान्त में हुग्रा। श्चापका जन्म नाम तवनप्पा है। पिताजी का नाम बालप्पा और माताजी का नाम श्रीमती जानकीबाई है। आपकी बाल्यावस्था से ही धर्मध्यान की ओर विशेष रुचि रही है। आपके यहा परिवार में कृषि-कार्य होता है। सीमेधस्सागरजी महाराज का ग्राम भी आपके ग्राम से बहुत निकट है, आपकी जनकी रिस्तेदारी निकट होने से उनसे धर्मोप्टिश अवस्पा कर आपने भी ब्रह्मचर्य कर लेकर एहत्याग दियाया। वि० सं० २०१४ अगहत शुक्ता १५ को कुर्यस्तिगिर क्षेत्र पर मृनि श्री धुपावस्त्रसागरजी से मृनि दीक्षा ग्रहण की। ग्राप धर्मसाधन में रत है।

## मुनिश्री समन्तमद्रजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य



### मुनि श्री श्रार्यनंदीजी महाराज



श्री शंकररावजी का जन्म तालुका पेटन नामक प्राम में हुआ था। आपके पिता श्री लक्ष्मए रावजी श्रहमिद्ध थे एव माता कृष्णाबाईजी थी। श्रापका गांत्र अहमिन्द्ध ये एव माता कृष्णाबाईजी थी। श्रापका गांत्र अहमिन्द्ध ये व्यवस्था होने से ते विक जैन से तेन लाने थे। श्रापका विवाह श्रीमित पार्वतीयेथी से हुआ जो धामिक कार्यों में काफी श्रामें रहनी थी एव २ प्रतिमा धारण कर रखी थी। श्रापके एक भाई व दो बहने थी एवं आपके एक पुत्र व दो पुत्रिया थी जिनमें से पुत्र का स्वर्गवास हो गया। आप निजाम सरकार के कष्टम स्राफित में ने शक्त सम्पूर्ण समय धर्म- ह्या ने में जोने लगा।

आप वंराय्य की ओर बटे एव आपने श्री समन्तभद्रजी आचार्य से कृत्यलगिरि में १३-११-१६ ६ को दीक्षा ले लीव आप धार्मिक ग्रन्थों का ग्रध्ययन करने लगे। आप हिन्दी, मराठी, भ्रंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, सस्कृत ग्रांदि भाषाग्रों के जाता थे। आपके वैराय्य का प्रमुख कारए। पूर्वजन्म एव बचपन के सस्कार एव ससार की विचित्रता व स्वानुभव था।

ग्रापने दीक्षा लेने के बाद ६० से ६१ तक बाहुबिल कुम्भोज में चातुर्मास किया। सन् ६२ से ६९ तक भ्राप गुरुकुल एलीरा में रहे। आपने एक से भ्रमिक ग्रन्थों का गहन अध्ययन व स्वाध्याय किया। आप स्वभाव से मृदुव अल्पभाषी हैं भ्रौर विद्वानों के बढे धनुरागी हैं। भ्राप स्वयं एक सजीव सस्या हैं जो संस्था के माध्यम से देश, धर्म व समाज की सेवा में संलग्न है।



### मुनि श्री महाबलजी महाराज



पू॰ पुनि श्री का जन्म कर्नाटक प्रान्त जिला वेलगाव मे खबटलोप्प नामक स्थान में दिनांक २५-१-१६०६ में हुवा था। आपका पालन नानी के यहाँ हुवा था। पिता का नाम कल्लाप्पा दुर्गस्पावर तथा माना का नाम पंगप्दा था। श्रापको लौकिक शिक्षा सातवी तक ही हो पायो। आपका पूर्व नाम मिमाप्पा था। आपने मुनि संमन्तभादजी महाराज मे २६-१-१९६४ को कारजा में शुल्लक दोक्षा लो। मृनि दीक्षा भी मृनि श्री से ली।

श्रापने कर्नाटक एव महाराष्ट्र में विहार कर प्राणी मात्र के लिए श्रास्म-कल्याण हेतु धर्म प्रवचन दिया। वर्तमान में १०= स्व० प० पूर्व आर्व शास्ति-

सागरजो महाराज की जन्मभूमि भोजग्राम मे उनके स्मारक कार्यमे सहयोग दे रहे है। आपको बालो प्रभावकारी है। कठोर मुनि घर्मको चर्याका ग्राप अवाधगति मे पालन कर रहे हैं। 💸

### श्रायिका श्री सुप्रभामती माताजी



आपका जन्म कुरड़वाड़ी (महाराष्ट्र ) मे हुआ। आपके पिताश्रीकानाम श्रीनेमीचन्दजी है।

आपका गुभ विवाह १२ वर्ष की छोटी-सी उम्र में श्री मोतीलालजी के साथ हुमा। अभी मेहदी की लाली हन्की भी न हो पायी थी कि उतर गई। शीघ्र ही इन्होंने प्रपता चित्त धर्म-ध्यान की ओर लगाया एवं न्याय प्रथमा इन्टर की शिक्षा प्रहाण की। तत्यच्यात् सोलापुर में राज्यमती श्राविकाशम में १४ साल तक अध्यापन का कार्य किया। वि० सं० २०२४ मिती कार्तिक सुदी २२ को कुम्भोज बाहुबली में आचार्य १० ६ समन्तमद्रजी महाराज से आर्थिका दीका ग्रहाण की एवं इनका नाम सुप्रभामतीजी रखा गया।

आर्यिका श्रो इन्दुमतीजी व सुपादवैमतीजी के सघ में प्रवेश कर आप स्वाध्याय में मस्न रहती है एव चातुर्मास मे छात्राओं को पढ़ाती हैं।

# क्षुल्लक श्री जिनभद्रजी महाराज



- जन्मस्थान मिरज (जि॰ सांगली)
  जन्म सन् १-११-१६०६ में ।
  जन्म नाम दादा चीदरी नाह्रे सा॰ ।
  दीक्षा स्थान १९६३ में कुम्भोज बाहुबर्ला ।
  दीक्षा गुरु आषार्य समन्तमहस्थामी से
  - आचार्य समन्तभद्रस्वामी से दीक्षा स्त्री। आप तपस्वी साधु हैं सदा पठन कार्य में लगे रहते हैं।



# मुनिश्री मुनेन्द्रसागरजी महाराज द्वारा दोक्षित शिष्य



मूनि श्री श्रुतसागरजी महाराज



### मुनि श्री श्रुतसागरजी महाराज

पु॰ महाराजजी का जन्म नूनि ऋाई ( ग्रागरा U. P. ) मे श्रेष्ठी श्री पन्नालालजी के यहां सं० १९३४ में माता लक्ष्मीबाई की कृक्षि से हुआ। स्नाप जैसवाल जाति के थे। स्नापका पुर्व नाम कन्हैयालाल था। आपने मूनि मुनोन्द्रसागरजी महाराज से करहल मैनपुरी में मुनि दीक्षा ली। आप पु० म्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज के सब मे एक विशिष्ट साधु थे। जो शारीरिक दृष्टि से ग्रस्वस्थ रहने पर भी अपने वत, नियम, चारित्र के पालन में दत्तचित्त रहते थे। ग्रापका स्वभाव सौम्य शान्त और मनोज्ञ था। आपका यह सौभाग्य था कि आपको ऐसे महान ऋषिराज का सम्पर्क मिला। आपकी समाधि भी हुई।



# ग्नाचार्य श्री विमलसागरजी महाराज भिण्ड द्वारा

### दीक्षित शिष्य



ग्रा० श्री विमलसागरजी महाराज



आ० थी निर्मलसागरजी
आ० थी कुन्यसागरजी
मुनि थी सुपतिसागरजी
मुनि थी अजितसागरजी
ऐलक थी जानसागरजी
ऐलक थी सन्मतिमागरजी
सुलक श्री धर्मसागरजी

### ब्राचार्य श्री निर्मलसागरजी महाराज



श्राचार्य श्री का जन्म उत्तरप्रदेश, जिला ऐटा ग्राम पहाड़ीपुर में मगसिर बदी २ विक्रम संवत् २००३ में पदमावती परिवार में हुआ था, आपके पिताजी का नाम तेठ श्री बोहरेलालजी एवं माताजी का नाम गोमावतीजी था, होनों ही धर्मात्मा एवं श्रद्धालु थे। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति उनकी अनस्य मस्ति थी तथा अपना अधिक कमय धार्मिक कार्यों में ही ब्यतीत करते थे। उन्होंने पाच पुत्र एवं तीन कन्या को जन्म दिया। उनमें से सबसे छोटे होने के कारण ध्राप पर माता-पिता अधिक प्रेम रहा लेकिन वह प्यार अधिक समय तक न चल सका तथा आपको छोटो उन्न में हो आपके मता-पिता देवलोक सिधार गये थे। आपका चचपन का नाम श्री रमेशवन्द्रजी था। आपका लालन-पालन आपके बढे भाई श्री गोरीसंकरजी द्वारा हुआ। आपकी वैराय्य-भावना वचपन में हो बलवती हुई थी। आपके मन में घर के प्रति

अति उदासीनता थी। प्रापके हृदय में आहारदान देने व निर्णयमृनि बनने की भावना ने ग्रगाध घर बना लिया था। आप जब छहडाला ग्रादि पढते तो इस ससार के चक परिवर्तन को देखकर आपका हृदय कांप उठता था एवम् बारह भावना पढ़ते ही आपके भावों का लोत वह उठता तथा वह धर्म चलुओं के ढारा प्रभावित होने लगता था। ग्राप सोचते थे कि इन दुखों से बचकर प्रपने को कल्याएा मार्ग की ओर लगाकर सच्चे सुख की प्राप्त करूँ। इसी के घनन्तर ग्रुपकर्म के योग से परम-पूज्य थी १००० महावीरकीरिजी का ग्रुपगामन हुआ। उस समय आपकी उम्र १२ वर्ष की थी। महाराज थी आपके घराने में से हैं। आपने उनके समय जमीकन्द का त्याग किया और थोडे दिन उनके साथ रहे। फिर भाई के ग्रापह से घर आना पड़ा। ग्रव अपको घर कैद-सा मालूम होने लगा। प्रापके भाई ने शादी के बहुत यस्त किये लेकन सब निष्फत हो गये। ग्राप जावार्य थी १००० विमलसागरजी के सब में भी थोडे दिन रहे। वहा से बड़वानी यात्रा के लिये कुछ लोगों के साथ चल दिये। बड़वानी ग्रेप प्रापन वहां पर दूसरी प्रतिमा के तत ग्रह्ण किये। उस समय ग्रापकी उम्र १५ वर्ष की थी। फिर बाद में ग्राप दिल्ली पहुँच। वहां पर परमपूज्य थी १०० विमलसागरजी का संघ विराजमान था। जनके साथ ग्राप पहुँच। वहां पर परमपूज्य थी १०० श्री सीमन्धरजी का संघ विराजमान था। उनके साथ ग्राप गरितारजी गये। वहां पर परमपूज्य थी १०० श्री सीमन्धरजी का संघ विराजमान था। उनके साथ ग्राप गरितारजी गये। वहां पर वास से साथ साथ परितारजी गये। वहां पर आपने संश २०० १२ सिती बैसाख बदी १४ को श्रूल्लक दीक्षा ग्रहण

की । उस समय ग्रापकी उम्र १७ वर्ष थी । वहां मे विहार कर संघ का चातुर्मास अहदाबाद में हुआ । उसके बाद भापने गुरु की भाज्ञानुसार सम्मेदिशिखरजी के लिए विहार किया। आप पैदल यात्रा करते हए आगरा आये वहा पर श्री परमपूज्य १०८ विमलसागरजी का सघ विराजमान था। आपने सं० २०२४ मिती आषाढ़ सुदी ५ रविवार के दिन महाव्रतों को घाररणकर निर्ग्रन्थ मुनि दीक्षा धारण की तथा संघ का चातुर्मास वही पर हुम्रा। वहां से विहार करते हुए आप कुण्डलपुर आये। जहां पर ग्राचार्यथी से द्रा० निजात्मारामजी ने क्षान्लक दीक्षा ग्रहण की । वहासे विहार करते हुए ग्राप श्री सम्मेदशिखर पघारे । वहाँ पर महाराज श्री की तीर्थराज वन्दना मकुभल हुई । बाद में आपका चातुर्मास हजारीबाग में हुआ। उसके बाद आप मधूवन स्राये। वहाँ पर क्ष्लकजी ने आप से महाब्रत ग्रहरा किये। बाद में श्राप ईसरी पचकल्याराक मे पधारे तथा वर्हा पर ५ दीक्षायं श्रापके द्वारा हुई। ग्राप वहां से विहार करते हुए बारावकी प्रधारे । जहां पर आपका चानुर्मास हुआ । वहां से . विहार करते हुए स्नाप मेरठ आये । मेरठ से आप सघ सहित पाडव नगरी भगवान शान्तिनाथ. ग्ररहनाय, कुन्थनाथ, मह्लिनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर तीर्थक्षेत्र पर जिस दिन भगवान आदिनाथ ने श्रेयास राजा से प्रथम आदि काल का आहार गन्ने के रस के रूप में लिया था पधारे। संघ सहित विराजकर श्रापके सम्पूर्ण संघ ने गन्ने का रस लेकर उस दिन की याद को ताजा करा दिया मानो वो ही दृश्य सामने हो । मूनि श्री एक माह रहकर मीरापुर, जानसठ, मृजप्फरनगर, खतौली, सरधना, वरनावा, बिनौलो, बड़ागांव, बड़ौत आदि इलाको मे होते हुए चातुर्मास के लिए दिल्ली कैलाशनगर में विराजे । आपने ग्रानेको स्थानो पर चातुर्माम किए ।

बर्तमान में आप गिरनार क्षेत्र पर निर्मल घ्यान केन्द्र का निर्माण कार्य ग्रापके सदुपदेश से बन रहा है। ग्राप क्रतों में ट्रब्र एवं साहमी है, सरलता अधिक है, कोध तो देखने में भी नहीं आता तथा प्रकृति दात एव नम्न है ऐसे बीतरागी निर्मल्य साधुम्नों के प्रति अगाध श्रद्धा है।



### आचार्य श्री कुन्यसागरजी महाराज

घरकों के मातृत्व सुख्य की तमन्ना पूरी हुई तो छविराज पूले नहीं समाये। पिता बन जाने की खुत्ती में स० १६७२ साथ गु० पंचमी (बंसत पचमी ) को धौवा ग्राम (ग्वालियर) की गलियों में उन्होंने बाजे बजवा दिये। गांव की सवानी औरतो ने बधाई गाते हुए सीख दी—लाला! ललन का नाम बदरी रखना बदरी। गांव की गलियों में क्षेलकर स्कूल पहुँचा तो पंडितजी ने पुकारा— बडीप्रसाद।

स्कूल की पढ़ाई खरम हुई तो बडीप्रसाद का जी गांव छोड़ने को मचलने लगा। किताबों के दो प्राक्षर पढ़ते ही उसने जान लिया कि जिन्दगी घर में खपाने के लिये नहीं पंचपरावर्तन मिटाने के लिये मिली है। जीवन को राह मिली पर गति बाकी थी। फिर मिला नेत्रों को सुखकारी पूज्यपाद झा॰ श्री विमलसागरजी म॰ का दर्शन और जीवन को मिली गति। श्राचार्य श्री ने भव्यास्मा पर अनुग्रह करते हुए शुल्लक दीक्षा प्रदान की। कुछ समय बाद सम्मेदिमाकर मे समस्त परिष्रहों को समाप्त करने वाली निर्मत्य मृति दीक्षा प्रदान कर दी श्रीर आपका नाम 'कुथ्यसागर' रखा। आप भी चारित्र को सीहियों में स्थिर पग बड़ाते हुए अपने नर जन्म की सफलता में जुट गये वर्यों कि जीवन का सार चारित्र है। कहा भी है—

थोविम्ह सिक्खदे जिरगइ बहुसुदं जो चरित्त संपुण्णो । जो पुरा चरित्तहीरगो कि तस्य सुदेव बहुएरा।।

गुरु सेवा करते हुए प्रापने सतत् स्वाध्याय से जिनागम के रहस्य को हृदयङ्गम कर लिया तथा सुज्ञानदर्परा पुस्तक लिखकर अपनी विद्वत्ता से समाज को विदित्त कराया। जिन शासन की प्रभावना की।



### मुनि श्री सुमितसागरजी महाराज

आपका गृहस्य नाम श्री नःथीलालजी या। पिता श्री खिददुलाल एवं माना श्री विरोजादेवी के आप लाइले पुत्र थे। ग्राम स्यामपुरा, परगना अम्बाह (मुरैना) में क्वार सुदी ६ सं० १९७४ को ग्रापका जन्म हुआ। ग्राप जायसवाल जैन है। आपकी पत्नी का नाम श्रीमती रामश्री देवी है। तीन-भाई दो पुत्र ग्रीर दो पुत्रियां ग्रापकी हैं। भरे-पूरे परिवार को खोडकर आपने दिगम्बर दीक्षा धारण को है।

ग्रापकी बाल्य काल से ही धर्म में लगन थी। आप ग्रपनी कादतकारी तथा मामुली ब्यापार करते थे आपका विवाह वि० सं० १६८४ में हुआ था और थोडे दिन बाद ही आपको रामदुलारे डाक् हरण कर ले गया था। १४ दिन बाद आप उसके गिरोह से माग आये। वि० स० २०१० में फ्राप गांव से मुरैना में आकर रहने लगे घ्रौर दुकान का कायं करते रहे। पुण्योदय से श्री १०० धालायं विमलसागरजी महाराज संघ सहित मुरैना पथारे। इसी समय आपको धर्मपरनी ने आपसे कहा कि आवार श्री को घाहार देने की मेरी इच्छा है। ग्रगर ग्राप आजा देवे तो में अगुद्ध जल का त्याग ले हूं। ग्राप भी लोजिये। तब आप (तस्घीलालजी) ने कहा आपसे बने तो आहार दो हमसे कुछ नहीं बनता तब आपको धर्मपरनी ने अगुद्ध जल का त्याग कर दिया घोर जानावाई के साथ आहार दिया। किर आपको धर्मपरनी ने कहा अब हम ध्रपने मकान पर आहार बनावेगे ग्राप महाराज को अधि खड़े रहे। विच घर पर आग ये और खड़े रहें। महाराज भी जेकर अपने घर पर आग ये और खड़े रहें। महाराज भी जेकर हम हमाराज को निगाह ग्राप पर पही तो ग्रापने कहा, महाराज मुक्त त्याग नहीं बनेगा। तब महाराज लीटने लगे। तब प्रापने सोचा कि मेरे घर से महाराज बीना ग्राहर लिये लीट गये तो मेरा जैन कुल मे उत्पन्न होना ही बेकार है। किर क्या पा, उसी समय ग्रापके भाव जगे ग्रीर उसी समय ग्रापने अगुद्ध जल का त्याग किया व आचार्य श्री को ग्राहार दिया।

ध्राहार देने के बाद भावना हुई कि अब तो त्याग करते जायेगे। फिर पं० मक्खनलालजी की संगति में रहने लगे व धारत्र अध्ययन करते रहे। स० २०२१ में श्री १०० ग्रान्तिसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा धारण की व वि० सं० २०२३ में एक मकान खरोदा धौर इसी वर्ष मुरैना में गजरथ पत्रकत्याएक महोत्सव हुआ। इस अवसर पर श्री १०० विमलसागरजी महाराज पधारे। इनसे ग्रापने सातवी प्रतिमा ली और इसी तरह आप त्याग की ओर बढते गये।

ससार को अस्थिर जानकर आपने मन मे मुनिदीक्षा लेने की धारणा बना ली। सं० २०२४ मे फागुन मुदी १२ को सोनागिरि गये बहा श्री १० मुनि निर्मलसागरजी से मुनिदीक्षा लेने का विचार किया। मगर श्री १० मुनि विमलसागरजी की आजा न पाकर बाद मे रैवाडी पहुँचे। बहा पर श्री १० मुनि विमलसागरजी महाराज से चेत मुदी १२ वि० सं० २०२४ को ऐलक दीक्षा ली और धापका श्री १० भ्री दोलान नामकरण हुंआ। बहा से विहार करके श्री गुरुजी के साम बेहली पधारे। बहां पर चानुर्मात किया इसी अवसर पर सर्वप्रथम सावन मुदी ११ को केशलोंच हुंधा। केशलोंच के समय आप बडे शास्तिच्त दिखलाई दे रहे थे। थीडी ही देर में प्रापने केश लोंच कर डाला। इस समय आपको जय जयकार से आकाश गूंज उटा। चानुर्मात के बाद संघ के साथ साथ आप गाजियाबाद पधारे। ग्रगहन बदी १२ वि० सं० २०२४ को दूसरा केशलोंच हुंधा उसी समय श्री १०० मुनि विमलसागरजी समय श्री १०० मुनि विमलसागरजी

महाराज ने मुनिदीक्षादेदी, फिर आपका दीक्षित नाम श्री १०८ मुनि सुमितिसागरजी महाराज रखागया।

धन्य है आपकी धमंपीरुषता को कि चन्द दिनों में ही आप सर्व परिग्रह स्थाग कर भरा पूरा परिवार छोड़कर निर्माण्य मुनिपद प्राप्त कर लिया।



### मुनि १०८ श्री अजितसागरजी महाराज

सं० १६५८ में ग्राम क्ष जिला भिण्ड मे श्री गणेशीलालजी के घर पर श्री चुन्नीलालजी ने जन्म लिया था। भ्रापने मिडिल गिक्षा प्राप्त करके ग्रहस्थ घर्म मे प्रवेश किया तथा मूनि विमलसागरजी से सं० २०१२ मे अलवर में श्रुल्लक दीक्षा घारण की तथा सं० २०१७ में भिण्ड में मृनि दीक्षा घारण की। गुरुने श्रापका नाम मृनि अजितसागर रखा। आपने जैनागम के ग्रन्थो का स्वाध्याय किया तथा आरम कल्याण में लगे हुए है।



### ऐलक श्री ज्ञानसागरजी महाराज

आपका पूर्व नाम सुगनचन्दजी था। आपका जन्म वि०स० १६४६ पोष माह मे घमसा जि० स्वालियर में हुवाथा। प्रापके पिताका नाम श्रीष्यारेलालजी था। साधारण शिक्षाके बाद व्यापार मे लगगये। स० २०११ में विमलसागरजी से सातवी प्रतिमा ली। सं० २०१३ में श्रुल्लक दीक्षा एवं सं० २०१६ में ऐलक दीक्षा ली तथा भारत में गुरुवर्य के साथ बिहार किया।



### ऐलक श्री सन्मतिसागरजी महाराज

कहावत है कि पूत के पाव पालने में ही दिखाई देते हैं। लोकोक्ति कंसी भी हो परन्तु गांव गढी (भिण्ड) के शिखरचन्द जैन के जीवन में यह कहावत यथार्थ निकली। गढी प्राप्त में जैनियों के घर सिर्फ इने-गिने ही है। श्री पातीराम जैन लरोबा (गोत्र पाडे) ग्रपनी पत्नी मथुराबाई के साथ अपने सीमित साधनों से निवाह करते हुए धर्म साधना करते थे। पुण्ययोग से स० १९६२ में मंगसिर कृष्णा १२ को इस दम्पत्ति को पुत्र रन का लाभ हुआ। जिसका नाम शिखरचन्द रहा गया । आपके जन्म के एक वर्ष पश्चात प्रापके माता-पिता सपरिवार सिरसागंज ( मैनपुरी ) में आकर बस गये । जहां पर प्रापकी शिक्षा-दीक्षा हुई । कालान्तर में माता-पिता के देहावसान के बाद आव सपरिवार ( स्त्री-पुत्र-पुत्रियों सहित ) खड्गपुर ( प० बंगाल ) में आकर बस गये । परिवर्तन संसार का नियम हैं । कालान्ध्रिय पाकर फलटण में पू० आचार्य श्री विमलसागरजों म० के दर्शन करते हो ध्रापको मोहनिद्धा भंग हो गई और गृरु चरणों में ध्रापने सत्तम प्रतिमा के वृत प्रदान करते ही ध्रापको मोहनिद्धा भंग हो गई और गृरु चरणों में ध्रापने सत्तम प्रतिमा के वृत प्रदान करते ही प्रापका नाम मंजिल के ध्रमुख्य रिवसागर रखा । उसी वर्ष कालगुन गुक्ता २ को क्षुल्लक दोक्षा प्रदान करते हिए आपका नाम मंजिल के ध्रमुख्य रिवसागर रखा । उसी वर्ष कालगुन गुक्ता २ को क्षात्रका में आचार्य श्री ने आपता कर गिर्मान स्त्रा ने प्रति होए प्रापका नाम वृयससागर गिषित किया । कर्मयोग से स्वास्थ्य के कारण दीक्षाच्छित करना पड़ा ध्रीर झुल्लक पद को दीक्षा लेती पत्री जहां ध्राप पूर्व नाम ज्ञानसागर के नाम से प्रसिद्ध हुए । चार वर्ष बाद पुन ऐलक दीक्षा लेता पर्निताम से रत्नत्रय की ध्रराचना कर रहे हैं।



### क्षुल्लक श्री धर्मसागरजी महाराज

षमंडीलाल जी का जन्म सं० १६४१ मे भिण्ड ( म० प्र० ) मे हुवा था। आपकी माताजी का नाम श्री पानावाई था। पिताजी का नाम श्री घोभालाल जी था। बचपन में सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने अपना ब्यापार प्रादि कार्यसम्माला। अनुल्लक स्वरूपचन्दजी से म० १६६५ में दूसरी प्रतिमा धारण की तथा मृनि विभलसागरजी से कोटा में सं० २००४ में अनुल्लक दीका ली। आप संघ में रहकर ग्रन्थों की नकल करने तथा जिनवाणी की सेवा मे अपना समय नगाते थे। **ポポポポポポポポポポポ** 

# मुनि श्री कुन्थसागरजी महाराज द्वारा

दीक्षित शिष्य

တ္ရွိထ

द्यायिका शांतिमतीजी क्षत्लिका सुशीलमतीजी

### ŏ

**改成的政府的政府的政府** 

### आर्थिका शान्तिमती माताजी

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

आपका जन्म स्थान लच्चमा M.P. मे है। आपके पिताका नाम नायूरामजी तथा मांकानाम श्री पूलाबाई था। हिन्दीका साधारण ज्ञान थादीक्षासे पूर्वका नाम कलावतीथा। म्रापने मुदेना में मुमनिसागरजीसे श्रुल्लिका दीक्षा एवं पोरसा मे मृनि कुन्यसागरजी से आर्थिका दीक्षालेली।

Ø

### क्षुल्लिका श्री सुशीलमतीजी

आपका जन्म स्थान क्षत्रीग्राम है तथा माता हलकी बाई की कुक्षी से जन्म लिया था। आपके पिताका नाम सुन्दरलालजी था। ग्रापका दीक्षा से पूर्व अवस्थाका नाम रतनमाला था। स्कूल में ५ वो कक्षा तक ही शिक्षा रही। दिल्ली में मुनि कुन्यसागरजी से क्षुल्लिका दीक्षा ली।

# स्वित्य क्रिय साण् स्वाराज स्

IN A BERLEY WAR OF BERLEY WAS A SECOND OF THE SECOND OF TH

### मनि श्री श्रेयांससागरजी महाराज



आपका जन्म महाराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत मुकाम-तहसील जिला वर्षा ग्राम में तारीख ३१-१२-१६२० में हुवा। प्रापकी जन्म भूमि वर्षा (महाराष्ट्र) है आपका नाम रत्नाकर हिरासावजी चवहे तिगन्बर जेन है प्रापक जिन-दासजी ववहे तथा माता का नाम पार्वती-वाईजी है। आपका छाए।खाने का धधा नागपर में था। आपका छोट। माईस भाषवस नागपर में था। आपका छोट। माईस भाषवस नागपर में था। आपका छोट। माईस भाषवस

चवडे हैदराबाद मे प्रेम चलाता है। आपको एक लडकी है, उसका नाम विजयाबाई घोषाड़े हैं। आपकी भाषा मराठी है। अभी आपको उसर ५६ साल की है। कारजा में आपने २ प्रतिमा १६६२ में ली थी ग्रीर छठी प्रतिमा चापानेर में १९६५ में घारण की, सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य की श्री १०६ मृति सुमितसागरजी महाराज से भागलपुर में तारीख २-११-७० की ग्रह्ण की उसके बाद ब्रह्मचारी अवस्था में १६७२ में ईडर (गुजरात में) चातुर्मास किया। उसके बाद ग्राप गुरु के पास ग्रापा ग्री और वहा गुरु १०६ श्री सुमितसागरजी महाराज से १० दसवी प्रतिमा तारीख १४-१२-७२ वार गुरुवार को मित्री मार्गशीय है को धारण की, नाम रस्तमागरजी रहा, फिर आपने गुरु के ग्रादेश से शिवरजी आदि तीयों को यात्रा दिसिंग भारत, मध्यभारत, विहार, उत्तर भारत आदि प्रदेशों में जो भी सिद्ध क्षेत्र, अतिवाय क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र है, उनकी यात्रा की। आपके दादाजी स्वठ जिन स्वति सारी सिद्ध की नारायण्यी चवडे जैन इन्होंने अपने काल में जैन शास्त्रों का मुद्रण वर्षा प्रेम में किया था।

आप एहस्य प्रबस्था मे जो कि श्रावक के षट् कर्म है, मुनियों को घ्राहार दान दिया करते थे, गुरु की सबोधना से और सानिध्य से उपदेश से और आगम का निमित्त पाकर हड़ श्रद्धा बन गई और वेराग्य धारएगा से मुनि बन गये। पहिले से ही धर्म की तरक ज्यादा लगन थी।

ग्रापकी मुनि दीक्षा ग्रुभ मिति बैशाख बदी २ सोमवार तारीख द-४-७४ को देई ग्राम (राजस्थान) में श्री १०६ मुनि सुमतिसागरजी महाराज द्वारा हुई। दीक्षा ग्रह्गा का नाम श्री १०६ मुनि श्रेयांससागरजी महाराज रखा गया।

### मुनि श्री पार्श्वसागरजी महाराज

श्री १०८ पार्थ्वसागरजी महाराज का जन्म तहसील फिरोजाबाद में जिला आगरा उत्तर-प्रदेश में शुभ मिती कार्तिक सुदी २ को विकम संवत् १६७२ में हुआ था उनका जन्म अग्रवाल बंध गर्मगोत्र में हुआ था। उनके गृहस्य भाश्रम का नाम रामगोपाल अग्रवाल जैन था। उनके पिताजी का नाम प्यारेलालजी जैन था और माताजी का नाम द्रोपदी वाई अग्रवाल जैन था। उनकी माना का स्वगंवास दिनाक १४-१-१६४२ में हुआ और पिताजी का कार्तिक सुदी १५ दिनाक ११-११-१६६२ में हुआ पिताजी के स्वगंवास के बाद उन्होंने मन्दिर का कार्य भ्रायने जुम्मे रखा।

बचपन से उनकी रूचि धार्मिक कार्य में बहुत थी। उनका मुख्य कर्तब्य देवपूजा, व्रत उपवास शास्त्र स्वाध्याय और तीर्थ यात्रा करना हो थी। उन्होंने ४ कक्षा तक अभ्याम किया।

सन् १९३३ मे उनकी णादी धोलपुर निवासी लाला गगारामजी की पुत्री रामश्रीदेवी के मध्य हुई। शादी के बाद बहुत लम्बे समय मे एक पुत्र हुआ।

बहुत समय के बाद परनी ग्रीर पुत्र को छोड वैगम्य हुन्ना उस समय पुत्र मुन्नालाल २१ माल का था।

मार्च १६६६ मे श्री १०६ मुनि श्री मुमितसागरजी ग्रीर श्री १०६ मुनि श्री ज्ञानसागरजी फिरोजाबाद ग्राये तब उनको बैराग्य भाव हुन्ना । तब उन्होंने पूज्य श्री १०६ ग्राचार्य सुमितसागरजी से दिनांक ३१-३-६६ चेत्र सुये १३ सोमबार बीर संवत् २४१५, विक्रम सं० २०२६ के दिन दिगम्बर जैन निवाशों फिराजाबाद मे दो प्रितमा के वत और ग्राजीवन श्रद्धाच्यं लिया । उनकी धर्मपत्नी ने भी जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य लिया । मुनि श्री के साथ सम्मेदिशस्वर यात्रा को गये । अषाढ सुदी द सोमबार विक्रम सं० २०२६ वीर म० २४६५ दिनांक २३-६-६६ मे आचार्य श्री के पास बाराबंकी में सातवी प्रतिमा ली । फिर घर आये । कुछ दिन बाद यात्रा को गये वहाँ गुरु सुमितिसागरजी मिल गये । वहाँ विक्रम स० २०२६ ग्रसोज सुदी ६ सोमबार तारीख २७-८-१९७१ के दिन दि० जैन श्रूबनजी में ऐलक दीका ती तथा श्री १०५ ऐलक ग्रीतलसागरजी नाम धारण

फिर बी० सं० २५००, विक्रम स० २०३१ वैसाल बदी २ सोमवार देई प्राम जिला बूंदी (राजस्थान) पंचकस्थाराक प्रतिष्ठा महोत्सव मे भगवान के तपकस्याराक के दिन गुरु के पास मृनि दीक्षा ली तथा नाम पाइवंसागर रखा। वी त संवत् २५०१ विकम सं० २०३२ श्रावरा सुद्री ७ के दिन ईडर में मुनि वर्षमानसागरजी के समाधि के उपलक्ष में जीवन पर्यन्त हेतु स्याग किया वीर सं० २५०१ विकम सं० २०३२ भादवा बदी २ शनिवार दिनांक २३-८-१९७५ ईडर में मुनि श्री संभवसागरजी के समाधि के उपलक्ष में १२ साल को समाधि का बत लिया। इसलिये उनने तारीख २३-८-१९८७ तक इस घरीर को छोड़ने का बत लिया है।



### मुनि श्री श्रुतसागरजी महाराज



जन्म तिथि—
जन्म ग्राम—भेद्दीपुरा (जिला आगरा)
जन्म ग्राम—थिद्याराम
विता का नाम—सावलदासजी
माता का नाम—नेक श्रीजी
भाई-बहन—जगराम, मूलचन्द, फूलचन्द, भगवती देवी
विद्याराम (भुनि श्रुनसागरजी) रामदयाल (दयासागरजी)।
णिक्षा—४ तक

व्यापार—घी विवाह—२४ वर्ष की आयु में श्रीपालजी की पुत्री राम-हुलारी ग्रम्बा जीता मोरेना ३२ वर्ष की आयु में रामदुलारी का स्वर्गवास दुसरा विवाह णोतिवाई जो एक वर्ष बाद

स्वगंवासी हो गयी। वैराग्य—बचपन से वैराग्य दशलाक्षरी, रतनलाल क्रस १३ वर्ष तक किया तथा ४३ वर्ष की फ्रायु तक क्रह्मचर्य आचार्य सुमितिसागरजी से।

क्षुल्लक-- १६६६-२६ नवम्बर अगहन बदी २०२६ नाम विद्यासागर ।

मुनि— २६–२−११७२ शनिवार फाल्गुन सुदी १२ सं० २०२६ सम्मेदशिखर श्रुतसागर नाम रखा । वर्षायोग—१० भागलपुर, ११ विखरजी, १२. भागलपुर, १३ सोनागिरि, १४. जलेसवर (जिला– रोटा ) मुवाला मुजपकरनगर ।



### मुनि श्री विजयसागरजी महाराज

जन्म स्थान—ईडर, गुजरात (सावरकाठा) आवक प्रवस्था का नाम—देवचंद गांधी
थिता का नाम—श्री नाथालाल जैन
माता का नाम—लक्ष्मीबाई जैन
क्षुत्रक दीक्षा कव ली—कार्तिक सुदी ७ सं० २०३२ को श्री १०८ मृनि सुमतिसागरजो
महाराज से ।



मुनि दीक्षा कब ली-भादो सुदी ३ सं० २०३२ में ली-मुनि सुमितमागरजी महाराज से।

### मुनि श्री श्रादिसागरजी महाराज



### मुनि श्री वीरसागरजी महाराज



सोनागिरि वंसे हैतो जैनियो का तीर्थ, सो भीड़ भरी लारिया जब-तब आना यहा के वासिन्दों के लिये श्राम बात हो गई है। पर २३ अक्टूबर ७६ के दिन बे-मौसम श्रावकों का रेला उमझता दिखा तो गांव वालों में कुछ जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उत्सुकता की लोज बड़ी तो हर्ष का ठिकाना न रहा। विजपुरी ( भिण्ड ) के मोहरलाल का सपूत रामस्वरूप माताकुंवरजी की आंखों का तारा परिवार की ममता को छोड़कर आज धर्मसंघ मे प्रवेण तेने जा रहा था। निर्ह्माण ठीक था। अब मोह जैसी कोई वात नहीं थी।

अब तक संसार चक्र में उसने क्यानहीं देखाथा। सो निर्णय घटल ही रहा। पू० घाचार्यश्री सुमतिसागरजी

म० ने श्रावकों के हर्षोत्लास के मध्य शुल्लक दीक्षा प्रदान कर रामस्वरूप की ससार दशा को समाप्त कर दिया। विनीत शिष्य की योग्यता अपना रग लायी और गुरूवर ने २८ मार्च ७७ को बाह्य ग्राप्यतर दोनों परिग्रह से मुक्त करते हुए थूवनजी क्षेत्र मे मृनि दीक्षा प्रदान की ग्रीर आपका नाम "वीरसागर" प्रचालित किया। घग्य है आपका साहस जो इस पंचमकाल में भीर पुरुषों के चित्त को भी दोलायमान करने वाली महाव्रत की कटिन चर्या को ग्रंगीकार करने के भाव हुए।



### मुनि श्री विनयसागरजी महाराज



आपका जन्म मिती धासोज बदी ६ सम्बत् १६७६ को ब्यावर जिला ( अजमेर ) राजस्थान में हुआ। आपका गृहस्थ का नाम श्री हुकुमचन्दजी पाण्डया है। धापके पिताजी का नाम श्री सुखदेवजी व माना का नाम किश्चनीबाई था। धापने १९४७ में फस्टं इयर पास की उसके बाद पिताजी का स्वगंवास हो जाने के कारण पढाई छोड़नी पड़ी। आपकी धादी श्री हीरालालजी पाटनी किश्चनश्व वानों की लड़की शातादेवी के साथ हुई। धापको माताजी का देहान्त आपके जन्म के ६ माह बाद

ही हो गया था। प्रापमे घीरे-घीरे वैराग्य को भावना उत्पन्न होने लगी। आपके १ पुत्र हुमा। सम्वन् २०३१ में आचार्य भी सुमितसागरजी के साथ गिरनारजी को गये और रास्ते में ऐलक दीक्षा ली। सम्वत् २०३१ में आपको ऐपेनडिस की बीमारी हुई जिसको ग्रापने घैर्य के साथ सहन किया किन्तु उसका ग्रापरेशन होने के कारण् ग्रापको दुवारा भुल्लक दीक्षा लेना पड़ी। इसके बाद गुजरात में ऐलक दीक्षा लीव ऋषभसागर नाम रखा गया। उसके बाद सम्बन् २०३२ तारीख ३०-५-७६ को श्री सोनागिरजी में मृनि दीक्षा लीव अपका नाम श्री विनय सागर रखा गया।



### मुनि श्री शीतलसागरजी महाराज



मध्यप्रदेश राज्य में भिण्ड जिले में मोहनी नाम का नगर है। जहां आपके पिता भी परीछतजी तथा राजमित नाम की मां थी। प्रापके पिता व्यापार किया करते थे। स० १९७९ को आपका जन्म हुवा तथा पूर्व नाम प्रावाफी-लाल रखा गया था। ३-४ वर्ष तक स्कृती शिक्षा प्रास्त करने के बाद आपके पिता को ग्राम छोड़ना पड़ा इस समय आपकी उम्र १६ वर्ष की थी। प्राप्त व्यापार शुरू किया तथा एक कुशल व्यापारी बन गये। आपका परिवार धार्मिक कार्यों में सदेव प्रापी रहता था। मुनि जम्ब्सागरजी के दर्शन एवं प्रवचनों को सुनकर घर स्थाग करने की भावना हुई।

भ्रापने क्षुरूलक दीक्षाले ली। किन्तुकर्मश्रमातासे क्षुरूलक पद छोड दियातयापरिवार में जामिले। पुनः ४५ वर्षकी उम्र मे स० २०३१ को अजमेर मे मुनि सुमतिसागरजी से मुनि दीक्षाधारण की। भ्रापकानाम शीतलसागरजी रखा।



### मुनि श्री शम्भूसागरजी महाराज

जन्म तिथि ---भादो बदी व जन्म स्थान —- घमसा श्रावक ग्रवस्था का नाम --- भागचन्दजी जैन पिता का नाम----श्री गुलजारीलाल जैन साता का नाम---- विख्यजी में निमंलसागरजी महाराज से शुल्लक दीक्षा कब ली--- विख्यजी में निमंलसागरजी महाराज से ऐलक दीक्षा कब ली--- वादावको में निमंलसागरजी महाराज से



# मुनि श्री भरतसागरजी महाराज



स्रापका जन्म १६ दिसम्बर १६४० को साम गुडर खनियाधाना जिला बिनपुरी में स्रीमती भागवनीबाईजी के उदर से हुआ। स्रापक पिताजी का नाम श्री गुलाबचन्दजी था। स्रापक वास्यादस्या का नाम देवेन्द्रकुमार है। स्रापक माताजी को रुचि धर्म में अधिक होने के कारण उन्होंने सन् १६६६ में गृह स्याग कर स्राचार्य श्री १०० धर्ममागरजी गहाराज से दीक्षा लो जो स्रव स्रायिका श्री १०४ वियुलमतीजी हैं।

उन्हों माताओं के सस्कार आप पर भी पत्ने । धार्मिक संस्कारों के कारए। आपने ससार को नश्वर जान श्राचार्य भी १०८ सुमितसागरजी महाराज से पांचवी प्रतिमा शिखरजी में तथा सातवी प्रतिमा पांचापुरी में धारए। की । फरवरी १९७६ को भी चपपुरी मिद्धक्षेत्र में आचार्य भी सुमितसागरजी महाराज से शुल्लक दीक्षा धारए। की एव १०५ श्रुल्लक मिद्धमागर नाम पांचा। ग्रापने सुमितसागरजी महाराज से मृनि दीक्षा लो।

### मुनि श्री अजितसागरजी महाराज



[ परिचय अप्राप्य ]

### क्षुल्लक श्री सिद्धसागरजी महाराज

पद—शुल्लक जन्म विधि—पोष सुदी ४ सं० १६८० जन्म स्थान—प्रिण्ड श्रावक अवस्था का नाम—रामस्वरूप जैन पिता का नाम—धी महोरमल जैन माता का नाम—कुंवर बाई जैन सुल्लक दोझा कब ली—कार्तिक बदी अमावस्या सं० २०३३ किस से ली—श्री १०८ मृति सुमतिसागरजी महाराज से ।



### क्षुल्लक श्री आनंदसागरजी महाराज

### क्षुत्लक श्री कैलाशसागरजी महाराज

त्यागी का नाम—कैलाशसागरजी महाराज
पद—शुल्लक
जन्म तिथि—फाल्गुन सुदी १२
जन्म स्थान—फडोयादरा (साबरकाठा) गुजरात
श्रावक अवस्था का नाम—कपालालजी जैन
पिता का नाम—श्री हेमबन्दजी जैन
माता का नाम—दीवालो बाई

٠

क्षुत्लक दीक्षा—फाल्ग्न सुदी । किन से ली-श्री १०८ आचार्य सुमतिसागरजी महाराज से ।

### क्षुल्लक श्री गुरासागरजी महाराज

आपका जन्म सेठ शान्तिलाल जी की धर्मपरनी की कोइस से सन् १६५० में मुरैनानगरी में हुन्ना। आपका बचपन का नाम उमेशकुमार था। ग्रापके दो भाई एवं दो बहुनें है।

आपने हायर सैंकेन्ड्री तक की लोकिक शिक्षा ग्रहण की । उसके बाद न्याय व्याकरण एवं सिद्धान्त में प्रवेश लिया । आपकी रुचि संस्कृत में अधिक है । व्याकरण के ग्राप ग्रच्छे जानकार है । आपने १२ वर्ष की अवस्था में मुनि श्री विवेकमागरजी के सान्निध्य में पूर्ण केश लोंच कर लिया था ।

धर्म के प्रति धापकी बाल्यकाल से ही रुचियी। आपके बाबाजी ने भी सुल्लक दोशा ले ली जो १०५ सुल्लक वर्धमानसागरजी के नाम से जाने जाते हैं। ग्राप १६७४ में ग्रह त्याग कर जयपुर नगर में शुल्लक सन्मतिसागरजी जानानन्द के पास पहुंच गये थे। आपने सन् १६७६ में आचार्य श्री १०६ सुमतिसागरजी महाराज से श्रुल्लक दोशा ग्रहण की एवं श्रुल्लक गुण्यसागर नाम पाया। तभी से आप श्रुल्लक सन्मतिसागरजी के साथ हैं। आपकी सौम्य छवि साक्षात् वीतरागता का प्रतीक है आप अच्छे बक्ता भी हैं। ग्राप अपना अधिक समय धर्म ध्यान एवं अध्ययन में देते हैं।



### क्षुल्लक श्री चन्द्रसागरजी महाराज

ሾ

### क्षुल्लक श्री सन्मतिसागरजी महाराज



यह भारत बमुन्धरा ग्रनेक महान ऋषि मृनि
एव तपित्वयों को जननी है। इस बमुन्धरा पर उन्हों
का जन्म लेना सार्थक है जिन्होंने भारत देश की
गौरव गरिमा को बढ़ाया है। इसी श्रृंखला ग्राम वरबाई जिला मुरेना के बावूलालजी के घर दिनाक १०
नवम्बर १९४६ को मां सरोजबाई की कोल से वाल्यक्त मुरेशचन्द का जन्म हुआ। सरल हंसमुख स्वभाव,
साहस प्रवत, आरम विद्यास आपमें गुरु से ही है। सभी
मुख सुविधाग्री से गुरु आपका घर आपको ग्रापने
मीह में नहीं फंसा सका। ग्रापने २२ वर्ष की अप्लाय

में ब्रह्मचयं घारए। कर लिया । वेराग्य सरिता में स्नान करते हुए १ फरवरी १६७२ को आपने सम्मेदशिखरजी में मुनि सुमतिसागरजी ये क्षुल्लक दीक्षा प्रहर्ग की आपका नाम क्षुल्लक सन्मति-सागरजी रखा।

### दिगम्बर जैन साध

### आर्यिका श्री चंद्रमती माताजी



पद—आर्थिकाजो
जन्म तिथि—कार्तिक वदी प्रमावस्या सं० १८५७
जन्म स्थान—( ऋषभदेव ) राजस्थान
आविका प्रवस्था का नाम—सुनोचनावाई जैन
पिता का नाम—श्री अमरचन्दजो जैन
माता का नाम—लितावाई जैन
आर्थिका दीक्षा कव ली—माघ सुदी तीज सं० २०३२ को
श्री १०६ मृनि सुमतिसागरजी महाराज से।



### आर्थिका श्री पार्श्वमित माताजी



पद - आयिका
जन्म तिथि -- श्रावरा सुदी ११
जन्म स्थान -- श्रादा (बिहार )
श्राविका अवस्था का नाम -- बृजमोहनी बाई जैन
पिता का नाम -- श्री महेन्द्रकुमारजी जैन
माता का नाम -- राज दुलारी जैन
आयिका दोक्षा -- श्रावरण सुदी ६ सं० २०३० को
श्री १०८ मृनि सुमनिसागरजी महाराज से ।

#### आर्थिका श्री राजमित माताजी



#### बालब्रह्मचारिणी आर्थिका श्री ज्ञानमती माताजी



पद—आयिका श्री
जन्म निथि —चंत वदी १
जन्म स्थान—पोशीना ( मावरकांठा ) गुजरान
श्राविका अवस्था का नाम—कचनवाई जैन
पिता का नाम —श्री साकलचंदनी
माना का नाम—मसीबाई जैन
आयिका दोक्षा—माध सुदी ३ सं० २०३२
कोनसेलो मे श्री १०५ मृतिमुमतिसागरजी महाराज
से।



#### अर्थिका श्री ज्ञानमती माताजी (पोशीना-ईडर)

रामदेश के दशाहुमड़ सेठ साकलचंदजी की पुत्री का कंचन नाम रक्खा। मृनि सुमितसागरजी का संघ पोशोना ग्राम में आया वहां आपने क्षुत्लिका के ब्रत स्वीकार किये। उसके बाद आर्थिका पद को घारए। कर वर्तमान में सच्ची साझ्बी का जोवन बिता रही हैं। भाष गुजराती बहनों के लिए आदर्श रूप हैं।



#### क्षुल्लिका शुद्धमित माताजी

पद — शृत्विका जन्म तिथि — प्रापाद शुक्ता ११ जन्म स्थान — ग्वालियर धार्वाका प्रवस्था का नाम — ज्ञानमति धार्वाका प्रवस्था का जैन माता का नाम — प्यारीबाई जैन धार्विका दीक्षा कब ली — श्वावण मुदी ९ किन से ली — श्वी १०८ ग्रावार्य सुमतिसागरजी महाराज में ।



#### क्षुल्लिका शान्तिमती माताजी



जन्म नाम—मैनाबाई।

पिता का नाम—श्री भैयालालजी

माता का नाम—श्री रश्नीबाईजी

जन्म स्थान—पनागर (जबलपुर) म० प्र०
शिक्षा—स्थाध्यायो
दीक्षामुस्क—श्री १०० मनि सुमतिसागरजी

सुआी मैनावाई का जन्म पनागर जबलपुर म•प्र०में हुमा। डगमगाते कदम स्थिरता की ओर बढ़े। टढ़ता प्राप्त कदमो ने काल के साथ दौड़ प्रारम करदी। ऋतुएं एक के बाद एक आई और चली गई। क्षर्ण-अरण का समय दिन और सप्ताहों में संचित होने लगा। सप्ताहों ने महीनों और महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। शंशव बीतने लगा और उम्र के चरए। यौवन की म्रोर बढ़ने लगे। चिन्तानुर पिता ने योग्य घर-वर देखकर आमगांव निवासी श्री सिघई छुदामीलालजी के साथ विवाह कर दिया। गृहस्य जीवन सुख पूर्वंक बीतने लगा। घर समृद्ध था, परिवार भरा पूरा था। ससार का जाल काल रूपी मकड़ी ने बुनना प्रारम्भ कर दिया। मानुस्व, सजग हो उठा। वर्षानुकम से योग्य समय में सहया बढ़ने लगी। दो लड़के एवं चार बिच्चयां की मा अपने घर मांगन में किलकारों मारते, हंसते मुस्कराते पूलों को देखकर पूली नहीं समाती थी, किन्तु काल की गति विचित्र है। विचि का विधान अमिट है। जन्म के साथ मृत्यु छियों चली माई है। पतिदेव काल के मृतिथ बन गये। खाबा दु स्व में बत्व गई। जीवन में उदासी आने लगी। समय पाकर छिद्रवाड़ा में प्रापन मांतिका धर्ममित मानाजी से मत्यन मिना के जत गहरा कर लिये। जीवन अब धर्म की शरण में पहुंच गया। संसार की वास्तविकता ने उन्हें जगा दिया म्रोर मृति श्री मुमितिसार (मोरेना) से झुल्लिका दोक्षा लेली। तोन वर्ष नक म्राचार्य श्री के साथ रहकर इस यह के योग्य समस्त विधि विधान का अध्ययन एवं आवरण किया। म्रब सृविधानुमार कभी स्वरम्व क्या से कभी किसी संव के साथ विचरण करती हुं कल्याण प्रय पर बढ़ रही है।



#### क्षुल्लिका विद्यामती माताजी



परिचय ग्राप्राप्य ]

#### मुनि श्री निर्मलसागरजी महाराज द्वारा

दोक्षित शिष्य



थी निर्मलसागरजी महाराज



मृति श्री वर्द्ध मानसागरजी

., शातिमागरजी

,, बीरभूपग्रजी

,, निर्वासमागरजी

.. विवेकसागरजी

मूनि श्री दर्जनसागरजी

,, सन्मतिसागरजी

, वर्धमानमागरजो

ऐलकश्री सुमतिसागरजी

क्षुल्लक श्री विद्यासागरजी

#### मुनि भी वर्द्धमानसागरजी महाराज



जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) के ग्राम खांदू के श्रावकों में प्रग्राणी श्री सुन्दरावत जयबन्दवी के यहां भाद्रपद शुक्ला १४ (अनंत-चतुर्देशी) विक्रम संवत् १६६६ को एक बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम रतनलाल रखा गया। आपकी माता का नाम भूरीबाई था। ग्रापक दो बड़े भाई श्री नेमीचन्द ग्रीर साकरचन्द हुए। आपका गीत्र नरसिंहपुरा है। श्री जयबन्द ने एवं भूरीबाई दोनों ही अरयन्त धार्मिक प्रकृति के थे। बालक रतनलाल पड़ा। चूंकि ग्राप के सस्कारों का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा। चूंकि ग्राप ने भाईपों में छोटे थे इसलिए ग्रापको सभी का ग्रामे में हों थे इसलिए ग्रापको सभी का ग्रामे में हों भी

जब ग्राप पाच वर्ष के हुए नो आपका नाम गाव की प्रारंभिक पाठणाला में लिखा दिया गया। ग्राप कुषाग्र बुद्धि के थे, ग्रतः सदा कक्षा में प्रथम आते। आपने संस्कृत तथा हिन्दी में विधारद तक शिक्षा प्राप्त की। ग्राप वचपन से ही ग्रहस्थ वन्धन से मुक्त होना चाहते थे। जब ग्रापकी प्रवस्था २० वर्ष की हुई तो माता-पिता ने प्राप्तके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। किन्तु ग्राप पर तो रग ही हुसरा वढ कुका था। अतः आपने विवाह के बन्धन को स्वीकार न कर आजीवन ब्रह्मवर्यंत्रत ले पाया ग्रीर २० वर्ष की ग्रवस्था में ही घर छोड़ कर आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज के पास जा पहुंचे। विकास सवत् १६ का बादा (मालवा) में सेठ केशरीमल मोतीलालजी द्वारा कराई गई पंवकस्थाएक प्रतिष्ठा के ग्रवसर पर ग्रावार्य वीरसागरजी महाराज से ग्राठवी प्रतिमा के ग्रत ग्रहण कर लिये। तब ग्रापका नाम ग्रह्मवारी जानसागर रखा गया।

लगातार कई वर्षों तक आप आचार्यं श्री वीरसागरजी महाराज के संघ में रहे। आचार्यं श्री के संघ में प्रथम चातुर्मास इन्दीर में किया। बाद मे आप आचार्यं महाबीरकीतिजी के संघ मे भी काफी समय तक रहे। मिति आसाढ़ मुदी १ संवत् २०२८ को सरूरपुर (मेरठ) में मुनि दीक्षा ग्रहण की। प्रापका नाम मुनि वद्धं मानसागर रखा गया। ग्राप महान तपत्वी हैं। कांबला (मुजपकरनगर) चातुर्मास के समय आपने ३१ दिन का उपवास किया। इसके बाद आपने अलवर चातुर्मास मे भी ३१ दिनों का उपवास किया। १०-१० दिन के उपवास तो आप ग्रनेक बार कर चुके हैं।

आप महान तपस्वी हैं। अपन समय स्वाध्याय में लगाते हैं। आप अध्यन्त शान्त चित्त धीर सरल परिणामी है।



#### मुनि श्री शांतिसागरजी महाराज



अवग्ज की बात थी कि मुखराम को भी मुख की तलाश थी। अलावडा (अलवर) की चौहड़ी में छोटेलाल जैन का व्यवसाय भी टीक था और पश्नी चग्दन देवी का स्वभाव भी। मो वे भी यह न समभ सके कि उनके बेटे को कच्ट क्या है? संसार में रचे-पचे वे दम्पत्ति जब भी पृछते मुखराम बात टाल जाता। चारों भाई-बहिनों ने भी दिल टटोला पर वे भी थाह न पा सके और विराग की तड़फत सुखराम के दिल में बहती ही चली गई। १५ वर्ष को आयु में माना-पिता ने गृहस्थी के खेम में बाद दिया जिसका निविद्य चालीस वर्ष को आयु तक विरक्त भाव से किया। "भामं कः मेवते संधी। ।" आखिर उपराम की घड़ी प्रार्ट।

आ० श्री देशभूषरणजी म० से जयपुर में पहली प्रतिमा के बन ग्रहरण कर लिये तो लगा कि सच्चा सुख कुछ प्रशिक दूर नही है। बारावकी मे पू० आ० श्री निमंतनागरजी म० के चरण कमलो मे बेठकर सप्तम प्रतिमा धारण कर ली। ज्येष्ट शु० ७ बी० मं० २४९७ में मुजपकर नगर मे (श्री निमंतनागरजी ने) इस सुवाव को निर्मय दीक्षा देते हुए सुख की तलाश मे भटकते सुखराम को सुखी बना दिया और आपका दीक्षा नाम 'शातिसागर' रक्का। श्रावण शु० २ वि० स० १९७२ को जन्म लेते ही उमे जिस मंजिल की तलाश भी बहु मिल गई। गुरू आदेश से आपने स्नागम सम्मत भीर तपकर सरण करके कमों की असंस्थात गुणी निर्मरा कर अपनी आस्मा को पित्रव बना शला।

#### दिगम्बर जैन साधु

कुछ लोग धाश्चर्य करने लगते है कि इस पंचम काल में जीव होन संहनन से कर्म निर्जरा कहा तक कर पायेगा। प्रनत संनार मे भटकते हुए जो श्रव तक नहीं कर पाया वह स्रव क्या कर पायेगा। उन्हें आचार्य का यह कथन याद रजना चाहिए—

> विष्य-सहस्सेरा पुराजंकम्म हराइ तेरा काएरा। तंसंपहि विस्सेह हुणिज्जस्यइ हीरा संहराणे।। भावसंग्रह—१३१।

मोक्षमार्ग में टढ़ता से बढ़ते हुए कदमों को देखकर पू० ग्रा० श्री जयसागरजी म० ने कार्तिक बदी १४ सं० २०३६ हस्तिनापुर को पावन भूमि मे ग्रापको आचार्य पद प्रदान किया।

स्व-पर कत्याए। में निरस रहकर आपने अब सक दिल्ली, मेरठ, मुजपकरनगर, हस्निनापुर, सम्मेदशिखर प्रामीन नगर सराय, रामपुर मनिहारान में चातुर्मास किये जहां अनेकों भटके हुए जोवों को सदमार्ग पर लगाकर धर्म की प्रभावना की । ग्रापकी बहिन ने भी ( आर्थिका शांतिमती ) जिन-शांसन की महान् सेवा को ।



#### मुनि श्री वीरभूषएाजी महाराज



मुनिराज श्री का जन्म प्रगहन बदी १ (पंचमी) सम्बत् १६७० में, मोजासोडा जिला भिन्ड म० प्र० में श्री बिहारीलालजी के परिवार में हुआ। आपकी मातु श्री का नाम राजमिन देवी था आपके परिवार में नीन माई एवं एक बहिन है जिसमे वहे भाई का नाम चम्पाराम है जो अभी खास परिवार ग्राम सुकाण्ड जि० भिन्ड म० प्र० में रह रहा है। महाराज ने आसम मुद्धि हेतु सम्पूर्ण भारत की यात्रा वंदना दीक्षा से पूर्व ही पूर्ण कर की एवं बम्बई महानगर में रहते हुए भांडुक में अपनी सम्बत्ति से एक जिन मंदर बनवाया। इसके लिए आपके प्रेरणा स्नीत ये आवार्य श्री निमंत्रसागरजी महाराज। प्रारम्भ से ही आपके भाव सुनि दीक्षा प्रहण करने के थे। इसका निमित्त श्रवण

बेलगोल में रास्ते में मुनिश्री मुनिष्ठवतसागर महाराज से महत्तपुर महाराष्ट्र में मिला। तभी से दक्षिण एवं श्रवएबेलगोल की यात्रा करके आप हाल में श्री सिद्धक्षेत्र गिरनार में चातुमिस कर रहे हैं। अभीतक आपने सिद्धक्षेत्र की २५१ बंदना सम्पन्न कर लीहै। हाल में आप आचार्यश्री निर्मलसागरजी महाराज के साथ रहकर आस्म कल्याएं में लगे हैं।



#### मुनिश्री निर्वागसागरजी महाराज



आपके पिताजी थे कागती कुल भूषण् श्री राम प्रसादणी श्रापको माताजी थी भूरीबाई। दोनों उत्तम प्रकृतिवाले थे। उन दोनों के स्वमाव का गहरा श्रसर आप पर भी पड़ा। वचपन से ही अन्वधर्म और उसके सिद्धांतों के प्रति श्रद्धान्वित थे। गृहस्थावस्था का आपका नाम था कुन्दनलाल जी।

अठारह साल की उम्र में भ्रापका पारिएग्रहण-संस्कार हुआ चिन्जाबाई से जो वमनी गांव (मध्यप्रदेश) की रहने वाली थी।

दुर्भाग्य से शादी के बाद तीन वर्ष के भीतर ही चिन्जावाई के प्रारापलेक उड़ गये। ही नहार को कौन रोक सकता है।

पश्चात् आपके धर्म-रत पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया एवं आपकी माताजी का भी।

ग्राप सांसारिक-कौकिक बंधनों से मुक्त हो गये। घर मे रहते हुए भी आप, जैसे पानी में रहते हुए भी कमल पानी से ग्रीलप्त रहता है, वैसे विकथाओं से ग्रलग रहकर निर्ममस्य भाव से ग्रपना कालयापन करते थे।

स्थाग के सोपान पर !—आपने ४६ वर्ष की उम्र में मुनि श्री १०८ निर्मलसागरजी से झुल्लक-दीक्षा ग्रंगीकार की । दीक्षा-स्थल था कुण्डलपुर जिला दमोह ( मध्यप्रदेश )। १९६६ में तीर्घाधिराज सम्मेदशिखरजी की पारसनाथ टोंक पर ग्राप मुनि श्री १०० निर्मल सागरजी के सान्निध्य में निर्मृत्य-दीक्षा से विभूषित हुए। मुनि-दीक्षा से अलंकृत होने से ग्रापके प्रगतिज्ञील जीवन में जैसे चार चार लग गये।



#### मुनि श्री विवेकसागरजी महाराज

उमर के साठ बसन्त निकलते ही घर के किसी कोने में बूढे की बिठा देने का गांव का धाम रिवाज बदस्तूर अब भी निविध्न चल रहा हैं। इस सदभे में हर बार तर्क के घेरे में फंका गया मवाल कुण्ठित होकर निकला है। घर का उददाम युवा णासक साठिये की अन्त शिक्त को ओर फाके विना उसे साठियाया कहने में ध्रपनी भलाई मानता है। लेकिन बकटलाल को करनी से उन्हें भी धाखिर दांतों तले अंगुलिया दबानी पड़ी। नादेड जिले में सौरडबनिका गाव विरागियों का गढ़ है वहा ध्रावक शकरलाल परनी सोनाबाई के साथ व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हुए धर्मागधना मे समय विनात ये। सं० १९७२ में बंकटलाल ने इन्हीं के घर जन्म लेकर निजकुल के साथ-साथ जिनवामन गोरबानित किया। कारएए छोट। सा था विराग का, पर था हृदय की गहराई तक धंस जाने वाला। "शंब" साधु की विरागी प्रवृत्ति ने उन्हें करकोर डाला। सुमार्ग सद्गृत की पहचान का विवेक उन्हें अच्छी तरह था। सन् ७१ में आ० श्री विमलसागरत्री म० से सप्तम प्रतिमा के वत लेकर कंठिन परीक्षा की तैयारी शुरू की। आसीज कृ० ६ सं० २०३३ को औरगावाद में पू० मुनि श्री निमंत्रसागर आ म० के समक्ष देह निमंत्रद की गरीका देते हुए कुपासिन्धु गुरुवर से सूल्लक दीक्षा प्रहुए की। आवार्ष श्री ने आपके विवेक की सराहान करते हुए "विवेकसागर" नाम से पुकार। आपको तेलुए, हिसी, उर्ह, गुजराती, मराठी, राजस्थानी भाषाओं का प्रस्था नान है। सम्प्रति गृह आदंश से स्वर्त के स्वरा से स्वर्त का सुल्ल हो सा सो सो स्वर्त करते हुए स्वर्त सा सुल्ल हो सा सा से पहला के सा सा स्वर्त करते हुए स्वर्त का स्वर्त हुए स्वर्त की सा से से स्वर्त गृह आदंश से प्रता विवेक आप की भाजते हुए समी की कि हुयां काट रहे हैं।



#### मुनिश्री दर्शनसागरजी महाराज



मुनि श्री का जन्म भारतवर्षं की राजधानी दिल्ली में हुवा था श्रापके पिता का नाम श्री सूरजभानजी जैन अग्रवाल तथा मां श्री का नाम श्रीमिति रतनमालाओ जैन था श्रापने ६ फरवरी १९७२ को मुनिश्री निर्मलसागरजी से क्षुल्लक दोझाली कुछ वर्षों के पश्चात् आपने मृनिदीक्षाले जी।



#### मुनिश्री सन्मतिसागरजी महाराज (अजमेर)



मृति श्री सन्मतिसागरजी महाराज का जन्म राजस्थान के मुप्रसिद्ध नगर अजमेर में खण्डेलवाल जैन समाज के बज गीत्रिय परिवार में सीभाग्यशाली श्रीमान् मेठ फूलचन्दजी की धमंपरनी श्रीमती जोधीबाई की कुलि से भादपद शु० सप्तमी बि० सं० १६६६ को हुआ। दम्पत्ति ने बडे प्यार से संतान का नाम रखा 'भवरोताल"। श्रीर वगैर यह देवे कि ससार भंवर में फंसी प्राणियों को नैया को भंवरलाल कैसे निकालता है, उसे डेड वर्ष का ही छोड़-कर संसार से विदा हो लिये। फलत: आपके पालन-पोषण का भार चाचा श्री मानमल जैन के कथों पर आ पड़ा। काल अस से आप प्रारम्भिक लोकिक और घांमिक विदास समाप्त कर निजी व्यवसाय में लग गये। व्यापार में न्याय

नीति से धनोपार्जन कर बाजार में अपनो साख्य जमा लो । ब्यवसाय करते हुए भी ध्रापने जैन श्रावक के सभी घ्रावस्यक कार्यपूजन प्रक्षाल सामायिक शास्त्र श्रवण आदि में कभी शिथिलता नहीं आने दी।

#### विराग की धारा:

बचपन से ही माता-पिता का साया उठ जाने के कार एा संसार की विचित्र दक्षा देखने का अवसर दो वर्ष को अल्पायु से आपको मिल रहा था। और यही कार एा है कि भवभोगों की क्षाए-भंगुरता का उपदेश लेने भ्रापको कहीं भटकना नहीं पड़ा। उदासीन चिल पिजडे में कैद पछी की तरह वैराग्य के लिये छटपटा रहा था।

> कर्म महादुठ वैरी मेरो ता सेती दुख पावे। तन पिजरे में बंध कियो मोहि यासो कौन छुडावे।।

सो परिवार में किसी ने इतना साहम हो नही जुटा पाया कि आपको विवाह के लिये सहमत कर सके। बाल ब्रह्मचारी भंवरीलाल के जीवन की यह पहली विजय थी। मन मे मद-मद मुस्कात लिए एक दिन वह वहां जा पहुंचा जहां उसके कमिलवों के छिदों में रोक लगाने के लिये मुक्तिमार्ग के साक्षात् निदर्शक कुपालु संत पूज्य मुनि थी विभलसागरजी म० विराजमान थे। एक उदासीन को मुनि श्री ने सुल्लक दीक्षा देकर वैराग्य सबद्धंक उपदेश से भव्यों की मन पाणुडी खिला दी। उस दीक्षीत्सव को देखकर आपको रुचि वैराग्य की ओर हो गई और व्यापार में विमुख होकर मध में ही रहने लगे। इसी दरम्यान एक विचित्र घटना घट गई जिसने आपके विरागी जीवन धारा में प्रवाह ला दिया।

हुन्नायह, एक बार आप सुल्लक बातिसागरजी म० के साथ अजमेर की ओर वापिस आ रहेये। मार्ग में पोसागन ग्राम के समीप धर्म की श्रोतल छाया से सर्वथा अस्पृष्य, नवकार की मधुरिम ध्विन से अस्नातित कर्सावाले विषयासक्त दीर्धससारी साधु निदकों ने शूल्लक श्री श्रोतल-सागरजी म० को कु दुकवत् किलोल करते हुए गहरे कृप में फेक दिया। सच ही कहा है दुर्जन व्यर्थ मे श्रद्भात करते हैं।

> मृगमीन सञ्जनाना तृगा जल-सतोष विहितवृत्तीनाम । लुब्धक धीवर पिशुमा निष्कारण वैरिणो जगति ॥

षमं की महिमा का अचित्य प्रभाव, क्षुल्लकजी म० ने कुएं की दीवार पर लटके हलाहल विष वमन करने वाले काले युजन को रज्जु समक्र कर पकड़ लिया और लटके रहे। श्रावकों ने उपसर्ग दूर कर जब आपको वहां से निकाला तो सर्प भी अहस्य हो गया। इस घटना से जीवन और जगत के प्रतिहृदय के किसी कोने में अवशिष्ट आसक्ति पर भी विरक्ति कापूराकच्या हो गया। अजमेर ग्राकर आपने ग्रापनाक रोबार वन्द कर दिया। और फिर, घर छोड़ातो ऐसा कि भूल कर भी मुखन किया। सम्प्रकल्य काप्रभाव ही ऐसाहै।

कालक्रम से आप नसीराबाद आये, जहां पर श्री १० मृनि श्री ज्ञानसागरजी म० के धर्मो-पदेश से कमेबेडियां चटकने लगी। मृनिराज से सप्तम प्रतिमा के बत लेकर अपनी सम्यग्-गठरी को सम्भाजने में दत्तज्ञित हो गये।

#### मक्तिकी राहः

सम्बत् २०१६ ईसरी में पंच कल्याणक प्रतिष्टा का आयोजन हो रहा था। १०८ श्री निर्मल सागरजी म० एकान्तव।दियों की दुर्मति सप्तभगी तीक्षण धारा से काट-काट कर निर्मल मित में परिणित कर रहेथे। इन्हीं मुनिराज के चरण सान्निध्य में आपने श्रुल्लक दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित होने के बाद आप गुरुपद कमनों का अनुगमन करते हुए धर्म-ध्यान करते रहे तथा तप संयम में ग्रपने भाव लगाने रहे।

विकास सं० २०२० में गुरुदेव से बाराबंकी चातुर्मास के समय ऐलक दीक्षा प्राप्त की । सं० २०२५ में विनीत शिब्य के लिये समय आया जिवपथ में छलाग लगाने का। देव भी तरसते हैं जिम सयम के लिये उसे पाने को णिष्य ने फ्रोली फेला दी। सेखड़ा में गुरु ने मुनि दीक्षा देकर उसे क्रुत-क्रुत्य कर दिया। प्रनरंग-बहिरग परिग्रह को त्याग करने की सन्मित जिसके ही जाय भला उसकी पात्रता में सदेह की गुंजाइश ही कहा हो सकती हैं। सो गुरु ने इस भव्यात्मा का नाम सन्मितसागर रखकर औरों को भी "सन्मित" देने का आदेश दिया। शिब्य ने अपने तीनों पदों की दीक्षा काल के गुरु पूर्व भी निर्मलसागरणी म० के आदेश को शिरोधार्य कर जिन शासन प्रभावना के लिये अपना करम वढ़ा दिया।

#### धर्मप्रचार एवं प्रभावनाः

ग्रापने देश भर में भ्रमण करके धर्मामृत को वर्षा से भश्यों के हृदय कमलों को सिचित करते हुए प्रभुत्लित किया। समडा और विजीरी में हजारों अर्जन नर-नारियों ने आजीवन मद्य-मांस-मधु का त्याग करके जिन शासन के महत्त्व को अंगीकार किया।

#### परीषह जय:

श्री सम्मेदगिरि की बन्दना कर जब घाप कटनी ( म॰ प्र॰) के पास पहुंचे तो एक घामीएए ने मधु-मिलखिशो के छत्ते में पत्थर दे मारा जिससे मधु-मिलखिश आपकी देह से चिवट गई परन्तु आप ध्रस्यन्त भावना भाते हुए जरा भी विचलित नहीं हुए। ध्रस्यन्त बेदना को सहन करते हुए जलते रहे। कुछ समय बाद आप गिरकर अचेत हो गये। कटनी के श्रावक प्रमुख आपको नगर में ले ध्राये जहां तीन दिन बाद मधु-मिलखिंग ग्रन्ता को जा सकीं परन्तु आपने उक्त तक न की। घोर उपसर्ग में भी आपका मन रतनत्रय की आराधना में लगा नहां।

पूज्य मुनि श्री गुरु पद चिह्नों का अनुगमन करते हुए श्रावकों को सम्यग्दर्शन भावना को इंडतम् बना रहे हैं। धर्मवस्सलता का बीज बटवृक्ष का रूप धारण करता रहे और पूज्य श्री अपनी कृपा से श्रावक वर्ष को संसार की असारता का भान कराते रहे. यही प्रार्थना है।



#### मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज (दक्षिए)



पू० मुनि श्री का जन्म दक्षिण भारत मद्रास के समीप में हुवा था। आपकी भाषा तेलगू है आप मुनि श्री निमंत्रसागरजी से मुनि दोक्षा लेकर आस्म कल्याण के पथ पर चल रहे हैं वर्तमान में द्याप आचार्य धर्ममागरजी महाराज के संघ में विराज रहे हैं।



#### ऐलक श्री सुमितसागरजी महाराज

तारादेही (दमोह) के श्री गुलभारीलाल जैन सर्राफ एक दिन खानदानी व्यवसाय को छोडकर शिवपथ के अनुगामी बनेगे इसका तो रत्तीभर भी गुमान उनके पिता लक्ष्मीचन्दजी को भी न था। सं०१६८३ माघ श्र०१४ को इस प्रतिष्ठित सर्राफ परिवार में इस विभूति का जन्म हुआ तो माता कौशल्या देवी की चिरसाध मानो साकार हो उठी। ग्रामीण वातावरणा में भला पले-पूषे श्रत्पशिक्षित दम्पत्ति की मनोकामना सांसारिक विषयों के अतिरिक्त हो भी कहां सकती थी। परन्तु जल्दी ही उनका यह मोहजाल ट्ट गया जब उन्होंने अपनी इस प्यारी संतान को भव भोगों से विरक्त पाया । विरक्ति का कारण कुछ भी रहा हो पर यह निश्चित है कि सत्सगति स्रौर सांसारिक सबंधों के स्वायंपना की अनुभूति आपके चित्त को विराग की घोर उन्मुख करती रही। विराग का यह स्रोत स० २०१३ में पुरु मृनि श्रो विमलसागरजी महाराज के चरणों का आश्रय पाकर फट ही पडा। जीवन में धर्मकान्ति का बीज अक्रित हो उठा। पुरु मृनि श्री ने इस निकट भव्य को ततीय प्रतिमा के बत ग्रहरण कराकर संसार भ्रमरण सीमित कर दिया । सं० २०२५ में पूज्य मूनि श्री निर्मलसागरजी महाराज ने सुपात्र की योग्यता परखकर 'ऐलक' पद की दीक्षा प्रदान की और आपका नाम समितसागर घोषित किया । होनहार की बात, क्षरणभर पहले का गुलकारीलाल सर्राफ गुरु कृपा से रत्नत्रय का पाथेय लेकर भवबन्धन का जाल काटने के लिए घर से निकल पडा। तब से न जाने कितने भटकते हुए जीवो को इस विभूति ने सद्धर्मामृत का पान कराकर सन्मार्ग मे लगा दिया। निरन्तर धर्मप्रचार श्रीर धर्म साधना करते हुए ग्राप चारों अनुयोगों के स्वाध्याय में दत्तचित्त रहते हैं।



#### क्षुत्लकश्री विद्यासागरजी महाराज

अनादि की भूल सुधारने का एक अवसर नरतन में ही मिल पाता है फिर और पर्यायं तो ऐसी है कि उनका न होना ही घातम हित में है। घलबता ऐसा मानकर चलने वाले भी हममें से इक्के-दुक्के ही होते हैं। संसार भोग से कुछ ऐसा नृष्णा भाव हो जाता है कि विनृष्णा की बात असुहानी लगने लगती है। नर जीवन का इससे घधिक उपहास ग्रीर क्या हो सकता है। बात हर बार चही चलतो है पर 'करूं मा' के इति शब्द से आत्महित की इतिश्री न जाने कितनी बार करने की गल्दी ग्रनायास ही होती जाती है। 'संमीलने नयनयोर्नहि कि ज्विदिस्त' की भावना भाने वाले श्री भुंवरलाल रूखवदास बोरालकर अंजनीखुरं (बुलडाणा) अपने पिता श्री रूखवदास घोंडीवा बोरालकर माता देवकीबाई के अनेक प्रयासों के बावजूद भी जल से मिन्न कमलवत् गृहस्थी से अलिप्त से बने रहे। १८ मई १९१० को आपके जन्म के उपरान्त परिवार में आनन्द की जो लहर दौड़ी थी वह २३ जून ७४ से सीएा हो चली। जब प्रापने पू० प्राचार्य श्री निमंलसागरजी महाराज से सिदंबडाराजा में बहाचयं प्रतिमा की दीक्षा ले ली। ग्रही नहीं उसी वर्ष १० ध्रक्टूबर (७४) को श्रीरंगाबाद के राजा वाजार मंदिर में पूज्य श्री से ही श्रुल्लक दीक्षा प्रहुए। कर सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिये प्रपने पग बढ़ा दिये। हर जैन श्रावक परिवार में एक क्षीएा घर्म की ज्योति सर्व दिमिटानाती रहती है। बस थोड़ा सा बाह्य संयोग भर का इंतजार रहता है। वह जिस में प्रतिमा सा सिल पाया उसके सच्चिदानंदमय बन जाने में भला विलम्ब कहां। शास्त्रवाचन चितन-मनन से वैराग्य की दिया में मन उन्धुख हुआ सो फिर हका नहीं। श्रुल्लक विद्यासागर के रूप में अब प्राप्त हुमारे सम्मुख धर्मामृत की वर्षांकर महान उपकार कर रहे हैं। अपने दीक्षा काल से लेकर अब तक श्रापने धीरंगाबाद, कुम्भोज, बाहुबली, हराल, अंबड, चिचवाड वसागड़े धीर परभणी में चातुर्मास करके श्रावकों की रस्तत्रय के मार्ग में अग्रसर करने का महान कार्य किया है।



#### मुनिश्री जयसागरजी महाराज द्वारा

#### दोक्षित शिष्य

मृनि श्री पूष्पदन्तसागरजी क्षुल्लकश्री सुमतिसागरजी क्षत्लकश्री विजयसागरजी



#### मुनि श्री पुष्पदन्तसागरजी महाराज

अ।पने पू॰ मूनि जयसागरजी महाराज से मूनि दीक्षा ली तथा आत्म कल्यामा के पथ पर अग्रसर हैं।



#### क्षुल्लक श्री सुमतिसागरजी महाराज

श्री १०५ क्ष्मलक सुमतिसागरजी का जन्म सिरोंज (मध्यप्रदेश) में हआ। आपने विक्रम संवत् १९६२ में अनुराधा नक्षत्र में मंगलवार को जन्म लिया। आपके पिताश्री मंगलजीन भल्लाये और माता मिश्रीबाई थी। उन्होंने बड़े स्नेह से आपका नाम बदामीलाल रखा। ग्रापके नाम का प्रभाव जीवन पर भी पड़ा। धर्म और समाज के हित में आप बाहर से बादाम के छिलके से व भीतर से अतीव गुणकारी रहे।

जब असमय में ही गृहस्थी का ग्रह आपको लगा तब आपने पर्याप्त परिश्रम करके सभी बहनो के विवाह किये। आत्मीयों की प्रेरिशा से आपने ग्रापना विवाह भी किया। दस बरस तक दाम्पस्य जीवन का निर्वाह किया पर विवाह विराग में वाधक नहीं बना। पुत्र उत्पन्न मात्र हुन्ना और साथ ही ग्रपनी मां को भी लेता गया।

आपने घर और परिवार छोडकर, णरीर और संसार से विरक्त होकर म्राजीवन ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया भीर थी १०६ मृति नेमिसागरजी से सातवीं प्रतिमा ले ली। पूज्य गणेश-प्रसादजी, सहजानन्दजी वर्गी के सान्निध्य ने प्रापको आस्पबोध की दिशा में बढ़ने के लिये प्रेरित किया। विक्रम संबंत् २०२३ मे थी १०६ मृति जयसागरजी से आपने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। आप सरलता और सादगी, सौजन्य और विद्वस्त्रेम के प्रतिनिधि हैं। पड़ित द्यानतराय के शब्दों में आप आर्जव धर्म के प्रतिनिधि है।



#### क्षल्लकश्री विजयसागरजी महाराज

बच्चों को सखा कहने वाले, उनसे घुलमिलकर उनकी बातचीत मे रस लेनेवाले और उन्हें सहज सरल स्वभाव से धर्म की शिक्षा देने वाले भुल्लक है विजयसागरजी।

आपका जन्म संवत् १९६० में कोठिया मे हुन्ना। आपका बचपन अतीव मुखमय बीता। १६ वर्षकी अवस्थामे आपका विवाह हुआ। एक पुत्र भी है।

दस बरस बाद जब गृहिणी का स्वर्गवास हो गया तब आपके मन में विचार आया—यों गृहस्थी में रहकर फ्रात्महित करना सम्भव नहीं। गृहस्थी तो काजल की कोठरी है। इसमें मनुष्य कितना भी सावधान होकर क्यों न रहे। पर राग-इंप, क्षोभ-लोभ, काम-कोध की रेखाये लग ही जाती हैं। यह विचार फ्रांते ही आपने बान्धवों और वैभव को छोड़ दिया।

संबत् २०१७ में देवली में आपने मुनि श्री जयसागरजी से ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेली। छट वर्ष याद आपने सुल्लक दीक्षा भी पिडाबा में लेली। यद्यपि आपकी लौकिक घामिक शिक्षा लगभग नही ही हुई थी तथापि गीत भजनो और स्वाध्याय तथा सत्संग के माध्यम से घ्रापने जो घारमानुभूति पायी उसे धर्म ग्रीर समाज के हित मे बिनरित करने रहते है।

बड़ों को उपदेण देनेवाले तो बहुत हैं पर वे मानते नहीं है। जो मान सकते हैं उन्हें कोई उपदेण देता नहीं है। आपको यह बात सोलह प्राने सही है।

#### मुनि श्री पदमसागरजी महाराज द्वारा दीक्षित शिष्य



क्षल्लक श्री चन्द्रसागरजी 



#### क्षुत्लक चन्द्रसागरजी महाराज

खुर्जा (UP.) में जन्म लेकर ग्रापने खानदान को पवित्र किया। आपके पिता का नाम श्री दीनानायजी था, तथा माताजी का नाम श्री कृष्णा बाई था। सन् १६७४ में आपने मूनि पदम-सागरजी से उपदेश सूना तथा क्षल्लक दीक्षा लेने के भाव हुए तो मूनि श्री ने क्षल्लक दीक्षा दे दी। आप ग्रपने बतों को पालन कर रहे हैं।



#### ፞ኯ፟ጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ ፞ मुनि श्री श्रेपांससागरजी महाराज वर्धा



#### ऐलक चन्द्रसागरजी महाराज



आपका जन्म सिमरया जि॰ ललितपुर में हवा था। ग्रापका नाम बच्चलाल था। ग्रापके पिता मोदी खशालचन्दजी थे। परिवार जाति में जन्म लेकर जाति को उन्नत बनाया। श्राप ३ भाई तथा एक बहिन है। साड्मल जैन विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त की थी। भ० महानीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के पावन ग्रवसर पर मासोपवासी मृति सुपार्श्वसागरजी से दूसरी प्रतिमा के ब्रत धारण किए। सं० २०३२ मे

मुनि नेमसागरजी से क्षु० दीक्षा ली स० २०३७ में फिरोजाबाद में श्रेयांससागरजी से ऐलक दीक्षा ली। क्षरलक भी विश्वनंदीजी महाराज

म्रापका जन्म जैनवाडी (जि॰ सोलापुर) सन् १९४७ में हुआ। आपका गृहस्थ अवस्था का नाम शान्तिनाथ कलवंडा पाटील रहा । ग्रापने मुनि श्रेयांससागरजी से शुल्लक दीक्षा ली ।

#### できょうきょうきょうきょうきょうきょうきょう मुनि श्री सुवतसागरजी महाराज द्वारा





#### मृति श्री निर्वाणसागरजी महाराज

पिता का नाम-बाबुलाल जैन माता का नाम-मुन्दर बाई जन्म स्थान-गाव तालबेहट, जिला-ललितपुर जन्म नाम---महेन्द्रकुमार जैन जन्म दिवस-दिनांक ५-५-५२ ई• दीक्षा गृह—मुनि श्री सुवतसागरजी वैसाख सुदी छठ पुष्य नक्षत्र में प्रातः

#### दिगम्बर जैन साध्

#### क्षुल्लक श्री महावीरकीर्तिजी महाराज



स्रापके पिता का नाम श्री ईश्वरीप्रसादजी तथा मां का नाम घलोबाई था। आपका नाम नेमीचन्द जन्म १६२३ में कार्तिक बदी जयोदणी के दिन हुआ था। घोलपुर में जन्म लेकर यहीं पर सामान्य लोकिक शिक्षा प्राप्त की। २५ स्रप्रेल सन् १६८३ को महाबीर जयन्ती के दिन सम्मेदास्त्राजी में मृति श्री सुजतसागरजी से शुल्वक दीक्षा धारण की। स्रापका नाम शुल्लक महाबीरकीतिजी रखा गया।

22



#### 



**多种政策是是是是是是是这种政策的** 

मुनि श्री विमलसागरजी क्षुल्लक श्री ज्ञानानन्दसागरजी

श्री विजयसागरजी महाराज

#### मुनि श्री विमलसागरजी महाराज

ग्वालियर राज्य के समीप महापनो नामक ग्राम में सेठ भीकमचन्द्रजी जैमवान के यहां संक १६४८ में केसरीलाल पुत्र का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती मथुरादेवी था ८ वर्ष की श्रवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, इनके छोटे तीन भाई थे। इन सबका भार इन्हीं के ऊपर था। आप वचपन में हो स्वाध्याय के प्रेमी थे। संक १९६६ में पहली घादी हुई। पत्नी का देहान्त हो जाने के कारए दूसरा विवाह संक १६७७ में हुआ दूसरी पत्नी का देहान्त संक १९६२ में हो गया। अपमें वीतराग माव जागा। संक १९६३ में दूसरी प्रतिमा का बत थारए। किया। परिएगामों में निर्मलता ग्राई और संक १९६७ में श्री १०८ मुनि विजयसागरजी से शुल्लक दीक्षा ले ली। उसके तीन महीने बाद ऐलक दीक्षा ती। संब्दो हजार में कोटा नगर में विजयसागरजी के साथ चातुर्मास किया और उसी समय दिगम्बर मुनि दीक्षा ग्रहण् की। श्रापका नाम विमलसागरजी रक्खा गया। तपः साधना के कीर्तिमान पृष्पार्थी सन्त शिरोमिण मुनिराज है।



#### क्षुत्लक श्री ज्ञानानन्दसागरजी महाराज



संसार में सब कुछ परिवर्गित हो जाता है परन्तु विराग का संस्कार लम्बी प्रक्रिया से भले गुजरे मिटता नहीं है पर संस्कार हो विराग का हो। ग्रभीक्या ज्ञानोपयोगी स्व० पू० श्री १०६ ज्ञानसागरजी महाराज की परम्परा मे पू० आ० श्री विद्यासागरजी म० द्वारा भला जिस जीव को विराग से संस्कारित किया गया हो उसकी महानता के बारे में कहना हो क्या! श्री सोहनलाजी खाबड़ा, टोडारायसिंह (राज) उन उत्तम महापुक्षों मे से एक है जिन्हें ऐसे तपस्वी प्राचार्यों को संस्मानि मिली। म०

१६६१ मे थो सुन्दरलाल जैन के घर में ग्रापका जन्म हुआ। माता धापूबाई ने जन्म से ही धार्मिक संस्कारों में आपकी गहरी रुचि जायत कर ग्रापको उत्तम श्रावक बनाने की दिशा में पहल की। कालान्तर में १० नवम्बर १६७६ में पू० श्री विजयसागरणी म० के चरणों का आश्रय पाकर आपने कुली ग्राम में श्रुल्लक दीक्षा का महान् ब्रत धारए। किया। गुरु प्रस्परा के अनुरूप ग्राप ज्ञान प्रसार में अहर्तिश संलग्न है।



## 

"我我我我我我我我



#### मृनि श्री १०८ सुवर्णभद्रसागरजी महाराज

परम ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मूनि श्री का जन्म गूलवर्गा जिले के नदूर ग्राम में हुआ था। धापके पिता अनतप्पा धोर माता रत्नाबाई थी। इनका गृहस्य धवस्था का नाम शांतिलाल है। माता पिता भाई बहिन स्त्री पुत्रादि तथा आधिक स्थिति उत्तम होते हए भी आप इन सबसे सम्बन्ध त्याग-कर श्रात्म कल्यारा के मार्ग पर अग्रसर हए।

श्चापने पूज्य श्री १०८ श्राचार्य धर्मसागरजी महाराज से ११ साल पहिले सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमाली थी। आपकी प्रबल भावनाथी कि मै मृतिवृत की ग्रहण करके दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपादि आराधनाओं का सम्यक प्रकार से पालन करके इस दूर्लभ नरभव को सफल करूं। तब आपने सन ७४ मे पुज्य थी मृति १०८ संभवसागरजी महाराज से मृति दीक्षा ग्रहण की और आत्म साधना मे लग गये। भ्रापने जबलपुर में चातुर्मास किया। आपने अभी चारित्र शुद्धि व्रत में १२३४ उपवास करने का नियम लिया है। आप पहिले २ उपवास के बाद तीसरे दिन पारएगा करते थे ग्रीर ग्रभी १ उपवास के बाद पारएगा करते है। ३ या ४ घटे तक लगातार प्रतिदिन एक पैर से खड़े होकर उग्न तपश्चरण व ध्यान करते हैं। आप स्वभाव से सरल मृदुभाषी और अध्ययन शील हैं। आहार में मात्र एक ग्रन्न लेकर और सर्व प्रकार के रसों का त्यागकर नीरस आहार ग्रहण करने का आदशे पेश कर रहे हैं।

机托托托托 张张托托托托托托托

## मुनिश्री कुन्थसागरजी महाराज द्वारा

Ž.

मुनि श्री वीरसागरजी क्षुल्लक श्री कनकनन्दीजी आर्थिका चन्द्रमतीजी क्षुल्लिका कुलभूपरामतीजी क्षुल्लक कामविजयनन्दीजी

HANGARANAN KANANAN KAN

#### मुनि श्री वीरसागरजी महाराज



प्रापने स० ११६५ में परसाद ( उदयवुर )
में जन्म लिया। ग्रापके पिता का नाम भ्रो
चम्पालालजी था। आपका पूर्व नाम
गणे श्रीलालजी था। श्रापके २ बच्चे है। श्राप
स्पदं का काम करते थे। प्रतिदिन स्वाध्याय
करते थे मन में बैराय्य श्राया तथा मुनि पार्थन
सागरजी से शुल्लक दीला धारणा की सं० २०३५
में फालगुन मुदी पूर्णिमा के दिन आपने कुन्थसागरजी से तारंगाजी क्षेत्र पर दिगम्बर मुदा
धारणा की। आपका स्वभाव वड़ा सरल है
निय्य ही ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं।

#### दिगम्बर जैन साध्

#### क्षुल्लक श्री कनकनन्दीजी महाराज

आपका जन्म ओडिशा प्रान्त में हुआ था। आपके पिता का नाम मोहन प्रधान एवं माता का नाम रकमणी देवी था, धापकी जाति सत्रिय कास्यप वंश है। धाप खात्र धवस्या से ही धर्म, रूढ़ि एवं अध्यक्षित्रवास आदि के बारे में परीक्षा करने लो, धर्म का स्वरूप जानने के लिये एवं विभिन्न धर्मों की परीक्षा करने के लिये प्रांप भारत के विभिन्न धर्मों को परीक्षा करने के लिये प्राप्प भारत के विभिन्न धर्मा संस्थापकों एवं धर्म प्रचारकों के पास गये, आपने मेट्टिक पास करके लीकिक शिक्षा का त्याग कर दिया। अंत वर्म की परीक्षा करने के लिये शिक्षा आये एवं एक दो माह परीक्षा के बाद मुनि श्री कुन्युसागरजी एवं सिद्धान्त विशास्या श्री १०५ आठ विजयनती माताओं के पास गोम्मटलार जीवकाण्ड एवं कर्म काण्ड तक ४ वर्ष में अध्ययन करके २४ वर्ष की उन्न में पपीराओं में मुनि श्री १०६ कुन्यसागरजी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा नाम शुल्लक कनकनिट रखा गया।



#### आर्थिका चन्द्रमती माताजी

जन्म स्थान — बेलापुर प्राम ( भैनपुरी )
जन्म — अगहन बदी २ विकम १९६२ नाम — चन्द्रकती बाई
पिता का नाम — श्री लालारामजी
माता का नाम — कस्तूरोबाईजी
वैराग्य का कारण — संसार की असारता देखकर स्वयं वैराग्य
दीक्षा गुरु — कुन्यसागरजी
दीक्षा उम्र — २० वर्ष
वर्षमान ग्रामु — ५९ वर्ष
वर्षमान ग्रामु — ५९ वर्ष



#### क्षुल्लिका कुलभूष एमती माताजी

भ्रापका जन्म ललितपुर यू॰ पी० मे हुआ । आपके पिताका नाम पूरनचन्दजी या। आपने परवार जाति में जन्म सन् १६६० में लियाचा। आपका पूर्वनाम श्रीकान्तिबाई या आपकी लोकिक शिक्षा १० बीतक हुई। १ जुलाई १६६० में सिद्धक्षेत्र कुन्यलगिरी पर ग्राधिका श्री विजयमती माताजी द्वाराक्षुल्लिका दीक्षाली। आप अकलूज तथा तमिलनाडू में चातुर्मास कर धर्म-प्रभावनाकर रही हैं।

Ö

#### क्षुल्लक कामविजयनन्दीजी महाराज

जन्म स्थान—सागर (मध्यप्रदेश) पूर्वनाम—श्रीधन्यकुमारजी पिताजीकानाम—खाउजूलालजी माताजीकानाम—श्रीनोनीबाईजी

शिक्षा-- ११ वी तक

दीक्षा—२ दिसम्बर १९८१ को तुमुकट शहर कर्नाटक में मुनि कुन्यमागरजी से शुल्लक दीक्षाली।

आप युवा अवस्था में ही घर परिवार को छोड़ कर निवृत्ति का मार्ग प्रपना कर मोक्ष गार्ग को प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे है ।



# 





#### मृति श्री ज्योतिभूषराजी महाराज



आपका पर्वनाम अप्पासा राज्य जैन था। स्नापके विताश्ची चक्रवर्ति नैनार जैन तथा मां प्रभावति अम्मा थी। आपने तमिलनाड मद्रास के समीप पुन्तुर ग्राम मे ७-२-१६१६ में जन्म लिया था। धार्मिक सस्कार के कारण आपने १८-११-७४ को मनि सीमन्धरसागरजी महाराज से क्षत्लक दीक्षा सवाई माघोपुर में एवं मूनि दीक्षा सन्मति-सागरजी से ली। स्नाप आत्म-साधना के कठोर मार्ग में संलग्न हैं। भ्राचार्य धर्मसागरजी महाराज के समीप रहकर आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं।

## •••••••• मुनि श्री निर्वोणसागरजी महाराज द्वारा

बीक्षित शिष्य

oga oga

क्षुल्लिका धर्ममतीजी

#### क्ष्टिलका श्री धर्ममती माताजी

पू० साघ्वीजों का जन्म कोथली में सेठ कालीशाह के यहां हुआ था। आपकी माता का नाम भुन्धुवाई था। स्नापने पंचम जाति गौत्र में जन्म लिया। स्नापकी मादो कोल्हापुर में हुई थी, किन्तु कुछ समय के बाद ही पति का वियोग हो गया। आपकी आयु ३५ वर्ष की ही है। मुनि श्री निर्वास्य-सागरजी महाराज से आपने सोनागिर सिद्धक्षेत्र पर क्षुल्लिका दीक्षा धारण की। आप धर्मनिष्ठ हैं तथा आपका त्याग मय जीवन उल्क्रष्ट हैं।



#### मुनि श्री विवेकसागरजी महाराज द्वारा दोक्षित शिष्य

मृनि श्री विजयसागरजी मृनि श्री विनयसागरजी

#### · 嘉惠集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 मुनि श्री विजयसागरजी महाराज

आपका जन्म खाचरियावास (सीकर-राजस्थान ) ग्राम में श्री उदयलालजी गंगवाल की धर्मपत्नी श्रीमित धापुबाईजी की मंगल कक्षि से भादवा सदी १० रविवार स० १६७२ को हवा था। आपका जन्म नाम श्री जमनालाल रक्या गया। लौकिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी आपने बाल्यकाल में की । बचपन के संस्कार श्रागामी जीवन में भी काम आये । आपने मनि विवेक-सागरजी महाराज से रेनवाल ( किशनगढ़ ) में माघ सुदी पचमी सवत २०२६ को मनि दीक्षा धारए की । आप अहर्निश धर्म साधन कर रहे हैं।

#### मुनि श्री विनयसागरजी महाराज



जयपूर जिले के 'दूद्र' कस्वे के श्रावक शिरोमिए। भी गेन्दीलालजी बोहरा की धर्मपरनी गैन्दीबाई की कोख से आपका जन्म हवा। आपका बचपन का नाम रतनलालजो था। आप ३ भाई थे, आप सबसे बडे है। प्रारम्भ से ही धार्मिक कार्यों मे आपकी ग्राधिक रुचि रही है। कस्बे मे शिक्षण व्यवस्था की कमी होने के कारण ग्राप अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये । १३ वर्ष की उम्र में आपका विवाह चिरोंजाबाई के साथ हो गया। गृहस्थ जीवन मे आपने व्यापार किया। क्रमशः मृति वर्धमानसागरजी क्ष्० सिद्ध-सागरजी, मूनि विजयसागरजी से २-५-७ प्रतिमा धारण की। स० २०३३ में नावां में मूनि विवेकसागरजी से बैसाख बदी दुज को मृनि दीक्षा धारण की । आप जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना कर रहे है।

#### मुनिश्री विजयसागरजी महाराज द्वारा

दीक्षित शिष्य



मुनिश्री विमलसागरजी

**法表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表**表表表表

#### मुनि श्री विमलसागरजी महाराज

मुनि श्री विमलसागरजी का गृहस्थावस्था का नाम किशोरीलानजी था। ग्रापका जन्म पोष शुक्ला दूज संवत् १६४६ में हुआ था। प्रापका जन्म स्थान महानो जिला गुना है। ग्रापके पिता श्री भीष्मचन्दजी थे जो किराने के सफल व्यापारी थे। आपको माता श्रोमतो मयुगदेवी थी। आप जैसवाल जाति के है। ग्रापको धार्मिक व लौकिक शिक्षा साधारण ही हुई। ग्रापके दो विवाह हुए, ग्रापको दो बहिनें थी।

संसार की असारता, शरीर भोगों से जरासीनता के कारण आपमे वैराग्यभाव जाग्नत हुए इसिलए संवत् १६६६ को कापरेन ग्राम रियासत बूंदी में श्री १०६ मुनि विजयसागरजी से दीक्षा ले ली आपने मुरेना, इन्दौर, कीटा, मन्दौर, उज्जैन, भीलवाडा, गुनाहा, प्रशोकनगर, इटावा, आगरा, लखनक, लक्कर, दिल्ली आदि स्थानों पर चातुर्मास किये और वहा की धर्मश्राण जनता को धर्मज्ञान दिया। प्राप्त कमंदहन और सोलह कारण जन करते है। कडवी तूम्बी के आहार से आप बड़वानी मे तीन वर्ष तक बीमार रहे। आपने मठिव वर्तत का आजन्म त्याग किया है। आपके ऊपर भीर व





दिगम्बर जैन साधू }\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### मुनि श्री मल्लिसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य



क्षल्लक श्री विजयसागरजी 



#### क्षुल्लक श्री विजयसागरजी महाराज

क्षत्लक विजयसागरजी का जन्म बैसाख सूदी ह सं १६६ को दोसा जिला जयपूर (राजस्थान) में हम्रा। ग्रापके पिता का नाम श्री भूरामलजी तथा माता का नाम गेंदाबाई था। आपका गृहस्य ग्रवस्था का नाम श्री सोभागमलजी था । दिगम्बर जैन खण्डेलवाल खाबडा गोत्रीय होने के नाते बचपन से ही धर्म के प्रति आपकी रुचि थी। स्थानीय पाठशाला में ही हिन्दी की साधारण परीक्षा उत्तीर्ण कर आप धर्म चर्चा में लीन रहते थे। गूरु बंदना करते हथे संब २००२ में लिलपर में आपने परम पूज्य माताजी पार्श्वमतीजी से सप्तम प्रतिमा धारण की। सं० २००३ में जयपुर में परम पू॰ १०८ मूनिराज श्री मल्लिसागरजी से आपने क्षल्लक दीक्षा धारण कर ली । धर्म-प्रचार करते हुवे आपके चातुर्मास जयपुर, म्रलीगढ़, भालरापाटन, कटनी, दुग, बूंदी, सागर, खुरई आदि विभिन्न स्थानों पर हथे । रत्नकरण्ड श्रावकाचार तथा तत्वार्थं सत्र का भ्रापको भ्रच्छा ज्ञान था ।



#### मुनिश्री जम्बूसागरजी महाराज द्वारा

बीक्षित शिष्य

मनिश्री जयसागरजी

以北京在北京北京大 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



#### मनि श्री जयसागरजी महाराज

श्चापका पूर्व नाम श्री दीपचन्दजी था, आपके पिता का नाम श्री केशरलालजी था, माता श्री वाग्देवी थी। आपका जन्म जयसिंहपुरा (जयपुर ) राजस्थान में हुवा। श्राप खण्डेलवाल जाति के द्ये।

काचार्यं जम्बूसागरजी से आपने कृत्यलगिरि सिद्ध क्षेत्र पर मृति दीक्षा ली । ग्रापने अनेकों स्थानों पर ग्रोषधालय और पाठशालाये खलवाई। ग्रनेको स्थानों पर ग्रापने चातुर्मास किए तथा ग्रपने प्रवचनों से घर्म प्रचार कद रहे हैं।



<sup>我</sup>你是在在在在来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来<sup>我</sup>

### मुनि श्री ज्ञानभूषणजी महाराज द्वारा

वीक्षित शिष्य

άά

आर्थिका सरस्वतीमतीजी

#### आर्थिका सरस्वतीमती माताजी

१०५ आ० श्री सरस्वतीमती माताजी का जन्म इवका गाँव में हुआ। आएक पिता का नाम गुपुनानजी व माता का नाम मणिबाई था। आपका जन्म नाम ग्रेंगूरीबाई रक्का जैसे अंगूर ग्रन्दर से नरम और उत्पर से मी नरम होता है से ही माताजी का स्वभाव भी सरल प्रकृति का है। स्कूली खिला नहीं मिलने पर भी आपने एक एक प्रधार स्वतः ज्ञात करने सीखा जननो दैनिक किया व स्वाध्याय अच्छी तरह करती हैं। ग्रन्थायु में ही विवाह जतवारपुरा में हो गया। ग्रापके पति का नाम खुशीलालजी था। शादी के सात वर्ष पश्चात ही पति का वियोग हो गया। ग्रापके दो पुत्र हुये उनका सर्व भार आपके उत्तर आगवा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी करने के पश्चात् आपने ग्राप वाच मात्र के पर आपना । बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी करने के पश्चात् आपने प्राप वाच महाराज से दूसरी प्रतिमा के वत ले लिये। घर मे रहकर वर्तो का पालन किया। चार महिने पश्चात् हो कार्तिक कृष्णा चतुर्वशो के दिन लश्कर में हो सीमन्धय महाराज से सप्तम प्रतिमा लो। परन्तु ग्रापके मन में इससे सत्याप नहीं मिला और वैराग्य भाव को वृद्धि हुई तो संक २०३२ में ज्ञानभूषणाजी महाराज से अपना स्वादा में वैसाख गुक्ला चतुर्वशो को आर्थिका शोका ली। अब आप हर कक धर्म प्यान में लवलीन रहती हुई अपना समय व्यतीत करती हैं ग्रापका ध्यान उपवास आदि में विशेष रहता है बेला-तेला हर समय करती रहती हैं। धर्म-ध्यान पूर्वक इसी प्रकार समय व्यतीत करी कर रीती हमारी भावना है।

**がおおおおおおおおおおおおおおお** 

## मुनि श्रो पाहर्वसागरजी महाराज द्वारा

मुनि श्री निर्वाणसागरजी मुनि श्री उदयसागरजी क्षुरुलक श्री पदमनागरजी

<u>ECECECECECECECECECECECECE</u>

#### मुनि श्री निर्वाणसागरजी महाराज



आपका जन्म भेंसलाना जिला-जयपुर संवत् १६७५ में हुवा था। आपके पिता का नाम श्री केसरीमलजी बाकलीवाल था। आपको माताजी का नाम श्री रुद्धाई था। आपका व्यापका व्यापका व्यापका व्यापका व्यापका व्यापका करीका एवं १७-२-७२ में तीर्य-राज थी सम्मेदिशालरजो में मुनि पार्वसागजो में मुनि दीक्षा नो आप दीक्षा लेकर अनेकों स्थानों में बिहार कर धर्म प्रमावना कर रहे हैं।

#### मुनि श्री उदयसागरजी महाराज

परसाद निवासी उदयलालजी का जन्म सन् १६७७ को उदयपुर जिले में हुवा था। आपके पिता का नाम कोदरलालजी तथा मा का नाम लालीबाई था। स॰ २०३३ में पादवंसागरजी से मृनि दीक्षा ली । ग्राप तपस्वी सन्त हैं १-१ माह के उपवास करते हैं आपकी कक्ति अपूर्व है निरन्तर आस्म साधना के मार्ग में सलग्न हैं। इस समय ब्राचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज के संघ में रह कर धर्म साधना कर ग्हे हैं।



#### क्षुल्लक श्री पदमसागरजी महाराज



आपका जन्म मडावरा जिला लिलतपुर उत्तरप्रदेश

में सम्बत् १६८५ में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री

. भैयानालजी बजाज व माताजी का नाम श्रीमती वेटोबाई
या। आपकी २ शादिया हुई। दोनों पितनयों का स्वगंवास
हो गया। आपका मन १८ साल की उम्र से ही वैराग्य की
धोर अग्रसर था, सन् १६७० में आवार्य श्री विमलसागरजी
से राजग्रहों में आपने २ प्रतिमा धारण की। उसके बाद
सन् १६७५ में मुनि श्री पाश्वेसागरजी से टीकमगढ़ में
सुल्लक दीक्षा ली। आप बहुत सरल चित्त व मृदुभाषी है।
आपका अधिकतर समय धर्म ध्यान व ग्रंपों की पढ़ने में
ब्यतीत होता है।

### मुनि श्री शांतिसागरजी महाराज द्वारा

#### बीक्षित शिष्य

क्षत्लक श्री कूलभूषराजी

### क्षुल्लक श्री कुलभूषणजी महाराज

IAR-ANTOSSESSESSESSESSESSESSES



जन्म नाम—श्री प्रेमचन्दजी
जन्म स्थान—करनावल जिला—मेरठ (यू० पी०)
गुरु का नाम—श्री शानितसागरजी महाराज
शुरु का नोम—श्री शानितसागरजी महाराज
शुरु का नोम—श्री सामें १९६१, रविवास
फाल्गुन मुदी दशमी सं० २०३०।
पिता का नाम—स्वर्गीय डालचन्दजी जैन
माताजी का नाम—हुनमदेवी जैन
श्रापका जन्म—सावरा मुदी सप्तमी सम्बत् १९९६ में
हुआ। दुर्भाग्यवरा जब आपको आयु ३ वर्ष की थी।
तभी से इनके सिर से पितृ प्रेम का श्रभाव हो गया।
श्रापको माताजी ने श्रापका पालन-पोपरा किया।
आपके अन्दर धर्म भावना को कृट-कृट कर भर दिया।

जिसका परिणाम यह हुमा कि आप १६ वर्ष की मायु से ही धर्म में लीन रहने, लगे। आपकी वादी भी हो गई वी फिर भी माप संसार से विरक्त रहते थे। मापने माचार्य थी गिवसागरजी महाराज से भावता बदी १५ जयपुर में दूसरी प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किए और परकार सम्बत् २०२५ में माचार्य भी विममकागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किए। तत्पण्यता आप घर्म कांग्र में प्रवसर ही होते ले आए अपने बतो को कठोरता से पालन करते है। आपके माई भी मुलेबल बर्द जैन व रूपचंद जैन एव दो बहिने श्रीमति कमलादेवी व जयमालादेवी हैं। आपने प्रवचनों के माध्यम से जैन समाज में बहुत जाएति पैदा की। आपके व्याख्यान मुख्यतया निस्परिग्रहता भीर वीतरागता के विषय में होते हैं। आप कई नगरों का प्रमण्ण कर प्रमण्ण मावना कर रहे हैं।

### ऐलकश्री वीरसागरजी महाराज

ग्रापका एहस्यावस्था का नाम सिद्धगौड़ाजो पाटील था। ग्रापका जन्म आज से ५० वर्ष पूर्वं सन् १६२४ में सिरगुर (वेलगाव) मेसूर में हुमा। ग्रापके पिता का नाम रामगौड़ाजी पाटील था। जो कृषि कार्यं करते थे। आपकी माता का नाम बालाबाई था। आप चतुर्यं जाति के भूषण हैं। आपका गोत्र पाटील है। आपकी लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा ५ वीं तक हुई। ग्रापका विवाह कृष्णबाई पाटील जैन से हुआ। आपके परिवार में एक भाई एवंदो बहिने तथा एक पुत्र व दो पुत्रियांहै।

पांच बच्चों के स्वर्गवास से एवं स्वाध्याय व मृति उपदेश से श्रापके मानस में वैराग्य धारा बही। इसनिये चैत्र शुक्ना तेरस सन् १९६७ को बड़वानी में मृतिश्री १०८ वृषभसागरजी से शुक्लक दीक्षा ले ली तथा बाद में बड़ोत में ऐलक दीक्षा भी मृति वृषभसागरजी से ली। आपने दिल्ली, बड़ीत, चिपकोड़ा श्रादि स्थानों पर चातुर्मास किये। आपने गृहस्थावस्था में दुष्काल के कारए। एक साथ १७ उपवास किये। आपने नमक, शक्कर, हस्दी का स्थाग कर रखा है।

### मुनिश्री सीमन्धरसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य

ď

मनि श्री सिद्धसागरजी क्षुल्लकश्रीसूमतिसागरजी आर्थिका राजूलमतीजी

### मुनि श्री सिद्धसागरजी महाराज

आपका गृहस्य अवस्था का नाम मोतीलाल था आपका जन्म कसवां (कोटा) राजस्थान में हुया। आपके पिता श्री छीतरमलजी अग्रवाल समाज के भूषए। हैं और सिघल गोत्रज हैं। ग्रापकी माता गुलाबबाई है। आपके यहां श्रावए। शुक्ला श्रव्टमी सवत १६७६ में मोतीलाल ने जन्म लिया। म्रापने बचपन से ही शारीरिक भौर मानसिक विकास पर दृष्टि रखी। आप स्वभाव से दयाल और धार्मिक हैं। जीवविज्ञान का अध्ययन आपने महज इसलिये छोड दिया कि उसमें मेढक की चीरफाड करनी पडती थी।

श्रापने मोटर मैकेनिक का व्यवसाय आरम्भ किया । युवावस्था में भी आप विषयवासनाग्री से विरक्त रहे। बीस वर्ष की अवस्था में बर्क कन्हैयालालजी एक लड़की वाले को लेकर आये तब आपने कहा मैं तो विवाह नहीं करूं गापर भ्रापकी पूत्री का विवाह करा दूंगा और रामचन्द्रजी के पुत्र घीसालालजी से विवाह करा दिया। आपने तीथों की यात्रा की, जिनेन्द्र पूजन शास्त्र स्वाध्याय म्राहार दान का लाभ लिया।

अशोक नगर में मूनि श्री विमलसागरजी भिड के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर ग्रापने ७ वीं प्रतिमाग्रहण की । १० वर्ष ब्रह्मचारी रहे । अनन्तर सन् १६७२ में तीर्थराज सम्मेदशिखरजी पर मृति श्री १०८ सीमन्धसागरजी के समीप चन्द्रप्रभु चैत्यालय में मृति दीक्षा स्वीकार कर ली। आपने मुनि होकर प्रथम चातुर्मास रांची किया श्रीर द्वितीय चातुर्मास टिकैतनगर में किया । श्रापके चातुर्मासों में बड़ी घम प्रभावना हुई।

### क्षुल्लक श्री सुमितसागरजी महाराज

श्री १०५ क्षुरूलक सुमतिसागरजी का पहले का नाम नन्हे राम था। ग्रापका जन्म विकम संवत् १९६७ में भाइपद शुक्ला पंचमी को घोषा परगना जौरा जिला मुरेना ( म० प्र०) में हुआ। ग्रापके पिता श्री किंमुरियारामजी थे, जो दुकानदारी करते थे। आपको माताजी का नाम चन्द्रादेवी था। जाति परलीवाल है। आपको लौकिक व धार्मिक शिक्षा साधारए। ही हुई आपके परिवार में चार माई व एक बहिन थी। विवाह विक्रम स० १९८० में भागीरथी देवी के साथ हुआ। आपको एक पुत्र और दो पुत्रियों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था पर तोनों सन्ताने जन्म के साथ ही मरए। को प्राप्त हो गई थी। संवत् २००१ में आपको धर्मपरनी का भी स्वर्गवास हो गया।

सन्तान का ग्रभाव, गृहणी का वियोग देख आपकी रुचि धार्मिक हुई। आपने कास्त्र, स्वाध्याय, जिनेन्द्रपूजन, सामायिक में मन लगाया। आपने २६-२-६१ को एटा (उ० प्र०) में श्री १०६ मृति सीमन्द्रपत्री से क्षुत्लक दीक्षा ले ली। बोमारी के कारण ग्राप विशेष आगे नहीं बढ सके। ग्रापने बाल ब्रह्माचारी की ग्रवस्था में लक्ष्यर, ग्वालियर ग्रादि स्थानों पर चातुमीस किये व क्षुत्लक ग्रवस्था में छत्तरपुर, दिस्ली, बड़ौत, आदि स्थानों पर चातुमीस किये। शास्त्र स्वाध्याय पर आप विशेष बल देते है। आपने यथावसर थी, नमक, तेल, ग्रादि रसों का भी स्थाग किया।



### आर्थिका राजुलमती माताजी

श्री १०४ राजुलमतीजी का ग्रहस्थावस्था का नाम जानमती था। आपका जन्म ग्राज मे ५४ वर्ष पूर्व छोदा (स्वालियर) में हुआ । आपके पिता श्री खूबचन्द्रजी व माता श्री ग्रानन्दीबाई थी। आप परुलीवाल जाति की भूषणा है। आपकी धार्मिक एव लौकिक शिक्षा साधारणा ही हुई। आपका विवाह छोदा निवासी श्री सीतारामजी से हुआ था। ग्रापके दो पुत्रियौं हुई। दो देवर भी हैं। आपके पति की मृत्यु हो जाने से ग्रापको यह संसार नक्ष्वर जान पडा।

ग्रापने सन् १९६५ मे गिरनारजीपर सीमंधर स्वामीसे श्रुल्लिका दीक्षा लेली। ग्रापने गिरनार, ग्रहमदाबाद, हुमच, कुन्यलगिरि गजपथा ग्रादि स्थानोंपर चातुमीस किये।



# ्रम् किश्री सन्मतिसागरजी महाराज (ग्रजमेर द्व दीक्षित शिष्य अनुस्तक श्री वीरसागरजी श्रुस्तक निर्माणमतीजी मुनिश्री सन्मतिसागरजी महाराज (ग्रजमेर द्वारा)

### क्षत्लक श्री वीरसागरजी महाराज

आपका जन्म ग्राम खभरा पोस्ट सलेहा जिला पन्नामें हन्नाथा। आपका नाम हीरालाल था द्यापके पिताजी का नाम प्यारेलाल सिघई जैन गोलालारे जाति के थे और माताजी का नाम दलारी था। ग्रापके २ भाई थे, वंड भाई का नाम फलचन्द, छोटे भाई का गयाप्रसाद, आपकी २ बहिनें थीं आपका जन्म स्थान देहाती था इसलिये कम पढ़े लिखे थे ग्रीर किराना गल्ले का व्यापार करते थे परन्तु बहां पर गजर बसर न चलने से अपने भाई के पास पन्ना आकर रहने लगे यहां पर सत संगति मिलने पर धर्म की तरफ कुछ श्रद्धा हुई फिर कुछ कारण वश जबलपुर ग्राकर रहने लगे आपका जन्म सम्बत १६७४ पीप बदी ७ रविवार को हम्रा या आपके ३ लड़के व २ लड़किया है ग्रापकी धर्मपरनी ने भी क्षत्लिका के बन धारण कर लिये है जिनका नाम बर्तमान मे श्री १०५ क्षत्लिका निर्वाणमती है। आपने जबलपुर में श्री १० मानि टोडरमलरायजी से २ प्रतिमाएं ली और उन्हीं के साथ श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा की थी। बंदना करते हए श्री १००८ चन्द्रप्रभूजी की टोंक पर सप्तम प्रतिमा के बन ग्रहण किए यानी ब्रह्मचर्य बत लिया फिर वहाँ से वापिस कटनी में श्री १० म मूनि सन्मतिसागरजी से क्षल्लक दीक्षाले ली।

### क्षिलका निर्माणमती माताजी

द्यापका गृहस्य अवस्था का नाम केसरबाई था। इनके पिता का नाम काशीप्रसाद था। म्रापकी गादी ही गलालजी के साथ सम्पन्न हुई। आपने दसरी प्रतिमा १०८ श्री विमलसागरजी महाराज से ली । पाँचवी प्रतिमा १०८ श्री सन्मितसागरजी महाराज से सम्मेदशिखरजी में ली तथा सातवी प्रतिमा १० ६ श्री महावीरकीति महाराज से गिरनारजी में ली, आपने क्ष्तिलका दीक्षा सं० २०३६ फागूण सूदी २ को सम्मेदशिखरजी में मूनि श्री १०८ सन्मतिसागरजी से ली।

### मुनिश्री कुन्थसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य



मुनि श्री श्रुतमागरजी मूनि श्री शातिसागरजी मूनि श्री चन्द्रसागरजी क्षत्लकश्री वर्षमानसागरजी क्षरूलक श्री म्रादिसागरजी आर्थिका सुपारवंगतीजी आर्थिका शांतिमतीजी

### मुनिश्री श्रुतसागरजी महाराज (मोरेना)

जन्म तिथि-भादो कृष्ण ३ सं० १७७१ वीर सं० २४४० विताका नाम-श्री टेकचन्द्रजी माता का नाम - सरस्वती बार्ड जन्म स्थान-ग्राम होहंना जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) मनि दोक्षा-जेव्ठ शुक्ला स० २०३१ श्रतपंचमी दीक्षा नाम-श्री श्रुतसागरजी मोरेनावाल दीक्षा गुरु-श्री १०८ मृनि कृत्थसागरजी महाराज जाति—पल्लीवाल दिगम्बर

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

आप मूरेना २० वर्ष की अवस्था में आ गये थे। ग्राप वहां दुकानदारी करते थे। धर्मध्यान, मृतियों की संगति करना तथा धार्मिक तत्व चर्चा ही आपका विशेष गुए। इसी प्रकार धर्मध्यान करते हुये, ससार शरीर से बिरक्त रहे । आप कमशः प्रतिमाएँ धारण करते रहे । एक बार आपको सर्प ने काट खाया किन्तु धर्म में विश्वास था। घापने किसी प्रकार का बौषिष उपचार नहीं कराया श्रीर धर्म धारण कर महाबीरजी चले गये, दूसरे दिन चतुरशीं का ब्रत था इस प्रकार आप श्रपने श्राप निर्विष हो गये। तब तीसरे दिन अन्न जल ग्रहण किया। इसप्रकार ग्रहस्थ में रहते हुए भी जीवन के साठ वर्ष बिता दिये। एक समय धास्त्र स्वाध्याय करते हुए आप पंच परिवर्तन का स्वरूप पढ रहे थे। उसको पढ़कर आपकी आस्मा दुःखो से कांप गई श्रीर निर्णय लिया कि तुरन्त मुनि दीक्षा धारण कर और श्रास्म कल्याण के मार्ग पर चलूं। जेष्ठ शुक्ल स० २०३१ को मुनि दीक्षा धारण कर बीतराग मुद्रा धारण कर ली और अब आस्म चिन्तन करते हुये मोक्ष मार्ग के पथ पर श्रयसर हैं।



### मुनि श्री शान्तिसागरजी महाराज

आपका जन्म पोरसा (ग्वालियर) में हुआ, माता मुखदेवीजी की कृख से जन्म लिया। आपके पिता का नाम श्री समेनलालजी था। आपका पूर्व नाम श्री उप्रसेनजी था। आपको संस्कृत तथा हिन्दी का सामान्य ज्ञान था। आपने ग्रहिक्षेत्र में झूल्लक एवं ऐलक दीक्षा कृम्यसागरजी महाराज में ली एवं हस्तिनापुर में मुनि दीक्षा लेकर ग्राह्म कल्याग कर रहे है। जगह जगह श्राप पाठआलाएँ खूलवा कर ज्ञान प्रचार का कार्य कर रहे है।



### मुनि श्री चन्द्रसागरजी महाराज



धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने भवभोगों मे मुख मोडकर दुर्डर तप को अंगीकार करके शिवमहल की फ्रोर अपना पग बढ़ाया। वाल बह्मचारी श्री गंगाराम जी जैन की जीवन गाया भी उन्हीं में से एक है। फुनावली (भिण्ड) ग्राम से विराग की बासुरी बजाता हुजा सि॰ सुरज्याल का पुत्र जब कभी साधु फ्रों की सगति में भिण्ड की फ्रोर जाता या तो माता जबाहरबाई उसके लीटने तक शंकित ही बनी रहती कि कही लाइन उन्हों की जगति में न मिल जाय। श्रुत पचमो सं॰ १९५५ को जब उसने अपनी कृंख से जनम दिया था तभी से वह एक मुनहले संसार में बोयी रहती थी और गगाराम था सो मन ही मन उस परोदे को उकसता हुआ सुनहलापन कम कर रहा था। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर तो उसने उनकी रही —सही ग्राशाग्रों पर तुषारापात ही कर दिया । जो भी सुनता, गगाराम की ही चर्चा करता । फिर एक दिन, आसीज ग्र० ५ सं० २०३० का ही दिन था, मोरेना जाकर पूज्य आचार्य श्री कृत्यसागरजी महाराज के चरगों में बैठकर कर्मदल पर पहला प्रहार किया। विजयी गगाराम का व्यक्तिस्व चन्द्रमा की शीतल किरगों से सराबोर हो उठा और आचार्य श्री ने विनीत शिष्य को क्षाल्लक शातिसागर कहकर उसे ग्रात्म भाति की राह दिखायी। हृदय तृत्त न हमा तो आचार्य श्री ने (मंगिसर १ सं० २०३०) दो मास बाद "अम्बाह" में एक खण्ड वस्त्र को छोड़ कर समस्त बाह्य परिग्रह से मूक्त कर दिया। गुरु आदेश से आप उत्कृष्ट भावकाचार का पालन करने लगे प्रतिपल इस चिना के साथ कि मोक्षमार्ग में बाधक इस लगोटी मात्र परिग्रह से मुक्ते आचार्य श्री कब छटकारा दिलायेगे। विश्रुद्ध भावों की आरोह की ध्विन गुरुवरणों में निरन्तर दस्तक देती रही तो "पोरसा" की पूण्यभूमि में उसी वर्ष (माघ सुदी स॰ २०३० ) आचार्यश्री कृत्यसागरजी म० ने श्रावक वर्ग के जयघोष के बीच उसे निसग करके श्रयोमार्ग की अतिम अवरोधक बाधा भी हटा दी। जगत का कोलाहल समाप्त हआ। शांति का हदय श्चनुपम शांति मे भर गया। गुरु चरणो की रज मस्तक पर लगाकर नम्त्रीभृत हो बैठा तो मुख पर चन्द्रमा के घवल प्रकाश की तरह सतीप की किरसी विराजमान थी। आचार्य ने असिधारा पर चलने का आदेश देते हए "मुनि चद्रसागर" कहकर ग्रापको पुकारा । तभी से आप चद्रमा की तरह निर्मल रत्नमय कीर्ति फैलाते हुए गुरु पदानुगमन कर रहे है।



### क्षुत्लक श्री वर्धमानसागरजी महाराज



उत्तरप्रदेश में विजयुरी ( धौलगुर ) आवादी की हिंग्ने से एक छोटा सा करवा भले ही हो, धर्मगंगा प्रवाहित करने में कभी छोटा नही रहा। ध्रावकों को इन छोटी सी बस्ती में मृतुस्वभावी थी हरिविलासओं अपनी पत्नी रीनाबाई के साथ मनोयोग पूर्वक चतुर्विध सच को वैवावृत्ति करने में ही अपने जीवन की कृत-कृत्यता मानते रहे हैं। इस दम्पत्ति के सं० १९६६ में निजगुणावतार रूप एक पुत्रस्त हुसा जो आज जिन-मार्ग की प्रभावना करता हुआ पू० वर्षमानमागरजी महाराज के नाम से हम सबका आराधनीय बन चुका है। राग और विराग ये दो प्रबल अन्तः प्रेरस्म के बिना संभव नहीं हैं और जिनकी सुगित होनी होती है उन्हें बाह्य निमित्त भी मीन्न मिल जाते हैं। १० मुनि श्री कोतिसागरजी महाराज से अगपने प्रथम दो प्रतिमाएँ प्रहस्म कर अपने हृदय में बिराग का जो बोजारोगस्म किया वह सन् १९७४ में पू० आवार्य कुं खुसागरजी महाराज के बरस्म कमलों का आध्यय पाकर वट बुक्ष के रूप में स्कृटित हो उठा। आवार्य औ ने आपको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करते हुए 'वर्धमानसागर' कहकर सम्बोधत किया। तभी से आप ज्ञान-ध्यान तम में अनुरक्त हो भयों को अपने सतुषदेश से संसार सागर से तार रहे हैं। इस वर्ष प्रापका चातुमीस ईंडर में हुजा जहां पर ग्रोनेक नवयुवकों ने ग्रमुवत ग्रहस्म हिम्स विषे प्रापका चातुमीस ईंडर में हुजा जहां पर ग्रोनेक नवयुवकों ने ग्रमुवत ग्रहस्म हिम्स



### क्षुत्लक श्री आदिसागरजी महाराज



पंचरव पर विजय पाने की उमंग पंचाराम जंन भिण्ड के मन में केंसे आई इसे कोई नहीं जानता। पर कहते हैं कि हलवाई का कार्य पिता श्रो दुजंनलाल जंन से मिला तो रस परिपाक की किया देखकर तरकाल कमें रस परिपाक का आभास हो गया और इनका मन कांग उठा। मन ही मन संसार से छुटकारा पाने के लिये उपाय सोचने लगे परन्तु श्रवित-

व्यता के बिना कुछ भी सभव नहीं हो पाया। माता शिवसुन्दरी जिन धमं की परमभक्त उदाव मृदुभाषी महिला थी तो भी पुत्रमोह वस दीक्षा जैसी बात उसे अग्निय हो लगी। पुष्ययोग से एक दिन वह भी ग्राया जब असार संसार के रिस्तों की समभ्र का मोह भँग हुआ। २७ जून, ७८ को भवतारख-हार पू० आ० श्री कुन्धुसागरजो महाराज के चरणकमालों ने टूंडला भूमि की पवित्र किया और स० १६८२ कार्तिक कुष्णा सप्तभी को जन्मे पचाराम का भी लम्बा अंतराल समाप्त हुआ। बिशाल जनसमुदाय के समक्ष गुरू ने सुयोग्य विषय को खुल्लक पद की जैनेदवरी दीक्षा प्रदान कर मोश महल की सीढ़ियों का दरवाजा खोल दिया। तभी से प्राप्त कुष्णक भ्रादि सागर के रूप में इस कलिकाल में भटके हुए मोही जीवों की मोह निद्रा को भग करते हुए निरम्जन बनने के सद प्रयास में सगे हुए हैं।

### आर्थिका सुपाइवंमती माताजी

आपके पिताकानाम श्रीसुन्दरलालजी था। मांकानाम श्रीमति हलकोबाई था। आपका पूर्वनाम रतनबाई था। आपकी घमंके प्रति रुचि बालकपन से ही थी। १३ वर्षकी उम्र में बादी हो गई थी। घमंकी ओर प्रपने मनोभाव बढ़ापे तथा वि० सं० २०२३ में दिगम्बरी दीक्षा श्री कुन्युसागरजीसे घारगणकी।

सं• २०३२ दिल्ली में आपने झुल्लिकादीक्षाली तथासं• २०३४ में द्यायिका दीक्षा लेक य स्रपनाजीवन सफल कर लिया।



### म्रायिका शान्तिमती माताजी

आपके पिताका नामश्री नाथूरामजीया। जैसवाल गौत्र में जन्म लिया। ब्रापका नाम कलावतीया। १६ वर्षकी उम्र में शादी हो गई थी। ब्रापके ५ सन्तानेथी। बचपन से संयम के प्रति रुचि थी। पर योग नहीं मिल पाया। सं० २००४ में ब्रापकेपतिका आकस्मिक निषम हो गया। आपकेमन में वंदाग्य ब्रायाऔर आपने ब्रायिकादीक्षाली ब्रौर आस्म साधनाकर रही है।



### ग्राचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज द्वारा बीक्षित शिष्य



मुनिश्रीगणेशकीर्तिजी क्षुल्लक पूर्णसागरजी

आ० श्री सूर्यसागरजी महाराज

### मुनिश्री गरोशकोर्तिजी महाराज



पुज्य वर्णीजों का जन्म विक्रम संवत्
१६३१ की आध्वन कृष्ण चतुर्थी को असाटी
वेदय के मध्यम वर्गपरिवार में हुआ था। इनके
पिताजों का नाम हीरालाल एवं माताजी का
नाम उजयारी बहु था। लोग इन्हें गणेश्वानाम
से पुकारने लगे। बुग्देलखण्ड के गांव में लोग
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ब्रत रखते हैं। इसी
कारण से इनका नाम गरोशप्रसाद रखा गया।
परन्तु यह कीन जानता था कि यह "गणेश"
सचसुच गरा + ईशा होगा। किन्तु इन्होंने अपने

不 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我

नाम को सार्थंक कर दिखाया। इनका लालन पालन विशेष सावधानी से किया गया। जब ७ वर्षं के हुए तो पिताजी ने इनका नाम गांव के स्कूल में लिखा दिया। इनका घिखा केन्द्र घर और स्कूल के अतिरिक्त राममन्दिर भी था। ७ वर्षं की ग्रन्थ अवस्था में ग्रापने विवेक और बुद्धि द्वारा ग्रुरु से विद्या को पैनृक सम्पत्ति स्वरूप प्राप्त किया।

"होनहार विरवान के, होत चोकने पात" वाली कहाबत के अनुसार ग्रापमें ग्रुप लक्तग्र हिंद-गोचर होने लगे। गुरुको सेवा करना अपना परम कर्तव्य समक्षते थे। गुरुजी को हुक्का पीने की आदत थी, अतः हुक्का भरने में जरा भी ग्रानाकानी नहीं करते थे। निर्भीकता आपमें कूट कूट कर भरी थी। निडर हो आपने एक दिन तम्बाकू के दुर्गुग् अपने गुरुजी को बता दिये और हुक्का फोड़ डाला। गुरुजी नाराज होने की अपेक्षा प्रसन्न हुए और तम्बाक् पीना छोड दिया।

वह विकम संवत् १६४१ या जबकि १० वर्षं की अवस्था में जैन मंदिर के चबूतरे पर शास्त्र प्रवचन से प्रभावित होकर "रात्रि भोजन त्याग" की प्रतिज्ञा ली और सनातन धर्म छोड़कर जैनधर्म स्वीकार किया।

इच्छातो नहीं थी किन्तुजातीय विवयता थी अतः वि० सं० १६४३ में १३ वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। सं० १६४६ में आपने हिन्दी मिडिल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कप लिया, परन्तुदो भाई यों का वियोग अध्ययन में बाझक बन बैठा। अब आपका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया और पृहस्थावस्था में प्रवेश किया। वि० सं० १६४६ में १६ वर्ष की आयु में मलहार ग्राम की सत्कुलीन कन्या आपकी जीवन समिनी बनी किन्तुस्वयं की इच्छा से नहीं।

विवाह के पश्चात् ही पिताजी का स्वयंवास हो गया, किन्तु पिताजी का भी अन्तिम उपदेश यही था बेटा यदि जीवन में मुख चाहते हो तो जैन धर्म को न भूलना । श्रास्मा दुःखी तो थी ही ग्रीर गृहभार का भी प्रश्न सम्मुख था, अतः पास के गांव में मास्टरी करना शुरू कर दिया । आपका लक्ष्य तो ग्रगांश ज्ञानरूप समुद्र में गोता लगाना था ग्रतः श्राप मास्टरी छोड़ पुनः विद्यार्थी जीवन मे प्रविष्ट हुए ग्रीर यत्र तत्र नीर पिपासु चातक की तरह विद्या की साधना को चल पडे ।

बह पुष्य बेला संबत् १९४० थी जबकि सिमरा ग्राम में पूज्य माता सिमैन चिरोंजाबाईजी से भेंट हुई थी। माता चिरोंजाबाईजी के दर्शन कर मन ग्रामन्द विभोर हो उठा। माताजी के हृदय से भी पुत्रवासस्य उमड़ पड़ा और स्तमों से एकदम दुग्धधारा प्रवाहित हो पड़ी। वर्षीजी को चिन्तासुर देख माताजी ने कहा बेटा चिन्ता छोड़ो और प्राज से तुम मेरे धर्म पुत्र हुए और जो करना चाहो करने के लिए स्वतन्त्र हो। माताजी के वचन सुनकर वर्णीजी का हृदय पुलकित हो उठा।

माता सिमेनजी की भी इच्छा थी स्नतः माताजी की आझा पाकर विद्यासिद्धि के लिए निस्तित होकर निकल पड़े। रास्ते में सामान चोरी चला गया, केवल पांच स्नाने पंते स्नीर छतरी खेष थी। चिन्ता में पड गये, क्या किया जाय छतरी ती स्नापने छः आने में बेच दी और एक-एक पैसे के चने खाकर इस सन्त ने दिन ब्यतीत किये। इसी बीच एक दिन रोटी बनाने का विचार किया किन्तु बतेन न थे। पत्थर पर आटा गूंचा स्नीर कच्ची रोटी मे दाल भिगोकर और उत्पर से पलाझ के पते लयेनकर मन्दी सांच में डाल दी। रोटी और दाल बनकर तैयार हुई फिर सानन्द भोजन किया।

एक बार ग्रध्ययन काल में ग्राप खुरई पहुंचे तब पं० पन्नालालजी न्याय दिवाकर से धर्म का मर्म पूछा। पण्डितजी चिल्लाकर बोले अरे तूक्या धर्म का मर्म जानेगा। तूतो केवल खाने को जैन हआ है। इस प्रकार के वचन छापने धैर्यपुर्वक सुने।

एक बार ग्राप गिरनारजी जा रहेथे, मार्ग में बुखार और तिजारी ने सनाया। पैसे भी पास में नहीं। तब रास्ते में सड़क बनाने वाले मजदूरों के साथ मिट्टी खोदना प्रारम्भ किया, लेकिन एक टोकरी मिट्टी खोदी कि हाथ में छाले पढ़ गये। मिट्टी खोदना छोडकर ढोना स्वीकार किया परन्त् वह भी आपने न हुझा अतः दिन भर की मजदूरी न तो तीन पैसे और न नो पैसे मिलं किन्तु दो पैसे मिलं। दो पैसे का झाटा लिया, दाल को पैसे कहां। अतः नमक की डली से रूखी रोटी खानी पड़ी।

विद्याध्ययन हेतु वि० सं० १९५२ में बनारस पहुंचे। किसी ने पढ़ाना स्वीकार नही किया, नास्तिक कहकर भगा दिया। आपने निरुचय किया कि मैने यहां एक जैन विद्यालय न स्रोला तो कुछ, नहीं किया। आपने अपने कठिन परिश्रम से स० १९५२ में स्यादाद महाविद्यालय की स्थापना कराई।

वि० स० १६५३ मे आपकी घर्मपरतीकान्त्रगंबास हो गयाकिन्तु लेशमात्र भी लेदन हआ।।एक शस्य टलीकह कर प्रसन्त हुए ।

सामाजिक क्षेत्र में भी लोगों ने श्रापकी परीक्षा की, किन्तु घडिंग रहे, घन्त में शद्युघों को परान्त होना पड़ा। मूर्ति ग्रगणित टाकियों से टांके जाने पर ही पूज्य होती है। आपित और जीवन के सवर्षों से टक्कर लेने पर ही मनुष्य महास्मा बनता है। कर्तव्यशील व्यक्ति अनेक कर्टों को सहकर स्रपने लक्ष्यों को पूर्ण कर ही विश्वान्ति लेते है। फलत: विद्योपार्जन के लिए सं॰ १९४२ से १९६५ तक कई स्थानों में फिरे किन्तु पुन: बनारस जाकर पं० अम्बादासजी शास्त्री को अपना गुरु बनाया स्रीर वहीं से ग्यायाचार्य प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर पारितोषिक प्राप्त किया।

विद्वता के साथ-साथ सथम की साधना ने आपको पूज्य सन्त बना दिया ग्रीर बडे पंडितजी के नाम से प्रख्यात हुए । जितना प्रेम विद्या से था उससे भी कहीं ग्रविक जिनेन्द्र फक्ति से था। यही कारएं। है कि ग्रापन विद्यार्थी जीवन में सं० १६५२ में गिरनारजी ग्रीर सं० १६५६ में शिक्षरजी जैसे पवित्र न तीर्थों की बंदना पंटल की थी।

संवत् १६६२ में श्रीग० दि० जैन संस्कृत विद्यालय की स्थापना सागर में कराई और संरक्षक पद को विश्वषित किया। सं० १६७० में आप बड़े पंडितजों से सन्त वर्णीजों बने। सं० १६६३ में सागर से बड़ा मोटर द्वारा जा रहे थे कि ड्राईवर से ऋगड़ा हो गया। तब से मोटर में बैठना दूर रहा रेल आदि में भी बैठना छोड़ दिया।

सं० २००१ में दशम प्रतिमा घारए। की और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी सं० २००४ को श्रुल्लक हो गये श्रव लोग ३-व्हे बाबाजी के नाम से पुकारने लगे।

स०१६६३ में फाल्गुन मास में ७०० मील की पैदल यात्रा तय करते हुए बीच के तीर्षं स्थानों को भी वग्दना करते हुए शिव्य की पहुंचे। आपका लक्ष्य भगवान पादवंनाथ के चरणों में जीवन विताने काथा। कुछ समय रहे भी फलस्वरूप उदासीनाध्रम की स्थापना हो गई। किन्तु २००१ में बसन्त की छटा से अुन्देलखण्ड ने आपको मोह लिया ग्रीर एक बार फिर ग्रापने बुन्देल वासियों को दर्शन दिये।

वि॰ सं० २००२ में जबलपुर में आम सभा में अपनी चादर झाजादी के पुजारियों की सहायतार्थ समिप्ति कर दी। उस चादर के उसी क्षण तीन हजार रुपये मिले। सभा में आश्चर्य हो गया, अरे यह क्या! इस तरह आपके जीवन की सैकड़ों घटनाएँ हैं जिनका उल्लेख शक्य नहीं है। सं० २००२ से लेकर २००६ तक आपने बुन्देलखण्ड का भ्रमण किया और सैंकड़ों विद्यालय, पाठ- भालायं, स्कूल और कालेज खुलवाकर प्रजानरूपी ग्रम्थकार को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि झाज जैन समाज में सैंकड़ों विद्वात देखे जा रहे हैं।

सं०२००६ में भ्रापने सागर में चातुर्मीस किया। चातुर्मीस के पदचात् आपने ७०० मील की लम्बी यात्रा ७९ वर्षकी अवस्था में की और शिखरजी पहुंचे। आपकी इच्छा थी कि वृद्धावस्था में पारवंश्रभु की घरण में रहे। घापकी इच्छा पूर्ण हुई। सं० २००६ से अन्तिम समय तक घाप पादवें प्रभु के चरणों में रहे ग्रीर यहीं पर अपनी देह विसर्जित की। हर समय आपके दर्शनों को हजारों की सख्या में लोग ग्राते रहते थे ग्रीर वहा सदा मेला सा लगा रहता था।

सन् १६४६ में भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षरजी में आपसे मेंट की। दर्शन कर अत्यन्न प्रसन्न हुए। संवत् २०१२ में स्याद्वाद विद्यालय बनारस तथा सं० २०१३ में गणेश विद्यालय सागर की स्वर्णजयन्ती प्रापके सानिष्ठय में मनायी गई। धर्म प्रेमीवन्यु वर्णीजी के दर्शन कर तथा उनके उपदेश मुन म्रानन्द विभोर हो गये। सन्त विनोबा ने भी आपसे कई बार मेंट की और वर्णीजी को अपना बहा भाई मानकर चरण स्पर्श किये। सं० २०१६ में आचार्य तुलसी गर्गी ने आपके दर्शन कर प्रमुखना पान्त की थी।

पुत्र्य वर्षीजी मनसा, वाचा, कर्मणा एक थे। उन जैसा निःस्पृही ग्रीर पारखी व्यक्ति देखने में नहीं प्राया। जो भी आपके पास आया सम्मान पाया विरोधी भी नतमस्तक हुए।

अस्तिम समय तक ८७ वर्ष की अवस्था में भी आपकी जानेन्द्रियां सनकं थी। दो माह की लम्बी बीमारी के कारण शरीर शिथिल पड़ गया था। दैनिकचर्या में कभी शिथिलता नहीं आते पाई थी। आहार की मात्रा आधा पाव जल तथा थोड़ा मा प्रनार का रस ही रह गया था। अस्तिम दो दिनों में उसका भी स्थाग कर दिया। ३ सि० १६६९ को यम सल्लेखना ली और सब प्रकार के पिरग्रह का परिस्थाग कर दिया। ३ सि० १६६९ को यम सल्लेखना ली और सब प्रकार के पिरग्रह का परिस्थाग कर दिया। ३ सितम्बर को प्रातः आपके चेहरे पर नई मुस्कान थी। ६ सीत आपने साथाने स्थापने स्थापियों और विद्वानों के समक्ष मुनि दीक्षा ग्रहण की और आपका नाम गणेश्वानीति रखा गया। आपकी परिचर्यों में बिदान, स्थागों, सेठ, साहुकार आदि सभी सदा तस्पर रहे। ४ सितम्बर को रात्रि के डेढ़ बजे पूच्य थी सदा के लिए विलग हो गये।

यद्यपि पूज्य श्री का भौतिक घरीर चिता की ज्वलन्त ज्वालाओं में विलीन हो गया है तथापि उनकी ग्रात्म शक्ति द्वारा निखर कर विज्व में सर्वत्र ब्याप्त हो गये है। वे घन्य थे। उनके अभाव से ऐसा जान पड़ता है, मानों जैन समाज का सूर्य ग्रस्त हो गया।

राजनीति न्याय और धर्म को जीवन से पृथक् नहीं मानते हैं। आपके मतानुसार धर्म का राष्ट्र और समाज में निकटस्य सम्बन्ध है।

ग्राप इस बीसवी सदी के उन महानु ब्राध्यात्मिक सन्तों में से एक हैं जिन्होंने भौतिकता की सारहीनता को स्वयं के जीवन-ग्रध्याय से दिखाकर कहा कि "भारत की समृद्धि तो उसकी आध्यात्मक विभूति है।" आत्माके कल्याण के लिए मुनिश्री पदार्थों से मोह के त्याग पर बल देते थें। आवश्यकतासे अधिक संचय के कट्टर विरोधी थे और स्वयं तो इतने निष्परिग्रही थे कि संघ के ज्यामोहसे ही अलगथे।

जिनका जीवन जंनधमं को ऑपन हो गया म्राज जिनका जीवन लाखों भारतीयों के लिए भ्रद्धास्पद वन गया। म्या जंन, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान सभी के पूज्य सन्त बन गये। मानव की पोड़ा से जिनका हृदय करुए। जल से भर गया और संतत्त प्राणियों के लिए सुख और सान्ति का सिहनाद करते जो वहे से वह नगरी रही होटे से छोटे गांवों में विहार कर रहे है। 'श्रीनगर' की पर्वतीय यात्रा कर वाने ''मुनि इतिहास'' में एक नवीन अध्याय जोड़ दिया। आपमें धर्म सहिष्णुता जो सम्यक्दर्शन का एक ग्रग है, इतनी उत्कट रूप से समाहित है कि ''कस्याए।' मासिक के विद्वान धार्मिक नेता भी हनुमानप्रसादजी पोहार ने आपका सम्मान कर ग्रपने निवास स्थान पर मुनि श्री के प्रवचन करवाये थे।

भारत के उच्चकोटि के राजनैतिक, साहित्यकार श्रीर दार्शनिक लोग तथा विदेशी विद्वान अपके व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा से श्रत्यन्त प्रभावित हुए है। डा॰ मंगलदेव शास्त्री, रूसी विद्वान चेपिशेव, बौद्ध भिक्षु सोमगिरी, बालयोग प्रेम वर्णी, निरजन नाथ आचार्य, पीठाधीस्वर स्वामी नारदानन्द, श्रीमती डा॰ वागल, डा॰ कुल्एदत्त वाजपेयी आदि सैंकड़ों लोग प्रापके प्रभाव में आये और अत्यन्त श्रद्धा देते थे।

श्रीनगर की पर्वतीय यात्रा के दौरान आप हिमालय की कन्दराओं में रहने वाले साधुओं के सम्पर्क में स्नाये जो आपके त्यागमय जीवन से अत्यन्त प्रभावित हुए। झापके तपःपूत जीवन से धर्म और जान की लक्षलक्ष किरएों प्रस्कृदित होकर इस विषम परिस्थिति और युग के संक्रमण काल में धर्म जय का नारा उद्घोष कर रही हैं।



### क्षुल्लक श्री पूर्णसागरजी महाराज

श्री १०४ सुरुलक पूर्णसागरजी महाराज जिला सागर के श्रन्तगैत रामगढ़ (दमोह) के रहने वाले हैं। जन्मतिथि आधियन बदी १४ वि० सं० १६४४ है। पिता का नाम परमलालजी और माता का नाम जमुनाबाई है और जाति परिवार है। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा प्राइमरी तक हुई है श्रीर महाजनी हिसाव किताब का इनको अच्छा श्रनुभव है।

विवाह के होने के बाद ये कुछ दिन अपने घर ही कार्य करते रहे। उसके बाद दमोह के श्रीमान् सेठ गुलाबचन्दजी के यहां और सिबनी के श्रीमंत सेठ पूरणशाहजी व उनके उत्तराधिकारी श्रीमंत सेठ वृद्धिचन्दजी के यहां कार्य करने लगे। प्रारम्भ से धार्मिक रुचि होने के कारण घर में ही ये श्रावक धर्म के श्रनुरूप दया आदि श्राचार का उत्तम रूप से पालन करते थे।

पत्नी वियोग के बाद ये घर में बहुत ही कम समय तक रह सके और अंत में श्री १० द ग्राचार्य सूर्यसागरजी महाराज के जिष्य होकर गृहस्यागी का जीवन बिताने लगे। इस समय आप ग्यारहर्वी प्रतिमा के बत पाल रहे हैं। दीक्षा तिथि आदिवन बदी १ विकम स० २००२ है। अपने कर्तथ्य पालन करने में ये पूर्ण निष्ठावान हैं और मध्ययुगीन पुरानी सामाजिक परम्परा के पूरे समर्थक है।

# मुनिश्री गरोशकीर्तिजी महाराज द्वारा

}

æ

ऐलक श्री पन्नालाजी क्षुरुलक श्री मनोहरलालजी वर्णी क्षुरुलक श्री चिदानन्दजी

### १**२%३१६%%५३१%%५१५%%** ऐतक श्री पन्नालालजी



जैन समाज के पांच दशक पिछले इतिहास की प्रोर देखें तो जान और चारित्र के मार्ग में विरले ही सत दृष्टिगोचर होते हैं जिन्होंने प्रज्ञानान्धकार में उत्मन्न समाज को पथ प्रदर्शन करने की कृपा की । जमाना ही ऐसा या कि रूढियों से घिरो सामाजिक मर्यादाएँ विवेक की तीहणता को जंग लगाती चली जा रही थी। ऐसे समय में जान और चारित्र की मशाल घांमे हुए यदि कोई समाज की तंद्रा को भंग करने का प्रति साहस करता है तो निश्चय ही वह अववरित विभूति ही है। ऐलक पन्नालालजी म० अत्तर कि घनो ते थी ही महान् समाजीदारक के चनी तो थे ही महान् समाजीदारक के रूप में भी विख्यात थे। साधु की चर्या समाज पर आश्वत रहनी है प्रतिदान में साधु समाज पर आश्वत रहनी है प्रतिदान में साधु समाज पर आश्वत रहनी है प्रतिदान में साधु समाज को धर्मामृत

पान कराता है। श्रलबत्ता इसकी ग्रालोचना यदा-कदा होती रहनी है। परन्तु ऐ० पन्नालालजी उनमें से न थे। स्व करूयाएग के साथ साथ परकरूयाएग की भावना का दिखा ग्रापके हृदय मे लहरा रहा था। फलता ग्रापने तद्द समयानुसार विलुप्त हो रही ज्ञान परम्परा के साधनभूत जिनवाएगे की रक्षा में अपना ध्येय निश्चित किया। ग्रापके ही सद् प्रयास से (सं० १६७१) भ्रालरागाटन, (सं० १६७६) बम्बई (सं० १६६२) ब्यावर में सरस्वती भवनों की स्थापना की गई। अनेक स्थानों पर भ्रौषष्ठालय तथा पाठशालाएँ भी स्थापित करायों। घर्म विरुद्ध सामाजिक रूढियों के प्रति समाज को जागरूक कर सदमागें दिखाया। ऐसे अनिगनत समाजोद्धार के कार्य कर सामाजिक मर्यादाभ्रों को स्वस्य-रूप प्रदान किया।



### क्षुल्लक श्री मनोहरलालजी वर्णी "सहजानन्द"



श्री १०५ क्षुत्लक मनोहरलालजी वर्गी का जन्म कार्तिक कृष्णा १० वि० सं० १९७२ को भांसी जिले के दुमदुमा प्राम में हुआ है। इनके पिताजी का नाम श्री गुलावराय और माता का नाम नुलसाबाई है। जन्म का नाम मगनलालजो और जाति गोलाला है । प्राईमरी स्कूल की शिका के वाद सस्कृत शिका का विशेष अभ्यास इन्होंने श्री गणेश जैन विद्यालय सागर में किया श्रीर वहां से न्याय-ताथं परीक्षा पास की है। प्रकृति से भद्र देख बहां पर इनका नाम मनोहरलाल रखा गया था।

विवाह होने के बार एहस्थी में ये बहुत ही कम समय तक रह सके। पतनी वियोग हो जाने से ये सांसारिक प्रपन्वों से विरक्त हो गये धीर वर्तमान में ग्यारहवी प्रतिमा के बत पालते हुए जीवन संशोधन में लगे हुए हैं। इनके

विद्यागुरु पूज्य गणेबाप्रसादजी वर्णीमहाराज ही हैं। वर्तमान में ये सहजानन्द महाराज तथा छोटे वर्णीजी इन नामों से भी पुकारे जाते हैं।

इन्होंने सहजानन्द ग्रन्थमाला नाम की एक सस्थास्थापित की है। इसमें इनकी निर्मित पुस्तकों का प्रकाशन होता है। इन्होंने एक अध्यारम गीत की भी रचना की है। इसका प्रारम्भ "मैं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम" पद से होता है। आजकल प्रार्थना के रूप में इसका व्यापक प्रचार व प्रसार है। अध्यारम शास्त्र समयसार के ये ग्रच्छे ज्ञाता व वक्ता हैं। 'वर्षीं' एक चिरपिश्वित सा नाम, कानों में मीठा रस घोलता हुया आंखों के समक्ष द्वाज भी गुरु विषय की ऐसी साकार प्रतिमा स्थापित कर देता है कि परोल में अद्धावनत माया बारम्बार उनकी जय बोल उठता है। घिषयां सहय हों तो सगित का मेल फल और भी मोठा हो जाता है अपने लिए भी भौर समाज के लिए भी। गांव का रहने वाला मनीहर गुरु गणेश वर्षीं के चरणों का झाश्रय पाकर समाज के लिए सहज आनन्द का लोग वन उठा। वि० स० २००२ में वाराष्ट्रसी में पूज्य शूलक श्री गणेशवर्षींजी से सप्तम प्रतिमा के बत यहणा किये तो गुरु ने झापका नाम 'सहजानंद' रखा जिसे आपने प्रपने वक्तृत्व-कृतृंश्व से सार्थंक कर दिखाया। विराग की घारा ने गति पकड़ी तो सं० २००४ में सुरुग्य कोत्र हित्तापुर में पूज्य वर्षींजी से ही श्रुश्कक पद की दीक्षा अंगीकार कर ली। गुरु धिष्य की इस जोड़ी ने सात दशक तक श्रावक वर्ष पर जितना उपकार किया वह णब्दों से ब्यक्त नहीं किया जा सकता।

श्रुलक मनोहरजी सहजानद के ज्ञान का क्षयोपशम उत्कृष्ट था। अपने जीवनकाल में ५०० से प्रधिक ग्रन्थों का निर्माण कर जिनवासन के रहस्य को जन-जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया। सहारनपुर, हस्तिनापुर मेरठ मे शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करायी तथा आत्मविज्ञान परोक्षा बोर्ड की स्थापना की। वर्णी प्रवचन पत्रिका में जैनसिद्धान्त पर सुबीध शैली में हजारों लेख लिखकर समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। आज भी वर्णी पत्रिका का प्रकाशन व सम्पादन पर सुमेरचन्द्रजी द्वारा बरावर हो रहा है। आपका अधिकांश समय मेरठ मुजपकरनगर में व्यतीत हुग्ना। दो वर्ष पूर्व ही समाधिपूर्वक आपका स्वगंवास मेरठ में हो गया।



### क्षुत्लक श्री चिदानन्दजी महाराज



भी १०५ शुल्लक चिदानन्दजी महाराज का गृहस्थावस्था का नाम दामोदरदासजी था। आपका जन्म अगहन मुद्दो पचमी विक्रम सवत् १६६७ मे दरगुवा जिला खतरपुर मध्यप्रदेश मे हुआ था। आपके पिता का नाम जवाहरलालजी व माता का नाम जुजबलोबाई था। आपके पिता घो के एक सफल व्यापारी थे जाति गोलापुरव गोत्र शाह है। आपकी धार्मिक एवं लोकिक शिक्षा साधारए। हुई। आपकी धार्मिक एवं लोकिक शिक्षा साधारए। हुई। आपनी विवाह नहीं किया, वाल अद्याचारी ही रहे।

ब्रह्मचारी श्रीमोतीलालजी के उपदेश से आपमें वैराग्य प्रवृत्ति की जागृति हुई । श्रापने विक्रम संवत् २०७४ में शुल्लक श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी से शुल्लक दीक्षा

ले ती । आपने कई स्थानों पर पाठणालाएं खुलवाई । खडेरी, दिल्ली आदि स्थानों पर चातुर्मास कर उपदेश द्वारा धर्म प्रभावना की ।

आपको मोक्षकास्त्र, छहडाला, सहस्रनाम स्तोत्र का विशेष ज्ञान था। संस्कृत के ग्रापको हजारो श्लोक याद थे।

द्यापने देश और समाज की जो सेवा की उसे देश और समाज कदापि नहीं भूलेगा। आपके सम्मान में चिदानन्द स्मृति यन्य प्रकाशित हुआ जो ग्रापके यद्योक्वातत्व का प्रतीक है।



<u></u>

### म्रायिका स्वर्णमती माताजी द्वारा बीक्षत शिष्य

आधिका वीरमती तो **ॐके १५९३के के १५०० के १५९३क के १५९४क के १५९४क के १५९७**क के **१५९७क के १५९७क के १५९४क के १५९४क के १५९४क के १५९४क** 



### आर्यिका वीरमती माताजी



आपका पूर्वनाम पदमावती था। पिता का नाम श्रीदादा पटडरणकुरे एवं माताजी का नाम उसनाबाई था। ग्रापके माता-पिता नसलापुर ग्राम में रहते थे।

संसार को असार जानकर २ मई १६७६ छपरा में स्वर्णमती माताजी से प्राधिका दीक्षा ली । प्राप मुनि सिद्ध-सेनजी महाराज के साथ तीर्थराज की बंदना को गईं। प्रापकी घर्म पर अदृट श्रद्धा है।



# मुनिश्री सिद्धसागरजी महाराज द्वारा

**ちかかかかかかかかかかか** 

दीक्षित शिष्य



आर्थिका ज्ञानमतीजी

### भुद्धाः अस्ति आर्थिका ज्ञानमतीची माताची

बारावंकी जिले से गणेणपुर (बरसाघाट) में सं० २००३ में श्रेष्टी श्री अजितप्रसादजी के यहाँ जन्म लिया। आपको मातुश्री का नाम विद्दोबाई था। युवा अवस्था में टिकैतनगर में आपको शादी हुई थी। आपके पति श्रो सन्तूलालजी बंड ही धर्मात्मा बन्धु थे। आपको तीन पुत्रिया थी। पति का अल्प समय में ही आपको वियोग सहना पड़ा तथा ३० वर्षकी उम्र में आपको वैध्रव्य प्राप्त हो गया। आपको मुनि सिद्धसागरजी का सान्निष्ट मिला तथा आपने परिवार को छोड़कर आर्थिका दीक्षा ली। अभी आप आवार्य पर्मसागरजी महाराज के पास हैं तथा धर्मवृद्धि कर रही है।



# मुनिश्री सुपार्श्वसागरजी महाराज (वक्षिण) द्वारा

(1 1 m

⋫

मुनि थी मुक्तमागरजी श्रृत्यका बानिमनीजी श्रुक्तस्यक्रकासस्यकासस्यकासस्यकास्यकास्यकासस्यकासस्यकासस्यकास्य

### मुनिश्री सुबलसागरजी महाराज



श्री १० - मृति सुबलसागरजी का गृहस्य अवस्था का नाम परगोड़ाजी पाटील है। ध्रापका जन्म नन्दगाव (बेलगांव) में हुमा था। आपके पिता श्री शिवगोड़ाजी पाटील है, जो लेती करते हैं। आपकी माता का नाम गांग्यारीदेवी है। ध्राप जाति से चतुर्थ बीसवर्थी है। ध्रापकी लोकिक शिक्षा लगभग बिल्कुल नहीं हुई। धार्मिक शिक्षा आपने स्वाध्याय के बल पर स्वयं

हो प्राप्त की। आपके परिवार में चार भाई एक वहिन है। आपका विवाह हुआ। आपको एक पुत्र व चार पुत्रियों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्त में सबको छोडकर मुनिदीक्षा ग्रहण की।



### क्षुत्लिका शान्तिमती माताजी



आपका जन्म फाल्गुन सुदी सन् १९३० में मोहनगढ़ (टीकमगढ़) में हुवा था। आपके पिता का नाम धर्मदास मोदी तथा माता का नाम भूरीबाई था। आठवीं कक्षा तक ग्रापने लौकिक शिक्षा प्राप्त की। ग्रापकी शादी हुई, ४ बच्चे थे भरा पूरा परिवार रयाग कर आपने ग्रपने मन में वैराग्य के अंकुर बढ़ाये तथा मृति सुपादबंसागरजी से शुल्लिका दीक्षा ली तथा ग्रास्म साधना कर रही हैं।



### माचार्य श्री सुबलसागरजी महाराज द्वारा

दीक्षित शिष्य



श्री सुबलसागरजी महाराज

**ମସନ୍ଧର** ଅନ୍ୟର ଅନ୍



मृति थी विजयमेनजी
मृति थी धरमेनजी
श्रह्मक थी भश्यमेनजी
श्राधिका सुमतिमतीजो
श्राधिका बाहुबलीमनीजी
आर्थिका सुक्यामतीजो
आर्थिका कुल्युमतीजो
आर्थिका कुल्युमतीजो
आर्थिका जनमतीजी

### मुनि श्री विजयसेनसागरजी महाराज

ण्हस्य नाम-श्री पायगोडाजी जन्म स्थान -- गुण्डवाड पिता का नाम--श्री रामगोडाजी माता का नाम --श्री सत्यवतीदेवीजी ग्रायु-- ६२ वर्ष अपसाय -- खेती लोकिक शिक्षण -- तीसरी कक्षा शुल्क दीक्षागृक --प० पू० श्री १०० वीरसेनसागरजी मुनि दीक्षागृक --प० पू० श्री १०० चा० सुबलसागरजी दीक्षा नाम --श्री १०० विजयसेनसागरजी । ग्राप सरल स्वभावी हैं तथा संघ में रहकर ज्ञान अध्ययन में लीन रहते हैं।



### मुनि श्री धरसेनसागरजी महाराज

ग्रहस्य नाम—श्री वसगोडाजी पिता का नाम—श्री शिवगोडाजी माता का नाम—श्री गाग्वारोदेवीजी व्यवसाय—वेती झुल्लक दोला—उदयपुर मृनि दीक्षा—सदलगा (वेलगांव कर्नाटक ) दीक्षा गृष्ठ —श्री १०८ बाट मुबलसागरजी महाराज दीक्षा नाम—श्री १०८ घरसेनसागरजी ग्रायु—६३ वर्ष जाप जाठ सुबलसागरजी के ग्रहस्थावस्था के तीसरे नं० के भाई हैं, आप ज्ञान, स्थान, तप में लीन रहते हुए संघ में विदाजमान है ।

4

### क्षुल्लक श्री भव्यसेनजी महाराज



गृहस्थ अवस्था का नाम - श्री भूषालजी जन्म स्थान --सदलगा (जि० वेलमांव) कर्नाटक पिता का नाम --श्री रामचन्दजी माता का नाम --श्री रत्नावाईजी श्रामु - ११ वर्ष विकान - तीसरो तक दीक्षा न् तीसरो तक दीक्षा न सुरूलक भव्यसेनजी

दोक्षा तिथि —=−११−=१ रविवार कार्तिक शुक्ला एकादशी । आग सरल स्वभावी है निरन्तर साधृ मेवा में जीन रहते हैं ।



### आर्यिका सुमतिमतीजी



जन्म स्थान - सदलगा ( कर्नाटक, वेलगाव )
जन्म सन् - १९५६
थिता का नाम -- श्रो थारीमाजी
माता का नाम -- श्रो चन्पाबाईजी
पूर्व नाम -- मुगीला जैन
लौकिक शिक्षा -- दमवी
दीक्षा स्थान -- मम्मेदशिखर
दीक्षा गृक-आ० मुबलसागरजो महाराज

म्रापने १६ वर्षको उम्र में आर्ण्युवलमागरजी से अरुवत प्रहम्म किया तथा पूर्ण्याचार्यश्री से ही दीक्षालेकर आरम्य कल्यामा के पर्थपरअग्रसर है।



### दिगम्बर जैन साध्र

### श्रायिका बाहुबली माताजी



जन्म स्थान—रामनेवाडी जन्म सन्—१९६० पिता का नाम—श्री श्रष्नासाहबजी माता का नाम—श्री सोनावाईंजी दीक्षा गृह—ग्रा० सुबलसागरजी दीक्षा स्थान—गणेश वाड़ी

श्रापको बड़ी बहिन भरतमती माताजी हैं। आपने कई ग्रन्थो का स्वाध्याय किया है।



### आर्यिका सुवृता माताजी



गृहस्य ग्रवस्था का नाम --कमलश्री
जन्म स्थान---सदलगा (जि० बेलगाव) कर्नाटाः
पिताजी का नाम---अण्णासावजी
मानाजी का नाम---सौ० सुकुमाजी
लोकिक शिक्षा --१० वी
आगु---२० वर्ष
दोक्षागृक---आ० मुबलसागरजी महागज
दोक्षा स्थल---११-३-१६७= तीथंगज सम्मेदशिखरजी।
दोक्षा लेने के बाद गुरुवर्ष के साथ विहार कर रही है तथा
आस्म कल्याए। कर रही है।

### क्षुल्लिका कुन्युमती माताजी



गृहस्य अवस्या का नाम—अनन्तमतो जन्म स्यान—सदलगा (जि० बेलगांव ) कर्नाटक पिता का नाम—श्री भरमूलालजो माता का नाम—श्री सोनाबाईजो लोकिक शिक्षा—दसवी श्रायु—२४ वर्ष खु० दीक्षा गृरु—प० पू० श्री १०८ आ० मुबलसागरजो दीक्षा नाम—श्री १०५ कुन्युमतीजो दीक्षा तिथि— १२-१२-द०

भ्राप हसमुख शान्त स्वभावी है तथा भ्रनशनादि तपस्चर्या अधिक करती है। आप त्याग मार्गको भ्रपना कर आत्म उत्थान के मार्गमें सलग्न हैं।

### क्षुल्लिका जिनमती माताजी



पूर्वं झवस्था का नाम — कु जाग्ता जैन जन्म स्थान — सदलगा (जिं जेलगाव ) पिता का नाम — श्री तास्थासावजी माता का नाम — श्री पदावतीजी लौकिक शिक्षा — दसवी आयु — २५ वर्ष कु दीक्षा गुरू — श्री १०६ सुबनसागरजी महाराज दीक्षा नम — सु जिनमतीजी

आप सरल स्वभावी है संघ में ज्ञान अध्ययन में तस्पर रहती है छोटी उम्र में गृह त्याग कर ग्रात्म कल्याए। कर रही हैं। धन्य है आपका जीवन।

## मृनिश्री पार्श्वसागरजी महाराज द्वारा

#### बोक्षित शिष्य



मुनि श्री उदयसागरजी
मुनि श्री बाहुबलीसागरजी
मुनि श्री अमृतसागरजी
मुनि श्री वास्पुज्यसागरजी

### 

मुनि श्री १० ८ उदयसागरजी महाराज का जन्म सन् १९६३ मे उदयपुर जिले के घरियाबद प्राम मे हुआ था। प्रापका जन्म नाम श्री भनकलालजी सरिया थातथा जाति हुमड़ है। पिताश्री का नाम श्रीरननवन्त्रजी एवं मातुश्री का सरदारीबाई था। आपके पाँच भाई हैं। धर्म शिक्षा सामान्य है, एवं लोकिक जीवन व्यावमायिक रहा है।

ह्यूस्लक दोक्षा श्रावण बदी २ को धरियावद में ग्रहरण की तथा आ∘ पारवेंसागरजी से परसाद से माह सुदी ६ को मुनि दोक्षा घारण की और आपका नामकरण उदयसागरजी हुन्ना। आपकी समाधि चावण्ड ( उदयपुर ) से चैत बदी ५ को सायकाल ६.५५ बजे हुई।

### मनि श्री बाहबलीसागरजी महाराज

आपका जन्म सवत् १६७१ पोष मुदी १२ के दिन बुधवार को हुआ। दीक्षा पूर्व का नाम श्री दूलोचन्दजो या तथा जाति चित्तोडा थो। आपके पिता का नाम नेमचन्दजो एवं मातुश्री का नाम गुलावबाई था। धर्म शिक्षा सामान्य थी। दूनरी प्रतिमा ब्रादिसागरजी (कुरावड़ वाले) से धारए। की। सातवी प्रतिमा आ० श्री धर्ममागरजी महाराज से दिस्ली मे धारए। की। आपने सु० दीक्षा से सन् १६७७ मे बेसाख सुदी २ को धारए। की तथा आनन्दसागरजी नामकरए। हुम्रा तथा मुनि दीक्षा सिवट-चूट मे धारए। की, दीक्षा नाम बाहुबलीसागरजी रक्ष्या गया। यहीं स्नापकी मार्माध हुई।

### मुनि श्री अमृतसागरजी महाराज

म्रापका जन्म सावन बदी १ सवत् १६६६ को हुआ तथा जन्म नाम हीरालालजी था। जाति चित्तौडा थी। आपके पिताश्री का नाम नेमचन्दजी एवं मातुश्री का नाम गुलाबवाई है। तीन पुत्र व चार पुत्रियां हैं। धर्म शिक्षा आपकी सामान्य ही रही है। दूसरी एवं पाँचवी प्रतिमा आदिसागरजी (कुरावड़ वाले) से ग्रहण की। संवत् २०२७ में फालगुन सुदी ११ को शिखरजी में मुनि श्री १०६ विमलसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा धारण की। ऐलक दीक्षा देपुरा में बंसाख सुदी २ सन् १६७७ को आ॰ श्री १०६ पादर्वसागरजी महाराज से एवं मुनि दीक्षा स्रकलूज महाराष्ट्र में श्रीवण सुदी ७ सन् १६८२ को धारण की। आप अभी गुरु के सात्रिध्य में ही हैं।



### मुनि श्री वासुपूज्यसागरजी महाराज

जन्म स्थान—महांवा (पत्रा M P.)
जन्म सन्वत् --२०११ को गोनालारे जाति में
पिताओं का नाम—श्री कल्लूबालजो निवर्ड
माताओं —श्री रामबाईओ
ग्रापका पूर्व नाम—श्री दयाचन्द्रजो
ग्रिक्षा—११ वी
दीक्षा स्थल—सागवाडा (राजस्थान)

दीक्षा गुरु — मुनि पार्वसागरजी से १६७७ में आपने छोटी उम्र मे चारों अनुयोगे। का गहन म्राध्ययन किया है। समयसार, प्रवचनसार, गोम्मटसार, नियमसार आदि प्रत्यों की गाथाएँ कण्ठस्थ कर ली है। बर्तमान मे आप षवलराज ग्रन्थ का स्वाध्याय कर रहे है। वर्तमान म्रायु २६ वर्ष की है। म्राप निरन्तर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं।

# मृनि श्री निमसागरजी महाराज द्वारा

बीक्षित शिष्य

क्षत्लक श्री निर्वाणसागरजी <u>~~++++%+++%++++%\*+++%</u>



### क्षुल्लक श्री निर्वाणसागरजी महाराज

आपका जन्म बेलगाँव, ताल्लुका अथनी (कर्णाटक) में हम्रा था। ग्रापका नाम निगपा था। ग्रापके पिताजी का नाम सिंघप्पा ग्रीर माता का नाम श्रीमती सत्यव्वा था। ग्रापका विवाह हो गया था पर सब छोडकर आपने अचानक श्री १०८ निमसागरजी महाराजसे सन १६८२ मे जैसगपर-उदगाँव के बीच में स्थित कुञ्जवन मे शहलक दीक्षा ले ली और अभी आप श्रोटी-कडलुर में श्री १०५ आर्थिका सि० वि० विजयमती माताजी के संघ मे है।

आप मान्त और गम्भीर स्वभाव वाले हैं।



**现现的现在分词形式的现在分词形式的现在分词** 

### そみみみかんかんたんれんかん よんみんかん श्रायिका विशुद्धमती माताजी

(आ० थी शिवसागरजी की शिष्या)

द्वारा दीक्षित शिष्य



आयिका विशुद्धमती मानाजी





### क्षल्लिका विनयमती माताजी

बर् सुरजबाई का जन्म हिरनोदा ( फुलेरा ) राजस्थान में हुआ। आपने सं० २०३६ में जोबनेर में पूर्व आर्थिका विशुद्धमती माताजी से क्षुल्लिका दीक्षा लो। आपके पिताका नाम श्री जीवनलालजी था तथा मा का नाम सौ० कपुरीबाई या। श्राप सरल एवं तपस्वी साध्वी है।

च्रायिका मनन्तमतीमाताजी द्वारा
 विक्षित शिष्य
 च्र
 व्षित शिष्य
 च्र
 व्षित शिष्य
 च्र
 व्षित शिष्य
 च्र
 व्र
 व्र



### क्षुल्लिका कुन्थमती माताजी

ग्रापका जन्म मालेगांव नासिक में हुआ था। आपके पिता श्री बैजुलालजी गाटोदी हैं व माना श्री ग्राणादेवी है। ग्राप खण्डेलवाल जाति के भूष्णा हैं व पहाडिया गोत्रज है। ग्रापकी धामिक एवं लोकिक शिक्षा साधारण ही हुई। ग्रापका विवाह भी हुआ। परन्तु आपको २० वर्ष की अवस्था में वैधव्य प्राप्त हो गया।

उपदेश श्रवण के कारण आपमें वंराग्य प्रवृत्ति जाष्ट्रत हुई। आपने श्री १०४ झार्यिका ग्रनन्तमतीजी से कन्नड (औरंगाबाद) में सन् १९६६ में दीक्षा लेली। ग्रापने गजपया, कन्नड ग्रादिस्थानों पर चालुमसि कर धर्म वृद्धि की।



### स्वयं दीक्षित

मुनि श्रो बोरसागरजो महाराज
मुनि श्री सिद्धसागरजो महाराज
मुनि श्री बद्ध मानसागरजो महाराज
मुनि श्री कुरब्सागरजो महाराज ( गुजरान )
मुनि श्री नेमिसागरजो महाराज
स्वलक श्री जम्बूसागरजो

### 



जन्म स्थान – गज बामौदा जन्म निथि – सम्बत् १९७६ वैसाख मास दीक्षा तिथि – माघ कृष्ण १ स० २०१६

आपका जन्म गाम वासीदा में सम्बत् ११७६ में वैसाख मास के प्रथम पक्ष रिववार में हुआ था ग्रापके पिता का नाम श्री सोमतरायजी एवं मातुषी का नाम श्रीमतो हरखोबाई था। आपका गृहस्य अवस्था का नाम श्रीमतो हरखोबाई था। आपका गृहस्य अवस्था का नाम श्रीमतो हर का वासीदा में कराने की दुकान थी आप शतरज के विशेष तिलाही थे। ग्रापके दीक्षा लेने के २ मुख्य कारण है—एक ती भी १००० पादवेनाथ भगवान की की द में एक नया चमस्कार हुआ देखकर तथा

दूसरे आपने नगर से बाहर कुछ हरिजनों को एक मरे हुये बैल की खाल निकालते हुये देखा, देखकर भ्रात्मा ससार से भयभोत सो हो गयी आपने सोवा इस बैल की चमडी तो कम से कम मनुष्य के काम में आ हो जाती है लेकिन वगैर भ्रात्म कल्याए। किये मनुष्य को चमड़ो तो किसी भी काम की नहीं आपकी जीवन दिशा बदल गई आप उसी दिन शाम की गाडी से कानपुर होते हुये श्री सम्मेदिशिखरजी की यात्रा को चल पडे । बुधवार की रात को सम्मेदिशिखरजी के पर्वत पर भगवान के चरएों की वन्दना करते हुये जब प्राप श्री १००८ देवाधिदेव श्री पाष्ट्रवैनाथ स्वामी की टोंक पर पहुंचे वहाँ वीतरागता उमड़ पड़ी। भगवान श्री के चरणों में माथा टेक कर उन्हीं को प्रयना सर्वोपिर गुरु मानकर पचों के समक्ष दिगम्बर मुद्रा धारण की उस दिन माघ कृष्णा १ गुरुवार सम्बत् २०१६ था समस्न पंचों के समक्ष दिगम्बर मुद्रा धारण की उस दिन माघ कृष्णा १ गुरुवार सम्बत् २०१६ था समस्न पंचों ने स्रापको श्री १०८ वीरसागरजी नाम से सुक्षोभित किया।



# मुनि श्री सिद्धसागरजी महाराज



आपका जन्म नाम श्री सिद्धाप्पा था। पिता का नाम मल्लप्पा था। माता का नाम चित्रज्वा था। जन्म ई० सन् १६२६ वैसाख शुक्ला २ को हुवा था। वैराग्य का कारण पूर्व संस्कार तथा शास्त्र श्रवण है।

कोत्हापुर जिले मे नांदणी मे भट्टारक जिन-संनजी थे 'मुगल साम्राज्य भारत भर मे फैला हुवा या दिगम्बर मुनि प्रायः नहीं थे, दिगम्बर परम्परा विजुप्त मी दिखती थी किन्तु सस्य धर्म का लोप कोई भी राज्य सत्ता नहीं कर सकती है थी सिद्धप्पाजी वहाँ से नांदणी मठ में स्राए भपने वैराग्य भाव थी भट्टारकजी से कहे तथा वैशाख शुक्ता तीज सन् १८६५

में श्री जिनसैन भट्टान्कजी से झूल्लक दीक्षा नांदणी कोल्हापुर में ग्रहण की। प्रापका नाम शुल्लक सिद्धसागरजी रक्खा। वहां से बिहार कर तीर्थराज शिखरजी के दर्शनों को आये तथा पर्वतराज पर श्री चन्द्रप्रभुजी की टौक पर आपने मुनि दीक्षा लीसन् १८६६ में लिलन कृट पर स्वय बस्त्रों का स्याग कर दिगम्बर मुनि बन गये। वहाँ में आपने भारत के सभी स्थानों पर विहार किया। सन् १६०६ में घ्यानमन्त भवस्था में शरीर का मोह छोडकर पंचपरमेष्टी का स्मरण् करते हुए इह लोक की यात्रा समागत की। धन्य है वे मुनिराज।

# मुनि श्री वर्धमानसागरजी महाराज

त्र • पूमीलालजी देशाई ने म्रंतिम समय में समाधि के समय मुनिपद को धारण करके ईवर में इस नक्ष्यर शरीर का त्याग किया। पिता का नाम कालीदास-माता उगमवाई राजकोट के रहने वाले थे। क्षेताम्बर स्थानकवासी धर्म को छोडकर दिगम्बर हुये थे। स्वाध्याय म्रेमी होने के कारण आपने म्रतेको ग्रन्थों का सम्पादन किया था और स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी रचना की है। एक समय म्राप सोनगढ़ के ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे, परन्तु संद्वातिक मतभेद होने के कारण म्रापने सोनगढ के एकांतता का बहुत विरोध किया। आपकी प्रवचन शैली बहुत ही आकर्षक और व्यवस्थित थी।



# मुनि कुन्युसागरजी (गुजरात)

बीर संवत् १६६४ फाल्गृन सुदी १२ के दिन कडियादरा ग्राम में हेमचन्द सेठ की पत्नी दीवालीबाई की कूल से आपका जन्म हुम्रा, थोड़ी सी प्रयोगी भी पहे, गुजराती ७ वी कला तक पढ़ी। म्रापने कडियादरा और विजयनगर में पाठकाला का निर्माण कराया। गाँव की हाई स्कूल भीर अस्पतालों में तन, मन, धन से सेवा की। बहुत से स्थागियों के संम्पर्क में रहे। तीर्थ क्षेत्रों की ६ बार यात्रा की। बन-नियमानुसार चलते थे वृद्धावस्था में उद्यापन भी कराये हैं। अपने ग्राम में ही २०३२ को सप्ति, परिवार को छोड़कर स्नुत्लक दीक्षा ली तथा ऋषभदेवजी मे ऐलक दीक्षा ली। तारगा में कार्तिक सुदी १५ के दिन मुनि दीक्षा ली।



# मुनि श्री नेमिसागरजी महाराज

यह बुन्देल भूमि सदैव से ही बीर प्रसृति होने के कारण वन्दनीय रही है। इसने ऐसे ऐसे महान् योग्य नररत्न उत्पन्न किये हैं जिनसे न केवल बुन्देलभूमि अधितु पूरा देश प्रपने प्रापको गौरवान्वित समफ्ते लगता है।

इसी बुन्देल भूमि के मध्यप्रदेशान्तर्गत जिला टीकमगढ़ से पूर्व दिशा मे ६ मील की दूरी पर स्थित एक छोटे से ग्राम पटा में स्थित भी सिं० रामचन्द्रास्मज मुजालाल जैन वैद्य के घर यशोदादेशी की कूख से विक्रम संवत् १८६० फाल्गुन शुक्ला १२ रविवार पुष्य नक्षत्र श्रुभ तिथि में आपका जन्म हुआ। जो भ्रामे चलकर दिगम्बर मृति के रूप में प्रगट हुये। "ललना के पाँच पलना में दिलते हैं" इस कथन के अनुसार ही यह जन्म से ही प्रखर बुद्धि के ये। माता पिता ने बालक का नाम हरिप्रसाद रखा और हरि नाम से सम्बोधन करने लगे। ३-४ वर्षे की प्रवस्था में ही आप तोतली भाषा में महामंत्र, तीर्षंकरों के नाम स्वर व्यंजन आदि का उच्चारण करने लगे थे। अनन्तर बालक हरि ने प्रपने बाल्यकाल से पुज्य-बाबा गोकुलप्रसादजी कुण्डलपुर श्री पुज्य १०५ शुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी की महित कुणा के द्वारा श्री पुज्य पंज मोतीलालजी वर्णी के साधिष्ठय मे श्री बीर दिगम्बर जैन विद्यालय अतिशय क्षेत्र पणीराजी में प्रथम छात्र रहकर विद्यालय का तक अध्ययन किया।

बाल्यकाल में ही द्वापके पिताओं स्वर्गस्य हो गये जिससे घर का सम्पूर्णकार्यभार आपके उत्तर आ गया किर भी द्वाप अध्ययन कार्यमे रत रहेतथा घर पर रहकर ही आपने वेख शास्त्री, गणित, ज्योतिष, कविता, सामुद्रिक, धार्मिक शिक्षान्यत्र, मंत्र, तत्र, प्रतिष्ठा, संगीत आदि में दक्षता प्राप्त की। वैद्यक कार्यतो आपने द्वपने पूज्य पिताओं से घरोहर के रूप में पाया था।

बालक हरि पं० हरिप्रसाद के रूप में समाज के खागे आये तथा पूज्य प्रतिस्टाचार्य गुरुवर्य पं० मोतीलालजी वर्षी के साथ आपने प्रतिस्टा कार्य कराना प्रारम्भ किया। इसी फ्रम मे आपने रेक्षदीपिर, खटौरा, ऊंचा, केवलारी, छिदवाड़ा, चांदलेड़ी, अंदेडवर क्षेत्र इत्यादि स्थानों पर गजरथ महोस्सव पच कल्याएक प्रतिस्टा कराई। समाज ने आपको पपौराजी के मेले के धुभावसर पर पू० गणेश्वप्रसादजी वर्षी एवं पं० मोतीलालजी वर्षी के सालिध्य में प्रतिस्टाचार्य पद से विभूषित किया।

बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहकर झापने मात्र १५ वर्ष की झबस्था में नैस्टिक प्रथम-द्वितीय श्रावक प्रतिमा प्रहेण कर विवाह का त्याग कर दिया तथा घामिक, सामाजिक, लौकिक, व्यावहारिक आदि कार्य करते हुये जैन समाज से सम्मानित होने पर भी उदासीनता पूर्वक झपना जीबन-यापन करने लगे।

ग्रापने वि० स० १६६६ माप कृष्णा १ गुरुवार णुभ मिति मे पटना ( मागर ) के जलयात्रा महोस्सव पर १० मधुन श्री पदमसागरजी महाराज के द्वारा सप्तम प्रतिमा के ब्रत अंगीकार किये। महाराज श्री ने आपके गुणों को देखकर म्रापका विद्यासागर नामकरणा किया। वि० सं० २०१६ फाल्गुन गुक्ला १ से पंचकल्याणक महोस्सव लोहरदा (देवास ) मे सम्पन्न होना निश्चित किया गया इसी समय गुरुजी को साथ ले वहाँ पहुंचे भ्रीर वहाँ फाल्गुन गुक्ला ३ सोमवार के दिन श्री भगवान नेमिनाथ स्वामी के दीक्षा महोस्सव के साथ ही श्री १० म् आचार के साम्रिह्य मे गुरुजी द्वारा दीक्षा महोस्सव के साथ ही श्री १० म् आचार के साम्रिह्य मे गुरुजी द्वारा दीक्षा

संस्कार सुरूतक ग्यारहवीं प्रतिमा याचना पूर्वक प्रहण की । इसी समय समस्त समाज की स्वीकृति पूर्वक नामकरण श्री १०५ खुल्लक नेमिसागर पद प्राप्त किया ।

क्षुल्लक नेमिसागर की अन्तः प्रेरणा आगे बढ़ रही थी तथा वह चाहते थे कि मैं अपने ग्रापको कब मूनि रूप में देख् । इसी उद्देश्य से गुरुवर्ष पुज्य १०८ आचार्य योगीन्द्रतिलक मूनि शान्तिसागरजी को पत्र लिखा। विनय की गई कि पत्र द्वारा ही स्वीकृति दी जाये। सेवा में उपस्थित होने में समय लगेगा । अत: गुरुदेव ने पत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी । फलत: श्री १००६ दि० जैन सिद्ध क्षेत्र श्रहारजी (टीकमगढ़) के वार्षिक मेला महोत्सव के समय श्री वीर नि० सं० २४६४ वि० स० २०२४ श्चममिती मार्गशीर्ष शक्ला १३-१४-१५ गृरु, शुक्र, शनि दिनाक १४-१५-१६ सितस्बर १६६७ को श्री मदनकुमार कामदेव एवं विश्ववद्य केवली के चरण यूगल पादुका के समक्ष श्री गुरुजी का फोटो विराजमान कर श्री अ॰ पं॰ रेशमबाईजी पिडावा (राज॰) नथा श्री गेदालालजी सोनी खण्डेलवाल जैन, ग्रमावदा (बहुनगर) द्वारा उक्त युगल टोंक चरण निर्माण स्थल पर सम्पन्न प्रतिष्ठा ध्वजारोह्नग के म्रादि समारोह समय क्षेत्रीय कमेटी की सम्मति पूर्वक एवं बाहर से प्राप्त विद्वानों की लिखित स्वीकृति तथा समस्त प्रान्तीय समाज की स्वीकृति पूर्वक दिनांक १४-१२-१६६७ को ऐलक दीक्षा ग्रहरण की एवं दि० १५-१२-१६६७ को पजा विधि कर पात्रादि विधि नथा दिनाक १६ को निर्ग्रन्थ दिगम्बर मूनि दीक्षा सहयं स्वीकार की । इस प्रकार आप श्री पृष्य १०८ आचार्य योगीन्द्र तिलक शान्तिसागरजी के पट्ट शिष्य है। ऐसे तपोनिधि लोकोपकारी परम पवित्र आत्मा महान साधक आध्यात्मिक संत समयसारादि महाग्रन्थो के ग्रानुभवी विद्वान् पूज्य श्री नेमिसागरजी के पवित्र चरगों में शत-शत वन्दन है।

आपने सतत् अध्ययन कर जो ज्ञानाजंन किया उसे ग्राप निरन्तर लिपि बद्ध करते रहे जिसके आधार स्वरूप आपको लेखनी द्वारा लिखित प्रतिष्ठा एवं नैद्यक सम्बन्धी ग्रनेक ग्रन्थ हस्त-लिखित उपलब्ध हैं जिनका प्रकाशित होना अति महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी है। ग्रापके द्वारा लिखित पाडुलिपियां शुद्ध एवं अति स्वष्य्य है। अक्षर तो इतने सुन्दर है कि मानों खापे के ही हो। महाराजजी की ८५ वर्ष की बद्ध ग्रनस्था होने पर भी वे अपने लेखन कार्य में सदा सलग्न रहते है।

### क्षुल्लक जम्बूसागरजी महाराज

श्री १०५४ झुरूलक जम्बूसागरजीका पहले का नाम श्रीहजारीलालजी था। आपके पिता का नाम श्रीहुब्बलालजीया। ग्रापकी माता श्रीमती चिरौजाबाई जीयी। आप गोलसिंधारे जाति के भूषस्य थे। आपका जन्म स्थान भिण्ड (मध्यप्रदेश) था। आप बचपन से ही धर्म-प्रेमीथे।

आपने ज्येष्ठ गुक्ला छठ विकम संवत् २०२६ को चौरासी (मधुरा) में झुल्लक दीक्षा ले ली। आप कई जगहों पर भ्रमण करके जनता को धर्म लाभ दे रहे हैं।



## आचार्यं योगीन्द्रतिलक शान्तिसागरजी महाराज

आचार्यं श्री ज्ञान्तिसागरजी का जन्म बीर निर्वाण सवतु २४०९ (सन् १८५४ ई०) मे बम्बई ग्राम में सतारा जिला के इसलामपूर तालुका में दूधगाँव नामक प्रान्त मे हुआ। दक्षिगी भारत की चतुर्थ पंचम नामक उच्च एवं श्रेष्ठ जातियों में आप अतिश्रेष्ठ चतुर्थ जाति के रतन हैं। आपकी माता का नाम श्रीमती हीराबाई था; आपके पिता श्री रामगोडा पाटील दूधगाँव के प्रधान पद पर सम्मानित थे। नवी वर्ष की अवस्था मे शिक्षा ग्रहण हेत् आप स्कल में प्रविष्ठ किए गये। पाँच वर्ष तक आपका शिक्षा अध्ययन निर्वाध गति से चलता रहा किन्तू दुर्भाग्य वश आपकी माता श्री का देहान्त हो जाने के कारण आपको बाघ्य होकर श्रपनी शिक्षा त्यागनी पड़ी। जब आप चौदह वर्ष के थे, ग्रापको गृहस्थी के भभटो में चला आना पड़ा । पन्द्रहवें वर्ष में आपका विवाह श्रीमती हवमशी-बाई के साथ हम्मा । इस प्रकार आप पुर्ण रूपेगा गृहस्थ के रूप मे अपनी जीवन यात्रा प्रारम्भ करने चले किन्तु विधि की विडम्बना कुछ और ही थी। विधाता ने आपको किसी और ही कार्य हेत इस धरा पर अवतरित किया था। दू ख दैन्य एवं नाना प्रकार के सकटो से भटकती हुई मानवता का कल्याण श्रापके द्वारा होना ही था। विवाह के दो वर्षभी व्यतीत न हो पाये कि कृटिल काल के कठोर करों ने आपकी धर्म पत्नी को इस संसार से सदैव के लिए छीन लिया। ग्रापके पिताजी. कटम्बी जनो तथा इष्ट मित्रो ने बहप्रलोभन देकर आपको पूर्निववाह हेतु उकसाना चाहा परन्तू मानवता का पूजारी श्रपने हृदय मे जो सेवा भाव के बीज बो चुका था, श्रनूकल परिस्थिति पाकर अब उसमें अंक्रर निकल चले थे। सन्मार्गके अनुसरण में ग्रापने पूनः विवाह को ग्रपने मार्गका कटक ही समका भीर इस प्रकार विश्वकल्याएं की भावना से ओत-प्रोत इन्होंने ग्रपने जीवन को इस पुण्य लक्ष्य की प्राप्ति हेत् पूर्णन . स्वतः बना लिया ।

धर्म के प्रति शहुट श्रद्धा एवं भक्ति लिये इस मूनि ने सर्व प्रथम श्री बाहबलिजी के दर्शन किये वहीं परम सौभाग्य से भापको आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज के दर्शन हए जिनके उपदेश ने आपकी कोमल भावनाम्रों पर मिमट प्रभाव छोड़ा । आपने गुरुजी के सन्मुख यह प्रतिज्ञा की कि आप आजीवन जिन घर्म के प्रारम्भिक बतों एव नियमों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहेंगे। तत्पश्चात् आपने शेडवाल की जैन पाठशाला मे तीन वर्ष तक शास्त्र श्रध्ययन कर जानोपार्जन किया। इस प्रकार ज्ञान गरिमा से परिपूर्ण मूनिजी द्वितीय बार श्री १०८ ग्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज के दर्शन लाभ हेत् गये श्रीर अपने गुरु के उपदेशानुसार सातवी प्रतिमा धारए। की । तत्पक्चात आप गुरु के सघ में सम्मिलित किये गयं । सघ में नित्य प्रति श्वाप जिनवासी का स्वाध्याय करते-माचार्य के उपदेशामृत का पान करते तथा अनेक विद्वानों के ध्याख्यानों एव धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण आदेश को सुनते । विकम सवत १६८४ में मध ने श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा करके चतुर्मास कटनी में सम्पन्न किया जिसमें आप भी थे। बाद में सच के साथ विहार करते करते चातमीस लिलतपुर में हुआ वहाँ पर भी आप थे । वहाँ से ही आप एकलिवहारी हो गये और सघ को छोड़कर श्रवण बेलगोला की यात्रा को निकले । अनेक-स्थानों पर धर्मापदेश देते हुए आप श्रपने अभीष्ट स्थान पहुँचे, जहाँ आपको श्री १०८ आचार्य वृषभसेन ( ग्रादिसागर ) के दर्शन हुए । उनका वैराग्यपूर्ण उपदेश सुनकर श्रापने ग्यारहवीं प्रतिमा की पहली अवस्था क्षरलकवत धारण किया। चार मास के उपरात आपने दूपरी प्रवस्था ऐलक वृत ग्रीर भेष धारण किया तथा अगले चार मास बीत जाने पर आप अरु कर्मों को क्षय करने वाले मूनि पद पर सूत्रोभित एवं सम्मानित हए। दीक्षा का उत्सव जैन समाज द्वारा संवत् १६८५ मे श्रवए। बेलगोला मे बहे ही समारोह से हुआ जहाँ आपने आचार्य श्री १० = वषभसैनजी से दश भक्ति श्रादि मूर्नि किया सीखी । तद्रपरान्त श्रापने विहार किया तब से आपने कई स्थानों पर चतुर्मास सम्पन्न किये। इसी काल मे आपने श्री शिखरजी की पून: यात्रा भी की।



### मुनिश्री मल्लिसागरजी महाराज



आप नारगांव ( नासिक ) के रहने बाले हैं, आपके पिता का नाम दौलतरामजी सेठी धीर माता का नाम सुन्दरबाई था। आप खण्डेलवाल हैं। ग्रुहस्थावस्था में प्रापका नाम मोतीलाल था, पांच वर्ष की घ्रवस्था में प्रापक माता पिता ने विद्याध्यास के लिये पाठशाला में भेजा, आपने घल्पकाल ही में विद्याध्यास कर लिया। २५ वर्ष की अवस्था में ( नादगांव में ) श्री १०४ ऐलक पन्नालालजी ने चानुमीस किया। उस वक्त आपने कार्तिक सुदी ११ सं० १९७६ के दिन दूसरी प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किये। आपने भी नहीं की, व्योक्ति आप घरण्यय से ही बैराय्य रूप थे और द्याप ऐलक पन्नालालजी के साथ ही रहने लगे तथा आपने गृह का भार स्याग दिया। उनके साथ में रहकर विद्याद्यय नथी

किया। सम्बत् १९६० मे प्रथम चातुर्मास कीरोजपुर छावनी (पंजाव) दूसरा चातुर्मास स० १६०१ में देववन्द । तीसरा चातुर्मास रामपुर, चौथा चातुर्मास वर्धा में किया पश्चात् गुरू की आजा से प्रमम होकर बारा (सिवनी में किया) वहा से प्रामों में प्रमण करते हुए गिरनारजी मऊ (गुजरात) ईहरराज्य में अगहन मुदो ७ सम्बत् १९०४ के दिन श्री १०० आचार्य वान्तिसागरजी छाणी महाराज के पाद मून में आपने सत्तम प्रतिमा के जत ग्रहण किये। वहा में तीर्थराज शिखरजी की यात्रा के निये विहार किया, वहां पर दक्षिण सच भी उपस्थित था, उनके भी दर्शन किये। सम्बत् १९०५ का चातुर्मास आपने श्री १०० प्राचार्य शानिसागरजी दक्षिण वालो के सच कटनी (मुडवारा) में किया सम्बत् १९०६ का चातुर्मास कानपुर, पावापुर लक्कर प्रादिशों में प्रमण करते हुए पूर्ण किया। सम्बत् १९० का चातुर्मास श्री १०० प्राचार्य शानिसागरजी छाणी के समक्ष कुल्लक दक्षिता के प्रमुल में इन्दौर मिक्या तथा मादपद शुक्ला ७ शनिवार को पाच हजार जनता के समक्ष कुल्लक दक्षिता के प्रस्ण किये। वहा से विहार कर सिद्धवर कृट प्राये। वहा श्री १०० प्राचार्य शानितसागरजी छाणो के करण करल में दिगम्बरी दीक्षा की याचना की। मिति मगसर बदी १४ सम्बत् १६०० कुषवार (वीर सम्बत् २४५) के दिन दिगम्बरी दीक्षा छाराए की।

उस समय केण लीच करते हुए आप जराभी विचलित न हुए। दीक्षा संस्कार की सब विधि मन्त्र सहित श्री १०८ आचार्यवर्ष शान्तिसागरजी छाएगी के कर-कमलों डारा हुई। आपका समाधि-मरए मांगीनुंगी में आ० महावीरकीतिजी के सान्तिध्य में हवा।

# मुनि श्री आनन्दसागरजी



मुनि श्री आनंदसागरजी महाराज पू० श्री १०८ सूर्यसागरजी के शिष्य थे। श्रापका स्वर्गवास दिल्ली में ही हुआ था। शब भी बाल आश्रम दरियागंज के सामने मुनि श्री के नाम से छात्रावास चल रहा है। श्रापने कई पुस्तकं आश्म-प्रमोद, इष्टोपदेश, छहडाला, समयसार पद सग्रह, अनुपम पत्र आदि पुस्तकं लिखी हैं।



# मुनि श्री चन्द्रसागरजी महाराज



| आपका जीवन परिचय प्राप्त नहीं हो सका ]

o o

#### दिगम्बर जैन साध्

#### मृति श्री सुधर्मसागरजी महाराज



आपका समाधिमररा गजपन्था में ग्राचार्य श्री विमलसागरजी के सान्निष्य में हुन्ना था।

[ विशेष परिचय अप्राप्य ]



# मुनि अभिनन्दनसागरजी महाराज



आपने ३० वर्षकी उम्र मे मुनि दीक्षाझी। फ्रापने कई ग्रन्थो की हिन्दीटीकाकी। इन्दीर में आपने समाधि युक्त मरण कियातवाआत्म कत्याण किया।



## मुनि श्री सिद्धसागरजी महाराज

म्रापका जन्म राजस्थान मे पचेवर में हुवा था। म्रापका गौत्र गंगवाल था। आचार्य करूप श्री चन्द्रसागरजों के सान्तिष्य में रहकर झात्म साधना करते थे तथा अन्त समय में मुनि दीक्षा लेकर समाधि मरुग किया। आप श्री पूनमचन्द्रजों भरिया गंगवाल के दादाजी थे।

# ऐलक श्री धर्मसागरजी महाराज



आपका जन्म कुणबड़ राजस्थान में हुवा था तथा प्रापने आ० कुम्थसागरजी संदोक्षा ली थी। आपने मेबाड़ प्रान्त को अपनी वाणी से घर्मामृत का पान करावा तथा इसी प्रान्त में समाधि ग्रहण की।



# मुनि श्री पिहिताश्रवजी महाराज

भ्रापका जन्म दक्षिए। भारत मे हुवा था। भ्राचार्यश्री ग्रान्तिसागरजी महाराज ने कुन्थलगिरि में जब समाधि यहण की थी, उस समय आपने मुनि दीझा ली थी तथा समाधि में पूर्ण जीवन समर्पित किया तथा कुछ समय बाद आपने भी समाधि युक्त मरण किया।

# मुनि श्री विजयसागरजी महाराज



आपने पू० मुनि श्री सुबलसागरजी से **मुनि दीक्षा** लेकर आस्म कल्यासा किया।



# मुनि श्री पारससागरजी महाराज



आपने पू॰ आचार्य शान्तिसागरकी की वैयावृत्ति की तथा श्राचार्य श्री की समाधि से पूर्व समाधिमरण आचार्य श्री के सानिध्य में किया। श्रापने मुनि आदिसागरकी से दीक्षा ली थी।



### श्रायिका सुमतिमती माताजी

आपका जन्म खटाऊ जिला सतारा बम्बई प्रान्त में हुआ। ग्रापकी इस समय आयु ६५ वर्ष की है। सातवी प्रतिमा तीस वर्ष को आयु मे चारित्र चक्रवर्ती शांतिसागरजी महाराज से ली श्रीर शुल्लिका के बत आचार्य पायसागरजी महाराज से श्रीर गत वर्ष अजिका की दीक्षा श्राचार्य देश-भूषणजी महाराज से ली आप दीर्थ तपस्वी, कष्ट सहिष्णु श्रीर बड़ी धर्मनिष्ठ हैं।



# क्षुल्लिका राजमती माताजी

आपका जन्म दक्षिण भारत में हुन्ना। भ्रापने पच्चीस वर्षकी भ्रायु में दीक्षा ली। हिन्दी संस्कृत की भ्रच्छी विदुधी भ्रीर कुशल वक्ता हैं। आपके पति ने भी मुनि दीक्षा अंगीकार करली है।



# क्षुल्लिका विशालमती माताजी

आपका जन्म प्राम चौंकाक जिला कोल्हापुर दक्षिण प्रांत में हुआ। चार वर्ष की छोटी आयु में धापका विवाह हुआ तो आप मंडप में बाहर निकल गई और फेरे नहीं हुए। एक वर्ष के परचात उस लड़के का स्वर्गवास हो गया। माँ ने कहा पुत्री विधवा हो गई। चौदह वर्ष की आयु में परम पूज्य आचार्य शांतिसागरजी महाराज में ब्रह्मचर्य दीक्षा ले ली। ट्रेनिंग पास कर प्रध्यापिका का कार्य करने लगी। प्रापकी समाज सेवा में बड़ी रुचि रही 'महिला वैभव' नाम को मासिक पत्रिका की सम्पादिका रहीं और एक 'कन्याकुमार पाठशाला' की स्थापना को। वोरणांव में आचार्य पाय-सागरजी से क्षुल्लिका दीक्षा धारणा की। आप बड़ी वष्ट सहिष्णु सहनश्रील और कुशल वक्ता हैं।



# क्षुल्लिका गुरामती माताजी

ध्रापका जन्म प्रग्रवाल वश में गुहाने के प्रसिद्ध रईस ला॰ हुकमचन्दजी के यहाँ हुग्रा। ग्राप के पिताजी ने बहाचर्य दीक्षा ले ली। उनकी धार्मिकता के कारण आज आपका समस्त परिवार धार्मिक, शिक्षित और श्रद्धालु है। सदंव धर्म के कार्यों में प्रयत्नशोल रहती हैं। बचपन में बड़े लाड चाब से पालन पोषएा होने के कारण आप का नाम 'चावली' रक्खा गया। हुर्भाष्य से थोड़ी आगु में विधवा हो गई। थोड़े हो समय में धार्मिक विषयों में उत्तम योग्यता प्राप्त करली। आपने गुहाने में ज्ञान विनिताश्रम खोला जिससे नारी जाति का बड़ा उपकार हुआ। बहुत वर्षों से आप दिल्ली रहने लगी। आपके चारित्र और ज्ञान प्रचार को तीव रुचि के कारण दिल्ली महिला समाज पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। जैन महिलाश्रम दिल्ली की ग्राप अधिष्ठानु यी।

पांच वर्ष हुए परम पुज्य भाचार्य वीरसागरजी महाराज से श्रुल्लिका दीक्षा घारण की श्रापने दरियागंज मे ज्ञान महिला विद्यालय स्थापित किया। जिससे समाज का बड़ा उपकार हुआ। आप अस्वस्थ होते हुए भी चारित्र का पालन इडता से करती है।

### अल्लिका चन्द्रसेनाजी

आएका जन्म ऋग्रवाल जैन वंश में लखनऊ में हुन्ना। आपकी आयु इस समय ६० वर्ष की है। गतवर्ष जयपुर में श्रापने आचायं देशभूषराजी महाराज से झुल्लिका दीक्षा धारण की द्वाप वयोवृद्ध, सहनशील धर्मनिष्ठ महिला हैं।



# क्षुल्लिका वृषभसैनाजी

आपका जन्म जयपुर में खंण्डेलवाल जैन वंश में हुआ । गतवर्ष जयपुर में घापने आचार्य देशभूषणजी महाराज से क्षुल्लिका दीक्षा धारण की । आप चरित्रपरायणा और घर्मनिष्ठ महिला हैं । 💢

### क्षुल्लक सुमितसागरजी महाराज

ग्रापका जन्म कानपुर में अग्रवाल बंब्साव परिवार में हुग्रा। ग्राचार्य देशभूषराजी महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर आपने जैन धर्म की श्रुत्लक दीक्षा अंगीकार की है। ग्राप बड़े निर्भीक, श्रद्धालु हढ श्रद्धानी, जिनेद्रभक्त और स्वाध्याय प्रेमी हैं।

# आर्यिका गुरामति माताजी



जन्म स्थान—महेगाव सवत् १९७०
पिता का नाम—स्थामलालजी
माता का नाम—मथुरादेवी
पूर्व अवस्था का नाम—म्यानस्यीबाई
दीक्षा गुरु—मृति कीर्तिसागरजी
समाधिमरस्य—शिखरजी सावन सुदी परिसाना ।



#### आर्थिका शान्तिमती माताजी



पूर्वनाम—कलावती जन्म स्थान—लखनऊ सन् १६०२ पिता का नाम—नाथूरामजी जाति—जैसवाल दीक्षामुरु—ग्राचार्य कुन्यसागरजी दीक्षास्थल—पथीरा सन् १६७२ में।



श्री पण्डिता कृष्णावाईजी का जन्म फाल्मून बरी १३ वि० सं० १६४७ को पिता रामेरवर-लालजी गर्ग के घर माता सीतादेवी के कृष्य से फतेहुपुर में हुआ था। जाति अग्रवाल है। साधारण शिक्षा के बाद इनका विवाह हो गया था। वैधव्य प्राप्त हो जाने के कारण ग्रापने अपने जीवन लक्ष्य को बदल दिया ग्रीर ज्ञानवर्द्धनं के साथ धर्म ग्रीर समाज सेवा का ग्रत जीवन मे उतारा। श्रापके महान् एव सरल हृदय मे बालकों की समुश्रति एवं विधवाग्रो असहायों के सरक्षण की बलवती भावना रहो। परिणामतः ग्रापने अपने सर्द्रव्य का उपयोग महिलाश्रम की स्थापना संचालन में में किया जिससे हजारो महिलाओ का कल्याण हुआ।

आर्थिका कृष्णामती माताजी

लाखो का दान और जिनमन्दिरों के निर्माण में भी आपका योगदान युगों युगों तक चिर-स्मरणीय रहेगा। आपने अन्त में आर्थिका दीक्षा लेकर समाधिमरण किया।



### क्षुल्लिका जयप्रभामती माताजी

पूर्व नाम-- व बादेशकुमारी जैन जन्म स्थान-- आरा (बिहार) सन् १६५२

पिता श्री--चन्द्ररेखाकुमारजी

माता श्री-सस्यवती जैन

शिक्षा-बी. ए., बी. एड , टीचर एवं शास्त्री

शिक्षा स्थल--ब॰ चन्दाबाई ग्राश्रम बिहार

ब्रह्मचर्य दीक्षा-तीर्थराज सम्मेदशिखरजी पार्श्वनाथ टीक सन १६७३ में ।

धार्मिक संस्कार --बचपन से ही थे

दीक्षा गुरु--आर्थिका विजयमती माताजी

दीक्षा स्थान-पुन्नूरमलई (मद्रास) तमिलनाडू दिनांक ४-१०-६४ को

आप बाल ब्रह्मभारिएमी थी। दीक्षालेकर इस बाल श्रवस्था में धारम कल्याए। के पथ पव अग्रसर हैं। धन्य है द्वापका जीवन जो उस्कृष्ट मार्गपर चलकर आस्मावलोकन कर रही हैं।



### क्षुल्लिका विजयप्रभामती माताजी

पूर्वनाम—कु० सन्ध्याजैन जाति—परिवार जाति

जन्म स्थान-जबलपुर ११-१-१६६०

पिता श्री--मदनलालजो नायक

माताजी---ललिताबाई

शिक्षा-बी. ए.

दीक्षा गुरु-- आर्थिका विजयमती माताजी

आपके ६ वहिनें तथा २ भाई हैं। ३ वर्ष से माताओं के साथ रहकर धार्मिक शिक्षा प्राप्त की तथा माताओं से ही झुल्लिका दीक्षालेकर आत्म साधना में लीन हैं। अभी भी द्वाप घर्मग्रन्थों की पढ़ाई कर रही हैं।



१६-२० वी सदी के दिगस्बद जैनाचार्य वारित्र चकवती तपीनिधि समाप्तिसन्नाट, परम तपस्वी १०- झाचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज ससंघ



१०८ आचार्यं श्री पायसागरजी महाराज ससघ



१०५ पू० श्री वर्धमानसागरजी महाराज (दक्षिएा) समघ



पू० १०८ आचार्यं श्री वीरसागरजी महाराज ससंघ



रू० १०८ घाचाय घा शिवसागरेका महाराज सस्व

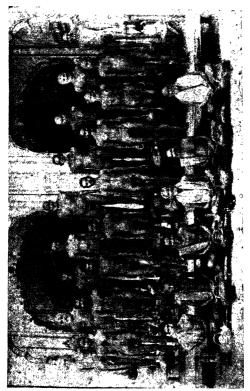

पू० १०८ झाचायं श्री धर्मसागरजी महाराज ससघ



पू० १० म्थावार्यं भी वर्तसागरजी महाराज, आवार्यकरण भी भूतमागरजी महाराज एवं मुनिभी मजितसागरजी महाराज एवं समस्त साधुदंग्द







पू॰ १०८ आचार्यं थी विमलसागरजी महाराज ससंघ

अन्य कई पूर्व मुनिराज, प्राधिका एव श्रुल्लक, क्षुल्लिका घों आदि के जीवन परिचय प्राप्त नहीं हो सके उनके परिचय नहीं दिये गये हैं जिनके केवल फीटो प्राप्त हो गये हैं उनके नाम सहित फीटो यहाँ दिये जारहे हैं :—



मुनिश्री कुन्थुसागरजी



मृनिश्री सीमन्धरसागरजी



मुनिश्री समाधिसागरजी, सूरत



[ग्रजान |



[अज्ञात]



मुतिश्री चन्द्रकीर्तिजी



मुनिर्था जयसागरजी





[अज्ञात]



#### दिगम्बर जैन साधु



[ अज्ञात ]



[स्रज्ञात]

aФ



मुनिश्री मल्लिसागरजी

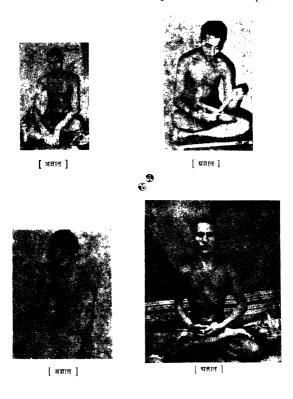





[ग्रज्ञात]



क्षुत्तक विद्यासागरजी



क्षुरुलक पारवंकीतिजी



क्ष्त्लक वर्धमानसागरजी





क्षुल्लक दयासागरजी

क्षुल्लक वीरसागरजी



[अज्ञात]



क्षुल्लक श्री धर्मसागरजी



क्षुल्लक नेमिसागरजी



क्षुल्लिका शीतलमतोजी



**क्षु**ल्लिका सुमतिमतीजी



क्षुल्लिका गुरामतीजी



क्षुह्लिका पार्श्वमतीजी





क्षुत्लिका ज्ञानमतीजी



भट्टारकश्रीचारुकीर्तिजी मुलबिद्री



भट्टारक श्री चारुकीर्तिजी श्रवणबेलगोला

æ



भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी कोल्हापुर



भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी नांदगी



द्य० कपिल जी कोटड्या



व्र० शोनलप्रसादजी

000 0000 000



ब्र० पंकज **जैन** B. Sc. भावनगर

# वि० कमलाबाई श्रीमहाबीरजी



चारित्र, ममता तथा लोक कल्याग् की भावताओं को एक नाय प्राप्ते आपमें आत्मसान् किये हुए ब्रह्मचारिणी थों कमनावाई जैन उन गिनोचुनी विभूतियों में से हैं जिन्होंने एक परम्परावादी परिवार में जन्म लिया। बाल्यावस्था में हो विवाह होजाने के शीझ बाद वंबच्य की पीडा को भोगा। अपने हुल को भूल उन्होंने श्री महावीरजी के मुमुल् महिलाश्यम में प्रध्ययन करने के बाद स्वय प्राद्यों महिलाश्यम में प्रध्ययन करने के बाद स्वय प्राद्यों महिला श्री है। राजस्थान कर एक महान अनुकरणीय कार्य किया है। राजस्थान के कुवामन सिटी कस्वे में श्री रामपालश्री पाटोदी के यहां श्रीवरण पुक्ता ६ विव सठ १६६० को जन्मी श्री कमलावाई स्वय करणा को मूर्ति है। यदापि उन्होंने स्वय किसी बालक को जन्म नहीं दिया,

किन्तु आज सैकड़ो बालिकाम्रां को उनके मानृत्व की छाया मे पोषरा-सरक्षण मिल रहा है। बापकी सेवाम्रो के लिये कई बार प्रापका सम्मान-अभिनन्दन कर समाज तथा जन-मितिविध्यों ने म्राभार भी व्यक्त किया है किन्तु यह सब तो मात्र सामान्य श्रद्धा-यदर्गन ही है, आपकी सेवाम्रो का मूल्याकन तो म्राने वाली पीढिया ही कर सकेगो। म्राप शतायु हो म्रीर देश तथा समाज की सरचना मे आपका मार्गदर्गन म्रानवरन मिलता रहे यही वीर प्रभु से कामना है।

### ब्र० इच्छाबेन (भावनगर)

प्रापका जन्म भावनगर ( गुजरात में ) सन् १६०२ में हुआ था। आपके विताजों का नाम श्री छुगनलालजों एवं माता का नाम जडाववाई था। आप ३ वहिनें थी। प्रापकी दादी भावनगर में ही श्री कास्तिलालजों के साथ हुई, २ पुत्र तथा २ पुत्रिया हुई। प्रापका ममाधिमरण पूर्वक स्वयंवास वोरोबली ( बस्वई ) में तारीख २६० २८ –६६ को हुवा था। आप थी १०० धर्मकोतिजी मुनिराज की एहस्थावस्था की धर्मपत्नी थी। धर्म ध्यान व स्व रवतासादि में प्रपना समय व्यतील करती थीं। चन्दे पुत्र धनसुखलालजों धामी के पास रहती थी। अन्त में प्रापत स्वयं तक १६ वर्ष में आप में समाधिमरण किया। कुल्लक धीतलसागरजों ने प्रापको अन्त समय तक सम्बाधित किया। आवार्य महादीरकोतिजों महाराज से बत ग्रंगोकार किये थे। ग्राप चारित्र शुद्धि नामक व्रतों के उपवस कर रही थीं।

### ब॰ श्री कौशलजी



मई सन् १९४१ में सुसम्पन्न एवं प्रतिष्ठित वराने
में माता शकुन्तलावती की कोख से निन्हाल में उक्त
बालिका का जन्म हुआ। माता स्वास्तिका मेटल वक्सें
जगाधरी वालों की बहन है। पिता पानीपत में कपढ़े का
बड़ा व्यापार करते हैं तथा बड़ा जमींदारा है। पहले कई
सन्तानों के निधन होने के कारण मां-वाप को सदा आधांका
बनी रहती कि कहीं उनकी लाडली बच्ची को कुछ हो न
जाये। जन्म से मां के धामिक संस्कारों की छाया में पनपी
यह बालिका सदेव सफाई प्रिय, तड़क-भड़कीले वहनों से
उपिता तथा सारिवक वृत्ति परायण यो। पूर्व संस्कारवस्न
कभी इसने अपने होश में रात्रि में अथवा बिना देव दशंन

किये भोजन प्रहरण नहीं किया। किसी की तिनक सी पीड़ा देख करणा से भर विह्नल हो जाती। घर में सर्व भीतिक साधनों की सुलभता होने पर भी अपने में खोई-खोई सी कुछ अनमनी भी रहती, मानों किसी अनदेखी वस्तु को पाने की चाह सीने में छिताये हो। एक वर्ष में दो-दो कक्षाओं को सरलता से उत्तीण कर विद्याध्ययन में तीवगित से आगे-आगे पढ़कर शिक्षकवर्ग को ब्राष्ट्यप्रीन्यत कर दिया तथा बोर्ड की परीक्षायें सहजता से श्रेष्ट अंकों में पास कर ली। बुद्धि की इस कुशायता व कुशलता के कारए। ही पिता ने "कौशल" नाम रख दिया। पढ़ने की तीव्र लगन व सरल स्वभाव एवं सेवाभाव आदि गुणों के कारए। शीघ्र ही यह सभी की लाडली वन गयी।

छुट्टियो के दिन थे। तेज गर्मी थी। पानीपन में कुछ माताओं को लघु सिद्धान्त प्रवेशिका का प्रशिक्षरण णुरु किया था। इसकी मां ने सोचा कि यह बिटिया घर में कभी बाहर नहीं निकलती है, इस शिक्षरण के निमित्त घर से बाहर जायेगी और धर्म भी सीख लेगी तथा तत्पञ्चात् मुक्ते भी समभ्या देगी। इस आशय में माता शिक्षरण कक्षा में इसे भी अपने साथ ले जाने लगी। उसको क्या पता था कि इस बालिका का सीखना शब्दों में नहीं जीवन में है। कौन जाने कि ग्राज दिन बह प्रपनी लाइकी बिटिया को अपने हाथों हो अभु को सौंपने ले ग्राई है। असाधारण बुद्धि व ज्ञान पिपासा लख सभी कह उठे थे। कहा कि "यह कोई महानास्मा है"। पन्द्वह सोलह वर्ष को अल्प ग्रायु में इसने मन ही

मन अखण्ड बहुम्बर्य का संकल्प कर मा की कोख को गौरवान्वित किया। कला के क्षेत्र में सिद्धान्त कौमुदी सहित सस्कृत की परीक्षाओं तया कढाई-सिलाई की कलाओं मे पारंगत हो प्रथम श्रेग्री मे उत्तीर्ग्रता उपलब्ध को।

जैन घमं की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सम्प्रूणं जैन बाङ्मय का स्वयं मंथन किया। साध-साथ जिनेन्द्र शो के प्रवचनों का सकलन करती। तरपञ्चान् अपनी सुध-बुध खोकर बृहद् जैनेन्द्र सिद्धान्त कीय के सम्पादन में जुट गयी। जिनेन्द्र जी ने कहा कि 'मैं अनुभव करता हूँ कि प्रगचान ने इस बृहद् प्रग्य निर्माण के अर्घ ही इस देवी को भेजा है। इसको पाकर में अपने की धन्य मानता हूं।" वे सो जाते, कभी कभी बोच में उठकर देखते कि यह देवी बैठी लेखन में तस्लीन है। मानों इसने संकल्प किया था, प्रत्य पूरा होने पर हो मैं चैन लूगी। घनवरत कार्य से अस्वस्य होने पर भी लेखन में शिबिलता न प्राई। तब श्री जिनेन्द्र जी ने जिनवासी व जिनदेव के समक्ष प्रन्य के लेखन का सम्पूर्ण श्रेय इस देवी को देने का संकल्प किया। जबकि यह साधिका तो मात्र देव-शास्त्र व मुरु की भक्ति को ही घपना सर्वस्य समक्षती रही थी।

#### आप द्वारा लिखित पुस्तकें :

श्चनुभव लहरी, हम कैसे जियं, श्चयनी ओर, बिन्दु में सागर, अन्तर्योत्रा के सूत्र, राह के पत्थर को सीढी बनाइये, हृदय के पट खोल, पत्थर में भगवान, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश के बहु भाग, जैन सिद्धान्त सूत्र, जैन दश्चन दीपिका, कीशल उवाच, धर्म दश पिंड चिंढके, परतों के पार, मुक्ति के ये क्षण, आध्यात्मिक साप सीढी, श्वर्हत् सूत्र, मत्रानुशासन, अधर साधना, भ्रेम पियप, आस्म जागरण, भ्रयोग साधना, विदव के ब्राधार धर्म, WAY TO HAPPINESS.



### ब्र० लाडमलजी वर्णी

श्री ब्रह्मचारी लाडमलको भौंसा राजस्थान में प्रतिष्ठित सम्मान्य ब्रह्मचारी हैं। आप मूल रूप से चोरू (जयपुर) के रहने वाले हैं। चोरू जयपुर से दक्षिण की ओर फागी-मौजमाबाद के पास है। आपके, पिता का नाम स्वरूपचन्दजी था। \_आप दि० जैन खण्डेलवाल जाति के रत्नस्वरूप हैं। प्रापका जन्म माध शुक्ला २ विकम संवत् १९६२ को हुआ। आपने झाम्रह करने पर भी विवाह नहीं किया और वाल ब्रह्मचारी रहे और वि० सं० १९८० में चौरू से अयपुर आ गये तबसे जयपुर में ही रहते हैं। चौरू और जयपुर दोनों ही अगह झापके मकानात हैं। चौरू में झापके बडे माई रहते हैं। जमीन जायदाद के मालिक हैं।

आपने जयपुर में कपड़े का ज्यापार किया जिसमें ३० हजार रुपये का आपको थोडे ही दिनों में लाभ हो गया। उस समय आपने इतना ही परिष्ठ प्रमारा रखा छोड़ा था। म्नतः आगे क्यापार करता बन्द कर दिया भीर उस पूजी में से पीच हजार रुपया आपने मूल निवास स्थान चीक औषधालय कोलने को दे दिया और श्री चन्द्रसागर दिगम्बर जैन औषधालय की स्थापना कर दी जो अब तक चल रहा है और अच्छी स्थित में है। पीच हजार रुपयों से भी म्रिधिक ग्रापने चौक मे श्री जिन मन्दिरों के जीर्णोंद्वार उस्सवादि में लगा दिये तथा ४०००/- अन्य धर्मकार्यों में लगा दिये।

वि० सं० १९६४ में आपने प्रातः स्मरणीय स्व० चन्द्रसागरजी महाराज से दूसरी प्रतिमा के ब्रत ले लिये और मुनि संघ की सेवामे लीन हो गये। ७ वर्षनक मुनिराज चन्द्रसागरजी महाराज की सेवामें ही बिताकर घर्माराधन और ज्ञानार्जन किया। संवत् २००१ में जब १०० श्री चन्द्र-सागरजी महाराज का समाधिमरए। बड़वानी में हुमा तब तक श्राप बराबर साथ रहे श्रीर खूब वैयावृत्ति की।

आपने संबत् २००० में ही श्री चन्द्रसागरजी महाराज से सातवी प्रतिमा के ब्रत ले लिये थे। आपका प्रत्येक धर्म कार्य में सहयोग रहता है। फुलेरा में जब पंचकत्याराक महोत्सव हुआ तब आपके उसमें बहा भारी सहयोग देन के साथ श्री १०० श्री मुनिराज वीरसागरजी महाराज (सर्वश ) की सेवा-वैयावृत्य में बहा भारी योग दिया और संघ की सम्मेदशिखरजी तीर्थराज की बंदना कराने में पर्याप्त प्रयत्न किया और परिश्रम उठाया। १० वी प्रतिमा आचार्य श्री धर्मसागरजी महाराज से तो वर्तमान में आचार्य धर्मसागरजी महाराज के संघ में धर्म साधन में रत रहते हुए जिनवाली की सेवामें संलग्न है।

#### ब॰ सूरजमलजी निवाई

#### -31/4-



श्री ब० मूरजमलजी बाबाजी का जम्म वि० सं० १६७६ मंगसिर बदो एकम रिवबार को प्रातःकाल की मंगल वेला में जामुनिया (भोषाल) मध्यप्रदेश में हुआ था। प्रापके पिता का नाम धर्मनिष्ठ श्रावक श्री मधुरालालजी तथा माता का नाम महताब बाई था।

आपके बड़े भाई का नाम श्री गोपोलालजी (गप्पूनालजी) तथा ६ बहने थी। श्री रम्भावाई, श्री शक्करवाई, श्री बतासोबाई, श्री रामप्यारीबाई, श्री घापूबाई एव इर्० कस्तूरवाईजी। जब आपकी ३ वर्ष की उम्म थी तभी पिताजी का स्वयंवास हो गया तथा १० वर्ष की उम्म मे माताजी का वियोग हो गया। मां के स्वयंवास होने के बाद आप वड़ी वहिन घापूबाईजो के पास अजिनाश चले गये तथा वहां पर लौकिक शिक्षए प्रारम्भ किया।

मुनिसंघ दर्शन—स्राप प्रजिनाश में विद्या प्रध्ययन कर रहे थे। उस समय वि० सं० १६६४ में खातेगांव में परम पू० मुनि श्री जयकीतिजों के दर्शन किये तथा महाराजजी के दर्शनों से प्रभावित होकर महाराजजी की सेवा में रह गये। महाराजजी का विहार इन्दौर की फ्रोर हुआ तथा इन्दौर में पू० मुनि श्री जयकीतिजों का समाधिमरण हो गया। इस समय इन्दौर में पू० आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज विराजमान थे झत. झव आप आचार्य श्री के चरण सांत्रिध्य में झा गये। सं० १६९५ में आचार्य श्री वीरसागरजी का चातुर्भास खातेगांव में हुआ तब झापने झावार्य श्री से इसरो प्रतिमा के कत धारण कर झाल्य साधना की और झग्रसर हुए।

संहितासूरि:—आपने अपने जीवन काल में लगभग ७० से म्राधिक पंचकल्याएक प्रतिष्ठा कराई साथ ही सेकड़ों स्थानों पर वेदी प्रतिष्ठा एवं विद्यान ग्रादि घार्मिक कार्यकरा कर धर्मकी महती प्रमावना की।

प्रतिष्ठाकारक के रूप में आपका नाम अग्रग्गी है आपको मरसलगंज पंचकस्य।ग्यक प्रतिष्ठा के अवसर पर संहितासुरि की उपाधि से अलकृत किया गया ।

उपाधियाः - आपको कई प्रसंगों पर अनेकानेक जगह उपाधियों तथा अभिनन्दन पत्र सर्मापत किये गये।

व्यक्तित्व:—आपका व्यक्तित्व अनुठा है। यद्यपि स्कूली शिक्षा आपको बहुत कम मिली है किन्तु प्रापका ज्ञान वारिषि प्रयाह है। घर्म चिन्तन की अयक लगन जेसी आप में है वैसी विरेले ही में दिखाई पड़ती है साहित्यसेवा, पत्रकारिता, समाज सेवा ब्रादि क्षेत्रों में आपकी त्यागमयी सेवा भावना ब्रापके चिन्तन मनन के विशिष्ट पहलु रहे हैं।

ज्ञान्तिवीर नगर श्री महाबीरजी के आप अधिष्ठाता हैं तथा संस्था को प्राप भली भांति मार्ग दर्शन देकर उक्की उन्नति में प्रयस्तशील है। आप साधु सेवा में रहकर, धर्म ध्यान करते हुए आरम साधना में लीन हैं।



### ब॰ धर्मचन्दजी शास्त्री

Ø



धारीरिक धाकार प्रकार से विद्यार्थी सहस्र व स्वभावत मक्खन से मृतु धौर बालमन से सरल सीम्य श्री बाल बह्मचारी धर्मचन्द्र शास्त्री का जन्म १३ दिसम्बर १६५१ सं० २००० को सागर (M.P.) जिले में महका नामक ग्राम मे हवा था।

अपके पिता श्री अयोध्याप्रसादजी जैन धर्म-निष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ६ वर्षकी आयु में भ्रापके पिताका वियोग हो गया।

शिक्षा:—प्रारम्भिक शिक्षा, टडा गोद चले जाने से बहां पर १० वी कक्षातक हुई। फ्राचार्य संघ में रहकर शास्त्री एव आचार्य आदि की परीक्षाएं दीं। अथोतिषाचार्य, आयुर्वेदावार्य, संहिता सूरि आदि की भी बरीक्षा दी।

त्याग भावना एवं सर्यामत जोवनः— होनहार विरवान के होत चीकने पात वाली कहावत के फ्रनुसार फ्रांप गुरु भक्ति करना अपना परम कर्तव्य समक्षते हैं।

१६ वर्षकी उम्र में सन् १६६६ जबपुर में आप ध्राचार्यश्रीधर्मसागरजी महाराज के चरणों में ध्राकर साधु सेवा एव बैयावृत्त करने लगे तथा धार्मिक अध्ययन गुरु किया। गुरु महाराज के घ्राणीवदि में ध्रपने ज्ञान का विकास किया।

ब्रह्मचर्य दीक्षाः—सन् १६६६ मे ग्राचार्यश्री धर्मनागरजी महाराज से जयपुर में आजीवन ब्रह्मचर्यबन धारण किया।

तीषं यात्रा — पू० मानोपवासी मुनि श्री सुगाश्वंसागरजी महाराजकी सम्मेदशिखरजी को यात्रा में संघके साथ पैदल चले। जयपुर से शिखरजी एवं जयपुर से श्रवणवेलगीला एवं बुग्वेस-खाडकी यात्राकी।

मृति श्रीदयासागरजी महाराज को ससघ बुग्देलखंडकी सम्पूर्णयात्रा कराई तथा सिद्धवरक्ट, ऊन, बावनगजा, पावागढ़, तारगाजी ब्रादिकी बंदना कराई संघ में ७ मृति ४ माताजी २ क्षस्लकजी थे। मुनि श्रेयांससागरजी महाराजको ससय बिहार के सभी तीथों की बंदना कराते हुए तीर्थराज सम्मेदशिखरजी की बंदना कराई, संघ में २ मुनि ३ माताजी २ झुल्लकजी थे। संघकी अजमेर से मधवन तक लेकर गये।

सामाजिक कार्यों का श्री गणेश:—श्री दिगम्बर जैनाचार्य श्री घर्मसागरजी महाराज के ग्राप्रबन्दन ग्रंथ का सम्पादन कर जैन समाज एवं जिनवाणी व साहित्य की अनुपम सेवा की। यह ग्रथ ग्रपने आप में एक महान् ग्रंथ है जिसने जैन समाज में सर्वश्रेष्ठ रूथान प्राप्त किया है।

भा॰ दि॰ जैन महासभा के वृहत् इतिहास का भी सम्पादन किया है जिसमें लगभग ६० वर्ष प्राचीन संस्था का लेखा जोखा है। आप वर्तमान में अन्य कई ग्रंथों के प्रकाशन एवं सम्पादन कार्य में लगे हुए हैं।

आपने अभी "साबुओं का जीवन परिचय" ग्रंब का सम्पादन कार्यकिया है, यह भी जैन समाज के लिये एक महान उपलब्धि है। आपकी मौलिक रचनाएं भी हैं जो बीघ्र ही छपकर सामने आ रही हैं। स्वादवाद गंगा के ब्राप सहयोगी सम्पादक भी रहे।

सामाजिक सम्मानः—ग्राचार्यश्री घमंसागरजी महाराज के ग्राभिवन्दन ग्रथ विमोचन एवं समर्परा समारोह के ग्रुभ अवसर पर पारसोला ग्राम में ४० हजार जन समुदाय के मध्य में भा० दि० जैन महासभा की ग्रोर से आपको युवारत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। दिल्लो मीताराम बाजार जैन मन्दिर में जैन समाज की ग्रोर से ग्रापको धर्म युवारत्न की उपाधि से ग्रनंकृत किया गया।

सन् ६५ जनवरी में आठ कुन्दकृत्दकी तपस्थली पुष्ठीरमले में पूठ आठ विजयमित माताजी के सामिष्ट्य में दक्षिण भारत की जैन समाज ने श्री इन्द्रध्वज महामण्डल आराधना के उपलक्ष में प्रापका ग्रामिनन्दन किया।

वर्तमान में आप आचार्यश्री धर्मसागरजी महाराज के सघ में रहकर आत्मसाधना कर रहे हैं।

> बीरेग्द्र गोषा गोधा सदन, जयपुर

